# का व्य द पं गा

## [ अभिनव साहित्य-शास्त्र ]

रचियता
'भारतभूगोलः' आदि संस्कृत तथा मेघदूतविमर्श, काठ्यालोक
आदि हिन्दी के शताधिक प्रन्थों के
प्रणेता और सम्पादक
पण्डित रामदहिन मिश्र

<sub>प्रकाश</sub> प्रन्थमाला-कार्यालय, बाँकीपुर **प्रकाशक** 

प्रनथमाला-कार्यालय

बाँकीपुर

### आत्म-निवेदन

परिवद्ध नशील हिन्दी-साहित्य में इतना उपकरण प्रस्तुत हो गया है कि उसका शास्त्र नया कलेशर भारण कर संकता है। किन्तु किसो भी अवस्था में प्राचीनों की अक्षय्य सम्पत्ति से मुख मोदना अयस्कर नहीं है। बाक्टर सुरेन्द्रनाथ-दासगुप्त अपने 'काव्य-विचार' की प्रस्तावना में लिखते हैं कि ''मरत से लेकर विश्वनाथ या जगन्नाथ पर्यन्त हमारे देश के अलंकार-प्रन्यों में साहित्य-विषयक जैसी आलोचना दीख पदती है वैसी ही आलोचना दूसरी किसी भाषा में आज तक हुई है, यह मुसे जात नहीं'।

इसारे हिन्दी-साहित्य पर प्राचीन संस्कृत का परंपरागत प्रभाव तो प्रस्मक्ष है ही, साथ ही आधुनिक किक्षा-दोक्षा के कारण उसपर पाश्चात्य साहित्य का भी पर्याप्त प्रभाव पढ़ चुका है। अतः प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र की विवेचना को सम्मिक्ति रूप से अपनाकर, दोनों दृष्टिकोणों से देखकर ही कविता का स्वाद छेना होगा, सौन्दर्य का साक्षात्कार करके उसके आनन्द का उपभोग करना होगा। साहित्य को सम्यक रूप से इद्यंगम करने के छिये वर्तमान हिन्दी-साहित्य की सूक्ष्म समीक्षा करके नये काव्यशास्त्र या अर्जकारशास्त्र (Poetics) का किंगीण होजा चाहिये; तुस्रनात्मक दृष्टि से काव्यशास्त्र का नया प्रतिसंस्कार होना आवश्यक है।

इसी दृष्टिकोण को छह्य में रख करके पाँच खण्डों में "काश्याकोक" का प्रकाशन आरंभ किया गया था। उनमें से अर्थ-विचार का एक खण्ड (द्वितीय उद्योत) प्रकाशित हो चुका है। प्रथम उद्योत छप रहा है। अन्य उद्योत भी प्रायः प्रस्तुत हैं पर कई वारणों से इनके छपने में विश्व प्रतीत होता है इघर रोगाकान्त शरीर जजर हो गया है। आँखों की ज्योति भी बिदा माँगने छगी है। अतः मन में विदार आया कि 'कान्यप्रकाश' 'साहित्य-दर्पण' जैसा पाँचों उद्योतों का सारांश छेकर एक प्रनथ प्रस्तुत किया जाय, जिसमें कंान्यशस्त्र की सारी बातें नवीन विचारों और नवीन उद्यहरणों के साथ आ आँय। उसी विद्यार का परिणाम यह 'काव्यदर्पण' है।

कान्याकोक (द्वितीय उद्योत) की समीक्षा में समीक्षक निर्द्रों ने कई प्रकार की बातें कहीं थीं जिनका सार ममें यह है—'इसमें पंडिताकपन अधिक है'। 'इकियट आदि की पुस्तकें देखने पर इस पुस्तक का दूसरा ही रूप होता'। 'नवीन विचारों के प्रति प्रत्थकार अनुदार है' इत्यादि। भाव यह कि या तो मैं 'अंग्रेजीपन' अधिक काता या 'मुखंतापन' अधिक दिसकाता। दूसरा, तीसरा, आदि इसके अनेक रूप हो सकते थे, पर जिस रूप में मैं किसना चाहता या उसको बदलना अभीष्ट न था। इसी प्रकार किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ। मैं इन मिन्नों का इसिलिये आभारी हूँ कि उनकी निर्दिष्ट पुस्तकों में से जिन पुस्तकों को नहीं पढ़ा था उन्हें पढ़ा, उनसे कुछ काम भी अवदय हुआ। पर वे भी मेरी गति को मोद न सकीं; उनसे यवेष्ट तारिक काम न हुआ। इसी प्रकार किसी-किसी ने उसकी प्रशंसा के पुक बाँच दिने और किसी-किसी ने निन्दा की नदी वहा दी। इन मिन्नों ने भी एक प्रकार से मेरा इपकार ही किया है।

इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में पात्रवात्य समिक्षण से भी काम बठावा है।
फिर भी संस्कृत के आवार्षों के आकर प्रत्यों को ही मुकावार रचना है। वर्षेतिक पात्रवात्य विचार या सिद्धान्य वक्कर काटकर इन्हीं सिद्धान्यों पर था जाते हैं। 'रमणीयार्थ-प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्' के अनुरूप ही तो रस्किन की यह व्यावया है—'कविता कल्पना के द्वारा कविर मनोवेगों के किये रमणीय क्षेत्र प्रस्तुत करती हैं'। मुमिका तथा मुख पुस्तक में ऐसे अनेक उद्धरण उपकृष्य होंगे वो इसारे कथन की पृष्टि करेंगे।

पुस्तकं की स्मिका की तुळनात्मक दृष्टि से तौळने के किये ही तुळ विधा गया है। उसमें जो सामग्री एकत्र की गया है वह इस दृष्टिकोण से मनन करने के बोग्य है। आप उसमें उन तक्षों को पावेंगे जिनकी आकोचना का प्रारंग अभी-अभी पाश्चात्य साहित्य में हुआ है। आठ-नौ सौ वर्ष पहछे अभिनवगुस अपनी अफिल्या में जो बातें किस्त गये हैं वे आधुनिक शुग की पाश्चात्य आलोचना में पायी जाती हैं। ग्रुक्त की रिवार्डस् की आलोचना में मारलीय विचार-धारा को ही बहती हुई पाते हैं। कुल्यक की बातों को ही आज 'वाल्टर पेटर' कह रहे हैं। हम आरतीयों के लिये यह गौरव की बात है। मछे ही अपने की भूळे हुए नवीन मांचुक इस भारतीय भावना को भी भूक हैंदे हों। प्रगतिवादी समीक्षकों को इसकी समीक्षा वा परीक्षा करनी चाहिने।

र्मुमिका के वर्ण्य विषयों को संक्षिप्त करने की कामना रखने पर भी इक विषयों के छेख का रूप धारण कर छिया है। यह आवश्यक इसकिये समझा गया कि जिज्ञासुओं को उस विषय का विशेष रूप से कुछ ज्ञान हो जाव। इस प्रकार की वृद्धि से यह भूमिका भी छोटी-स्री पुस्तक हो गयी है।

सूमिका में उन्हीं विषयों के कुछ शीर्षक पाठक पार्वेगे जिसका वर्णन मूख

पुस्तक में है। पर वे झार्षक-मात्र ही एक हैं। उनके अन्तर्गत आलोचना के क्य में नवीन विचारों का समावेश किया गया है। मूळ पुस्तक में हनके किये वधेष्ट अवसर नहीं था; यद्यपि सर्वत्र इसका निर्वाह नहीं हो सका है। क्योंकि ह्यान-स्थान पर समीक्षा की भी बाझनी चक्कने को मिलेगी। आप बाहें तो इनकों भी मूळ पुस्तक का प्रक अंश्व ही समझ ळें।

मूढ पुरनक में वे ही विषय आये हैं जिनका विस्तृत वर्णन 'कान्यालोक' के लनेक संदों में होगा। प्रकाशित द्वितीय खंड के विषय संक्षेपतः जैसे इसमें आ गये हैं वैसे ही अप्रकाशित खंडों के भी विषय आये हैं। किन्तु 'कामालोक' में इनके क्या रूप होंगे, अभी नहीं कहा जा सकता। 'दर्गण' की कार्यालों, में रस के लवेक विषयों के छेने का लोग संवरण न कर सका। इसके पुस्तक का कलेवर बढ़ गया और इसका परिणाम यह हुआ कि अलंकार के विषयों और उनके उदाहरणों को कम कर देना पढ़ा। 'साधारणोकरण' और 'लोकिक रस और अलोकिक रस' ये छेख के रूप में विस्तृत रूप से प्रकाशित हुए थे। उन्हें ज्यों का खों ले किया गया है। यद्यपि पहला छ छामुओं में वाँद दिया गया है तथापि वे पुस्तक की अन्य छायाओं के अनुरूप नहीं हुए हैं।

काम्यद्र्यण में साहित्यशास्त्र के सभी विषयों का यथायोग्य प्रतिपादन किया गया है। प्राचीन विषयों के अतिरिक्त नये विषय भी इसमें आये हैं। दे आधुनिक कहे जा सकते हैं। प्राचीन काव्यशास्त्र में विशेषत: इनका उस्त्रेस नहीं पाया जाता। कितने प्राचीन विषयों को नया रूप दिया गया है या उनका नमें दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण किया गया है। प्राचीन विषयों का नया प्रतिपादन मतमेंद का कारण हो सकता है।

श्रीखंबन विभाव में नायिका और नायक के अनेक भेदों का प्रदर्शन कोड़ दिया गया है। किन्यु नवीन काल्यों में इनका अभाव नहीं है। कुछ ऐसे सीदाहरण भेद यथास्थान आ गये हैं। आधुनिक उदाहरणों के साथ र इस विषय पर एक अन्य पुस्तक के संकलन का विचार है। रस-प्रकाश में ३२ संख्या तक विषय-निर्दारण है और ३३ से ५० संख्या तक रसविवेचन है। इससे इनको दो प्रकाशों में विभक्त करना चाहता था पर शीव्रता में ऐसा न हो सका, ध्यान बँट गया। काल्यगत रससास्थ्री और रसिकगत रससाम्प्री का प्रथकरण कुछ मया-सा प्रतीत होगा! आशा है, रस के विस्तृत विवेचन से साहिस्य-रस-रसिक तथा साहिस्य-शिक्षार्थी अधिक काम उठावेंगे।

अलंकारों के कक्षण-निर्माण और उदाहरण-समन्त्रय बढ़ा ही विषम और ऋदिक स्थापार है। कुछ अलंकार ऐसे हैं जिनका स्वरूप-मेद स्तत सूक्ष्म है कि बुद्धि काम नहीं करती। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनके पढ़ते ही ऐसा ध्यान में आता है कि यह तो अमुक अलंकार का भी उदाहरण हो सकता है। जिन अलंकारों के मैंजे हुए डदाहरण परंपरा से एक ग्रंथ से दूसरे प्रन्थ में उद्धत होते चले अपते हैं उनके किये तो एक बचाव है पर आधुनिक उदाहरणों के किये यह भी संभवं नहीं। इस दक्षा में हम अपने निर्वाचित नवीन उदाहरणों की यथार्थता के संबन्ध में साधिकार कुछ कह भी कैसे सकते हैं। फिर भी उनकी परस्त में कम माथापची नहीं की गयी है। अलंकारों का सूक्ष्म विवेचन, उनकी विशेषता, एक का दूसरे में अन्तर्भाव आदि अनेक विषय 'काल्यालोक' के किये छोड़ दिये गये हैं।

पुस्तक के प्रतियाश विषयों के सभी छक्षण सरछ गय में लिखे गये हैं। इदाइत कठिन पद्यों का स्पष्ट अर्थ दे दिया गया है। फिर उन पद्यों का छक्षण-समन्वय भी गद्य में ही किया गया है। इस ज्याल्यात्मक समन्वय ने कक्षणोदाहरणों को सुबोध तो बना ही दिया है, अन्यान्य उदाहरणों को इद्यंगम करने का पथ भी अशस्त कर दिया है। अतः प्रतिपादित विषय जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को परितृष्ट करने में समर्थ होंगे, ऐसी आशा की आ सकती है।

इसमें 'प्रदन' जैसे नृतन अलंकार का, 'अपह्नुति' के 'विशेषापह्नुति' जैसे नये भेद का तथा सूमिका के 'पर्यायोक्त' अलंकार के विवेचन जैसे विवेचन की निवर्शन करा दिया गया है।

इस पुस्तक में आये हुँए प्रायः सभी उदाहरण प्रसिद्ध नवीन कि वियों के नवीन काल्यों से चुने गये हैं। फिर भी मैं प्राचीनों की सरक-सरस कविताओं को यत्र-तत्र इट्एत करने का छोभ संवरण न कर सका। नाम-मात्र के ही इसमें ऐसे उदाहरण आये हैं जो अन्यत्र कहीं उदाहत हैं। सबीत्र छेखकों या प्रन्थों के नाम दे दिये गये हैं। विना नाम के उदाहरण मेरे न 'समझे खाँय, इसिंखये अपनी तुकबंदियों के साथ 'राम' छंगा दिया है। उदाहरणों के अभाव में 'अनुवाद' के नाम से संस्कृत के कुछ अनुदित उदाहरण भी आ गये हैं। दोष-प्रकरण के उदाहरणों में कविमों का नाम-निर्देश जान-बुशकर ही छोड़ दिया गया है।

इस हिन्दी के आचार्य था. आचार्यायमाण प्रम्थकारों के प्रन्थों के सम्बद्ध-सण्डक, या गुणदोष-बिवेशन के विशेष पक्षपाती नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने-जहाँ तक समझा, किसा। वे उसके किये प्रशंसाई हैं। इनकी विशेष समाकोचनाइसक चर्चा करके में अपने मन्य का महत्व बढ़ाना नहीं चाहता और न यही चाहता कि इस प्रन्थ के विशिष्ट विषयों का निर्देश करके इसकी विशेषता बतायी जाय। इसकी खपयोगिता का अनुभव स्तिहित्य-रस-रसिक करेंगे, मेरे कहने से नहीं, अपने मन से—

नहि कस्तूरिकामोदः शुपथेन विभाव्यते।

एक-दो स्थरों पर एक-दो साहित्यिक विद्वानों के विचारों की जो विकेचना अनिच्छित रूप से हो गयी है उसका यह उद्देश्य कदापि नहीं कि उनके दोप दिखळाये जाँय और उनका परित्याग कर दिया जाय। नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। अभिनवगुप्त कहते हैं कि सज्जनों के मतो के दोष दिखळाकर उन्हें छोड़ न देना चाहिये, बिल्क उनको सुधारकर ग्रहण कर लेना चाहिये। पहले जिसकी स्थापना हो चुकी है, आगे उसमें नयी योजना करने से मूळ की स्थापना का ही फल कपकव्य होता है।

तस्मात् स्तामत्र न दूषितानि मतानि तान्येव द्व शोधितानि । पूर्वप्रतिष्ठापितयोजनासु मूलप्रतिष्ठाफलमामनन्ति ॥

सामान्यतः मूळ पुस्तक में, विशेषतः भूमिका में जो उद्धरण हैं उनका अञ्चवाद वा सारांश मूळ प्रन्थ और मूळ भूमिका में दे दिया गया है। उद्धरण पाइटिप्पणी में हैं या जो नहीं हैं उनका स्थान-निर्देश कर दिया गया है? इससे पाठक -उद्धरण की उपेक्षा करके भी मूळ प्रन्थ से छाभान्वित हो सकते हैं। भूमिका में उद्धरणों की अधिकता का कारण मेरा तुळनात्मक दृष्ठिकोण ही हैं। मैंने इनसे सिद्ध कर दिया है कि हमारे आचार्यों की काव्य-तरव-मीमांसा, विश्लेषण-वैभव तथा अन्तदृष्टि की गंभीरता नवीन आछोचकों की अपेक्षा किसी विषय में किसी प्रकार न्यून नहीं है। पाक्षात्य समाछोचक वा टोकाकार उस तत्व को अभी पहुँच रहे हैं जहाँ हमारे आचार्य बहुत पहले पहुँच चुके थे। अवान्तर बातों में युगानुसार भले ही वे पाक्षात्य समीक्षक आगे बढ़े हुए हों।

इन उद्धरणों का संप्रह अंग्रेजी, बँगका, मराठी तथा हिन्दी की, पुस्तकों तथा सामणिक पत्र-पत्रिकाओं को पद्कर किया गया है। इन सबों में अधिकता समालोचनात्मक पुस्तकों की है। इनका यथास्थान उच्छेल कर दिया गया है। अपने संग्रह से भी अनेक उद्धरण िक्ये गये हैं। अनेक उद्धरणों में पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के नाम न रहने से अथवा किसने के समय सूक जाने से नाम न दिये जा सके।

मैं इन सब अन्यों, अन्यकारों तथा पत्र-पत्रिकाओं का ऋणी हूँ, विशेषतः मराठी 'रसविमर्श' का, जिससे मूक 'रस-प्रकाश' के किसने में तथा बँगका 'कान्याकोक' का, जिससे विस्तृत भूमिका के किसने में पश्चेष्ट प्रेरणा मिकी है और जिनसे अनेक उद्धरण प्राप्त हुए हैं।

मैंने अभिसहद्य भिन्न आचार्य श्री केसवप्रसाद मिन्न के पुस्तकाक्य से तथा अनेक विषयों पर उनसे वाद-विवाद करने से ययेष्ट काम उठावा है। किविद आचार्य श्री बानकीवल्लभ शास्त्री ने छपे फार्मों को पढ़ देने की कृषा की है जिससे पुस्तक के गुण-दोष तथा सुद्रणाश्चिद्ध का दिग्दर्शन हो गया है। एतदर्थ इन मिन्नों का अन्तःकरण से आभारी हूँ। प्रन्थमाला के व्यवस्थापक श्री अयोध्याप्रसाद सा ने अधिकांस फार्मों के अन्तिम प्रूफ पढ़े हैं जिससे छापे की अशुद्धियाँ कम रह गयी हैं। हमारे प्रीतिभाजन साहित्यिक श्री शुक्ते दुवे 'साहित्यरका' और श्री जयनारायण पीण्डेय ने पुस्तक के दो—प्राणों तथा प्रम्थकारों की अनुक्रमणिकार्य प्रस्तुत करके बढ़ी सहायता की है। मैं इन उपकारी मिन्नों का हृद्य से कृत्य हैं।

इस बार भूमिका की अनुक्रमणिकार्ये न दी जा सकी । प्रथक् पुस्तकाकार निकासमें के कारण कुछ सदरणों की पुनरावृत्ति हो गयी है ।

मैं जानता हूँ कि शीव्रता से पुस्तक प्रस्तुत करने तथा छपाने में अनेक मुहियाँ रह गणी हैं। मेरे जैसे जल्दबाज, अस्थिर तथा असावधान प्रकाशी के कार्य में श्रुटियों का होना स्वाभाविक है। मैं इस विषय में विश्व साहित्यिकों के परामर्श का कृतज्ञता-ज्ञापन-पूर्वक स्वागत करूँगा, जिससे संस्करणान्तर में इसके सारे दोष त्र हो जाँय।

में अपनी भूल-आन्ति को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि
'कर्मग्येचाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' बरसों रात-दिन स्वास्थ्य खोकर
जो अम किया है, विश्वास है, सहदय विद्वान्-उसका आदर करेंगे। यदि
यह कहने का मुझे अधिकार न हो, केकिन प्राचीन स्कि के इस्प में इतना
निवेदन करने का तो मुझे अवश्य अधिकार है कि विद्वद्वृत्व हुणा करके
वा साहित्यक के नाते मेरे इस निवंध की परीक्षा करें।

अस्यभेके मध्यनुकरम्या वा साहित्यसर्वसम्बद्धाः था। मदीयमार्था मनसा निवत्त्वमसुँ परीएउटा ६ ६६ ॥

> विनीतवर्शवद रामदहिन मिश्र

# काव्यशास्त्र की भूमिक

#### १ उपक्रम

संसार-विषवृत्तस्य ह्ये एव मधुरे फले। काव्यामृतरसास्वादः सङ्गमः सज्जनैः सह॥

• इस संसार-रूपी विष-वृत्त के दो ही मीठे फल हैं—एक तो काव्या-मृत की रसास्वाद और दूसरा सज्जनों का सहवास।

संसार के मधुर फंल का का उपकारी श्रमत के रस का श्रास्वाद लेनेवाले का व्यानन्द के उपभोक्तों सहृदय होते हैं। सहृदय को ही श्राप चाहे भावुक कहें, चाहे विद्ग्ध, चाहे सचेतस। सहृदय काव्य में तन्मयीभवन की योग्यता रखनेवाले होते हैं।

शानन्दवर्ष्ध नाचार्य ने सहदयत्व की व्याख्या के अवसर पर स्वयं यह प्रश्न किया है कि "सहदयता क्या काव्यगत रस-भाव आदि की ओर लच्य न रखकर काव्य के आश्रित अर्थात् रचनागत समय-विशेष की अभिक्षतां है या रस-भावादिमय, काव्य का जो मुख्य स्वरूप है उसके जानने की विशेष निपुणता ।" इसका उत्तर उन्होंने दूसरे पद्म में ही दिया है। अर्थात् रस-भाव के ज्ञान में निपुण होना ही सहदयता है। इससे स्पष्ट है कि रचना की अपेना काव्य में रस-भाव की प्रधानता है। अत: निस्सन्देह यह कहा जा सकता है कि काव्यानन्द के लिये रस-भाव का ज्ञान होना आवश्यक है और वह काव्यान्य से ही संभव है।

आचार्य द्रखी कहते हैं कि: "जो शास्त्र नहीं जानता अर्थात् काट्य-गत मर्म के बोधक प्रन्थों का अनुशीलन नहीं करता वह भला कैसे गुंग-दोष को बिलगा सकता है ? अन्धा यदि सममदार हो तो भी रूप-मेद को नहीं बतला सकता, सुन्दर-असुन्दर के निर्देश में कभी समर्थ नहीं हो सकता । अतः जिज्ञासुओं की ड्युस्पन्नि के लिये, उनके ज्ञानसंचय के लिये विविध प्रकार की

९ किं रसभानानपेत्तकाव्यश्चितसमयविशेषाभिज्ञत्वम्, उत रसंसावादिमय-काव्यस्वरूपपरिज्ञाननेपुण्यम् । ध्वन्याकोक

वचन-रचना के नियामक इस शास्त्र का निर्माण किया गया।" >

प्लेटो भी कहता है कि 'काव्यानन्द के अधिकारी वे ही हैं जो संस्कृति और शिला में महान हैं।"

मंखक कहते हैं कि "परिचित मार्ग से चलने में भी जो वाणी अशिक्तित है वह टेढ़ी-मेढ़ी राह से कैसे चल सकती है।" अर्थात जो श्रशितित हैं वे साधारण रूप से भी काञ्यरचना करने में भटक जा सकते हैं। ध्वनि-ठ्यंग्य-मूलक काठ्य में तो पग-पग पर ठोकर खा सकते हैं।

कवि को ही नहीं पाठक और श्रोता को भी कान्यशास्त्र का झाता होना चाहिये। "साहित्य-विद्या के अम से वर्जित व्यक्ति कवि के पूर्ण को ग्रहण ही नहीं कर सकते।" यहाँ साहित्यविद्या काञ्यशास्त्र का ही बोधक है। ऐसे तो तुकबंदियों और प्राम-भावों के वक्ता और श्रोता का तो कहीं अभाव ही नहीं है।

२ एक आक्षेप

एक कवि का कहना है-

यहाँ पर मैं अपने ही विचार प्रकट कर रहा हूँ, इसकिए कहना अप्रासक्रिक न होगा कि थोदी छन्दोरचना मेरे हाथीं भी हो गई है । तुकसी डास की तरह लक कर नहीं, बरन संकोच के साथ ही मुझे यहाँ कहना पढ रहा है कि छन्दः शास्त्र के किसी अन्य का भध्ययन सुझ से अब तक नहीं बन एडा। रस और अल्डार जैसे कठिन विषय की जीनकारी तो हो ही कैसे सकती थी जब विडारी सतसई जैसे सरस काव्य के सम्पूर्ण आस्वातन से आ अवतक विश्वत रहना पडा है।"

हम जानते हैं कि कवि अभिमानी नहीं है पर उसको ऐसा

गुरादोषानशास्त्र ज्ञः विभजते कथं किमन्धस्याधिकारोऽस्ति हमभेदोपलब्धियु प्रजानां व्युत्पत्तिमभिसंधाय सूर्यः । वाचां विचित्रमार्गाणां निवबन्धः कियाविधिम् ॥ दुझरूपर्ड

<sup>2</sup> One man pre-eminent in virtue and education.

अशिक्ति या प्रकृतेऽपि मार्गे वागीहते वक्कप्रप्रवृत्तिम् । पदे-पदे पंग्रित्वाप्तुयात् किमन्यद्विना सा स्वतितीपवातात् ॥

४ क्रुक्त्वमायाति गुरा. कवीनां साहित्यविद्याश्रमविजितेषु । विक्रमांकदे चरित ५ सरस्वती अप्रेल १६४३

श्रभिमान होना स्वाभाविक है। प्रतिभाशाली के लिये यह सहज है। हम इसको मानते हैं। हमारे श्राचार्य भी कहते श्राये हैं। हेमचन्द्र ने स्पष्ट लिखा : कि "काव्यरचना का कारण केवल प्रतिभा ही है। व्युत्पत्ति श्रीर श्रभ्यास उसके संस्कारक हैं, बाव्य के कारण नहीं।" तथाप यह साहित्यशास्त्र पर एक प्रकार का श्राचेप है, उसकी श्रनावश्यकता सिद्ध करने की चेष्टा है।

इसपर हमारा कहना यह है कि शक्तिशाली किव के लिये भी किसी-न-किसी रूप में शास्त्रीय ज्ञान सहायक होता है त्र्यौर वे उसके प्रभाव से शुन्य नहीं कहे जा सकते। हम पूछते हैं कि उपयुक्त भाव प्रकट करनेवाला कवि या कोई कवि दावे के साथ कभी यह नहीं कह सकता है कि मैंने कविता लिखने के पूर्व दो-चार काव्यों को पढ़ा नहीं, सुना नहीं। पढ़ने-लिखने की बात को वे अस्वीकार नहीं कर सकते। यदि ऐसी बात है तो वे यह कैसे कह सकते कि मैंने यह न पढ़ा श्रौर वह न पढ़ा। लच्य-प्रन्थों को पढ़ना प्रकारान्तर से तन्त्र प्रन्थों का ही पढ़ना है। लच्चण प्रन्थ तो लच्च प्रन्थों पर ही निर्भर करते हैं। क्योंकि लच्च-प्रन्थों में वे ही वातें पायी जाती हैं जिनपर लच्च**ए-प्रन्थों में वि<del>चा</del>र किया** जाता है। दूसरी बात यह भी है कि उस वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है जिसमें बराबर काव्यचर्चा होती रहती है। एक प्रकार से इस चर्ची में शास्त्रीय विषयों की भी अवतारणा हो जाती है। लचण-प्रन्थ तो साहित्य-शिचा का ककहरा है जिसके अध्ययन से उसमें सहज प्रवेश हो जाता है श्रीर लच्य-प्रन्थों के सहारे लच्चण-प्रनथ का ज्ञान प्राचीन लिपियों के उद्धार जैसा कठिन नहीं होता। <u>ल्ल्स-अन्थ</u>--साहित्यशास्त्र का अध्ययन काव्यबोध का मार्ग प्रशस्त कर देता है। कुछ प्रतिभौशाली कवियों के कारण काव्यशास्त्र के अध्ययन की अनावश्यकता सिद्धं नहीं हो सकती।

# ३ दूसरा आक्षेप

एक प्रगतिवादी साहित्यिक लिखते हैं--

रस-सिद्धान्त आदि के विषय में अवदय मेरा मतभेद है। क्योंकि वशीन मनोवैज्ञानिक संद्रोधन ने प्राचीन रस-सिद्धान्त में आमुक अन्तर (?) कर

श्रतिभेव च कवीनां काव्यकारणकारणम् । व्युत्पस्यभ्यासौ तस्या एव संस्कारकारकौ नद्ध काव्यहेत् । काव्यानुकासन

दिये हैं। ( उदाहरणार्थ फायड वात्सक्य को भी रित भाव मानता है ; या जुगुप्सा या घुणा भी एक प्रकार की रितिभावना ही है ।) अतः चूँकि रस-सिद्धान्त कोई अटल वस्तु नहीं हैं ; छंद, अलंकार, भाषा आदि, वाह्य रूपों के समान इनकी भी नये सिरे से स्थाक्या होनी चाहिये।

यह केवल श्रंत्रे जी साहित्य पर निर्भर रहने का ही परिणाम है।
रस-सिद्धान्त के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक श्रनुसन्धान ने जो नया
दृष्टिकोण उपस्थित कर दिया है वह क्या है, इसका पूर्ण प्रतिपादन
हो जाना चाहिये था। रससिद्धान्त में एक यह नयी बात जुड़
जाती या उसका रूप ही बदल जाता। उदाहरण की बात से तो यह
मालूम होता है कि उससे कोई रससिद्धान्त नहीं बनता। श्रामूल
धन्तर की बात तो कोई श्रर्थ ही नहीं रखती। यह तो लेखिनी के ,
साथ बलात्कार है।

फ्रायड की यह कोई नयी बात नहीं है। बाटसन Behaviorism नामक प्रन्थ में यह बात लिख चुका है जिसका सारांश यह है कि 'चौन-र्ति, पुत्रादिविषयक रित (बात्सल्य) आदि सहजातीय सारी चित्तवृत्तियाँ एक ही श्रेणी की हैं।"

'वात्सलय' तो रित है ही, पर समालोचक के कहने का अभिप्राय यह माल्म होता है कि वात्सलय में जो रित है वह कामवासनामूलक ही है। 'वाहे वह सहेतुक हो वा अहेतुक। इसकी पूर्ति स्पर्श, आलिंगन, चुम्बन आदि से की जाती है। यही फायड का सिद्धान्त है। वह तो यह भी कहता है कि "बालक के स्तन चूसने और नग्न वचस्थल पर उन्मुक्त भाव से पड़े रहने पर एक परम अज्ञात और अप्रकट काम-वासना-धारा दोनों ही प्राण्यों, माता और सन्तान, के बीच प्रवाहित होती रहती है।"

हम इस सिद्धान्त को नहीं मानते। हमारे सम्बन्ध में, संभव है, यह कहा जाय कि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता तथा शिला-दीला के

१ 'साहित्वसंदेश' अगस्त १६४६

<sup>2.</sup> Love responses include "those popularly called affectionate" good natured kindly.....as well as responses, we see in adults between sexes. They all have common origin". [ आवेन के 'A B C of Psychology का उद्दरण।]

कारण ऐसा कहते ह, सो ठीक नहीं / मैंग्डुगल आदि अनेक मनोवैज्ञा-निक फायड के इस सिद्धान्त से सहमत नहीं। इनकी बात अलग छोड़्रिये। फायड के पट्ट शिष्य 'युंग' का इस विषय में बराबर मतभेद बना रहा और कभी उसमें अंतर नहीं आया।

फ्रायड का यह भी कहना है कि रित वा प्रेम एक ही शब्द है जो दोनों के लिये प्रयुक्त होता है। किन्तु हमारे यहाँ ईसके अपनेक प्रकार हैं; इसकी भिन्न-भिन्न व्याख्यायें हैं। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि यह एक ही शब्द है और सर्वत्र एक ही भाव का द्योतक है।

• यूदि रित कान्ताविषयक होती है तो विभाव श्रादि से पस्पिष्ट होकर शृङ्कार रस में परिएत होती है और यही रित मुनि, गुरु, नृप, पुत्र श्रादि में होती है तब उसे भाव की संज्ञा दी जाती है। सोमेश्वर का कहना है कि "स्नेह, भिक्त, वात्सल्य रित के ही विशेष हैं।" स्मान में जो रित होती है उसका नाम है स्नेह; उत्तम, श्रेष्ठ तथा मान्य व्यक्तियों मे जो रित होती है उसे भिक्त श्रीर माता, पिता श्रादि की सन्तान में जो रित होती है उसे वात्सल्य कहते हैं।

क्ष गोस्वामी ने अपने 'मुकिरसामृतसिन्धु' में मुख्य भक्ति रस के जो पाँच विभाग किये हैं उनमें वात्मत्य का पृथक् रूप से उल्लेख है। वे हैं—शान्त, प्रीत (दास्य) प्रेय: (सख्य) वात्सत्य और मधुर वा उज्जवल (शृङ्कार)।

बेन ने भी अपने Rhetoric नामक अन्थ में शृङ्गार रित से वास्सल्य रित को एकदम भिन्न माना है। उसने लेखन-कला के उपकारक जिन भावनाओं का उल्लेख किया है उनमें प्रेम (Love of sexes) और वात्सल्य (Parental feeling) का पृथक् पृथक् रूप से उल्लेख किया है और इनके उदाहरण भी दिये हैं। यहाँ रित पर कुछ विचार कर लिया जाय।

ं दयास देव ने रित की उत्पत्ति श्रभिमान से मानी है। यह मांख्य-शास्त्र के श्रनुकूल है। यह मनोविज्ञान-सम्मत भी है। क्योंकि श्रात्मप्रवृत्ति (Ego-instanct) एक प्रधान प्रवृत्ति है श्रीर उसका श्राविष्कार व्यापक रूप से होता है। सभी विकारों का संबंध

१ स्नेहो भक्तिर्वात्सल्यमिति स्तेरेव विशेषः।

२ श्राभिमानाइतिः सा च ....। अग्निपुराण

अभिमान से है और रित अहंकार का उत्कट प्रकार है। भोज ने भी कहा है कि "अहंकार ही श्रुक्कार है, वही अभिमान है, वही रस है और उसीसे रित आदि उत्पन्न होते हैं।" अहंकार सांसारिक पदार्थों से सम्बन्ध रखता है और वे पदार्थ रित, शोक आदि भावों की उत्पत्ति के कारण हैं।

शृङ्गारिक रति की परिभाषा ही भिन्न है। वह वात्सल्य में संघटित नहीं हो सकती। "अनुरागी युवक-युवितयों की एक दूसरे के अनुभव-योग्य जो सुखसंवेदनात्मक श्रवभूति है वही रित हैं।""मनोऽनुकुत विभयों में सुख-संवेदनात्मक इच्छा को भी रित कहते हैं है।" इस रित का आप जहाँ चाहें प्रयोग कर सकते हैं। शृङ्गार में भी कर सकते हैं भ्रीर श्रन्यान्य विषयों में भी। जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव वाला वीभत्स रस भी काव्य में मनोऽतुकूत होने के कारण रित में आ ही जाता है। अनेक ऐसे कारण हैं जिनसे वात्सल्य में कामवासना वा शृक्कारिक रित भावना की बात उठ ही नहीं सकती। गर्भाधान से ही माता के मन में वात्सल्य का प्रादुर्भाव हो जाता है। गर्भस्थ शिशु की गति से माता के मन और शरीर में वात्सल्य जाग उठता है। माता गर्भस्य शिश की चिन्ता से सदा चिन्तित रहती है। वह ऐसा कोई काम नहीं करती कि गर्भस्य शिशु को कुछ भी चति पहुँचे। माता उनके जालन-पालन के विचार से पुलकित हो उठती है। संतान की भावी रूपरेखा की करिपना से उसके आनन्द का पारावार नहीं रहता। अपनी गोद में शिश की क्रीडा का विचार मृत में आते ही उसका हृद्य नाच उठता है। क्यां इस वात्सल्य में उक्त कुत्सित प्रेरणा का कहीं भी स्थान है ?

कुट्या मथुरा चले गये हैं। वहाँ सब प्रकार का सुख़ है। किसी चीज की कमी नहीं। फिर भी यशोदा को चिन्ता है—

प्रात समय उठि मासन रोटी को बितु माँगे देहैं। को मेरे बालक कुँ अर कान्ह को छिन-छिन आगो लेहें।

तच्च श्रात्मनोऽहंकारगुराविशेषं ब्रमः । स श्रात्यः सोऽभिमानः स रसः ।
 तत एव रत्यादयो जायन्ते । श्रंगारप्रकाशः

<sup>🧸</sup> पंदस्परस्वसंवेदा-सुखसंवेदनात्मिका ।

याऽतुभूतिर्मिथः सैव रतियूँ नोः सरागयो । भावप्रकाशन

३ मनोऽनुकृतेष्वर्थेषु सुलसंवेदनात्मिका । इच्छा रतिः ""। भा० प्र०

यह तो वात्सल्य का ही प्रभाव है। यशोदा के हृदय में पैठकर देखिये। वहाँ वात्सल्य ही उफना पड़ता है। दूसरा कुछ नहीं है।

म्नाता-पिता का वात्सल्य स्तेह का सार, चेतना की मूर्ति तथा सुधारससेक-सा होता है। श्रत: फ्रायड की रित वात्सल्य में नहीं मानी जा सकती।

#### ४ तीसरा आक्षेप

एक प्रगतिवादी सुप्रसिद्ध साहित्य-समालोचक लिखते हैं-

• साहित्य विकासमान है और वह एक महान सामाजिक किया है। इसुका सबसे बड़ा सबूत यह है कि प्राचीन आचार्यों ने भविष्य देखकर जो सिद्धानत बताये थे। आज वे नयें साहित्य पर पूर्ग-पूरी तरह छागू नहीं हो सकते। उन्हें छागू करने से या तो पैमाना फट बायगा या अपने ही पैर तरासने होंगे।

साहित्य के विकासमान होने और महान् सामाजिक किया होने में किसी का कुछ विरोध नहीं। पर सबूत की बात मान्य नहीं है। पहले साहित्य है, पीछे शास्त्र। पहले लक्ष्य-प्रनथ हैं तो पीछे लक्षण-प्रनथ। इसका पक्षा और अखण्डनीय प्रमाण यही है कि उदाहरण उन्हीं आदर्श लक्ष्य-प्रनथों से लिये जाते हैं, उनके भेद किये जाते हैं और उनके गुण-दोषों की विवेचना की जाती है। आवार्य भविष्य-द्रष्टा नहीं होते। जो उनके सामने होता है उसीसे अपनी बुद्धि लड़ाते हैं और शास्त्र का रूप देते हैं। इस दृष्टि से साहित्य दर्शन वा विज्ञान नहीं है। यह बात लोकोक्ति के रूप में मानी जाने लगी है कि 'कलाकार समा-लोचकों के जन्मदाता होते हैं। उससे प्राचीन आवार्यों को भविष्यवादी कहना बुद्धिमानी नहीं है। अभी पुराने सिद्धान्त पूरे-पूरे लागू हो सकते हैं। पैमाना फटने की तो कोई बात ही नहीं। पैर नहीं, बुद्धि की तराश-खराश होनी चाहिये जरूर।

. वे ही आगे लिखते हैं-

काव्य के नौ रसों से नये साहित्य की परख नहीं हो सकती। परखने की कोशिश की जायगी तो उसका जो नतीजा होगा वह नीचे के वाक्यों से देख छीजिये—

(१) यदि किसी उपन्यास में किसी कुप्रथा की बुराई है तो वह वीभरस-प्रधान माना जायगा।•

- (२) जो बुराई शांषक के कारण शोषित में आती है वह करूणा का ही विषय होती है।
- (३) आजकल के उपन्यासों में यह निर्धारित करना किन हो जाता है कि उनमें कौन-सा रस प्रधान है, किन्तु रस की दृष्टि से उनका विश्लेषण किया जा सकता है।
- (४) (सेवासदन में ) हिन्दू-समाज में वेश्याओं के प्रति आदर-भावमा है, वह वीभत्स का उदाहरण है।
- (५) गवन का मुळ उद्देश्य है— क्षियों का आसूषण-प्रेम तथा पुरुषों के वैभव-प्रदर्शन का दुष्परिणाम और पत्नी का पातिव्रत-प्रेरित नैतिक सीहस और सुधार भावना का उद्घाटन करना। रस की दृष्टि से हम इसकी श्रंगारामास से सब्बे श्रंगार की ओर अप्रसर होना कहेंगे।
- (६) कुछ उत्तियाँ राजनीति से सम्बन्धित होने के कारण वीररस की कही जायँगीं।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि नये साहित्य पर पुराने सिद्धान्त छागू करने में काफी कठिनाई होती है और इस कठिनाई का सामना करने पर भी साहित्य के समझने में कितनी मदद मिकती है, यह एक सन्देह की ही बात रह जाती है। जीवन की धारायें एक दूसरे से ऐसी मिकी-जुड़ी हैं कि नी रसों की मेद बाँधकर उन्हें अपने मन के मुताबिक नहीं बहाया जा सकता। प्रेमचन्द के साहित्य ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस नये साहित्य को परखने के छिये युग के अनुकूक नये सिद्धान्त हूँ दुने होंगे।

विवेचक विद्वान ने संस्कृत-साहित्य के मनोयोग-पूर्वक आध्ययन-मनन से काम नहीं लिया। नहीं तो वे कुछ दूसरे ढंग से इन वातों को लिखते। इनके सम्बन्ध में हमारा निम्नलिखित विचार है—

कांच्य के नौ रसों से नये साहित्य के परखने की बात कोई भावुक साहित्यक कैसे कह सकता है। कांच्यदर्पण में ही नौ के स्थान में ग्यारह रसों की संख्या दी गयी है। इनके अतिरिक्त बीसों रसों के नाम आये हैं। अनेक आचार्यों ने संचारी भावों को भी रस-श्रेणी में लाने की चेंच्टा की है। आप भी अन्य रसों की कल्पना करके नये साहित्य में आये हुए भावों को अपनी भावुकता से विभाव आदि द्वारा रसावस्था तक पहुँचावें। आपकी कलम कौन पकड़ता है। यह तो साहित्यशास्त्र की मर्यादा की बात होगी।

- (१) किसी कुप्रथा की बुराई के होने से ही कोई उपन्यास वीभत्स-प्रधान नहीं हो सकता। उपन्यास भर में कुप्रथा की बुराई हो तो भी वह वीभत्स-प्रधान नहीं हो सकता। किसी प्रकार की कुप्रथा की बुराई का वर्णन वीभत्स के लक्षण में नहीं आता। ऐसा उपन्यास उपदेशात्मक की श्रेणी में आवेगा और इसका शिव पद्य प्रवल माना जायगा। इस उपन्यास का रस वहीं होगा जैसा कि उसके वर्णन से पाठकों के मन पर प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिये कि अबला पर अत्याचार की प्रवलता होने से कोध उपजेगा, समाज में विधवा की दीनता दिखलाने पर करुणा उत्पन्न होगी। यह जान रक्खें कि घूणा की व्यक्षना से ही वीभत्स रस होता है।
- (२) शोषक के कारण शोषित में जो बुराई श्राती है वह करुणा का विषय नहीं। वह बुराई प्रिकार की भावना में फूट पड़ती है जो कोध का विषय है। गाँधीजी के शुद्ध, शान्त, सात्विक सत्याग्रह में भी कोध की ही भावना काम करती है। गाँधीजी भले ही इसके अपवाद माने जाया। जहाँ शोषक के प्रति शोषित की जो विवशता, श्रसमर्थता श्रीर कादरता होगी, वहीं करुणा को स्थान मिल सकता है। केवल बुराइ की भावना करुणा का ही विषय नहीं हो सकती। (३) रस की दृष्टि से विश्लेषण की बात मानी गयी है।
- (३) रस की दृष्टि से विश्लेषण की बात मानी गयी है। साधुवाद। रामायण न्त्रीर महाभारत जैसे महामन्थों के मुख्य रस श्रविदित नहीं रहे तो कीट-पतंगों जैसे स्थायी छुद्र प्रन्थों के मुख्य रसों का पता लगना कोई कठिन बात नहीं है। इसके लिये काव्य-शास्त्र का ज्ञान श्रावश्यक है। पाश्चात्य श्रालोचना का श्रनुशीलन प्राच्य रसतत्त्व के समभने में कभी सहायक नहीं होगा।
- (४) 'हिन्दू-समाज में वेश्यात्रों के प्रति त्रादर-प्रदर्शन से वीभत्स रस नहीं हो सकता। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सेवासदन मे वीभत्स रस है। 'मृच्छकटिक' नाटक में 'वसन्तसेना' वेश्या है और उसके चरित्र का चारु चित्रण है। इससे क्या वह नाटक वीभत्स रस का है? आश्चर्य! महान् आश्चर्य!! पात्र के उस-नीच होने से कोई काव्य या नाटक या उपन्यास दूषित नहीं होता। उसका चित्रण ही उसे उस-नीच बनाता है। कोई साहित्यिक शरसन्द्र के 'चरित्रहीन' की नाथिका के आचरण से उसे कुत्सित उपन्यास कह सकता है?

- (४) आपके मस्तिष्क में पाश्चात्य विचार उछल-कृद मचा रहे हैं और हाथ में कलम है, जो चाहे कह डाले और लिख डालें, पर हम कहेंगे कि आपने जो श्रङ्गार-रसाभास की ओर से सच्च श्रङ्गार की ओर अपसर होना लिखा है वह ठीक नहीं है। क्या श्रङ्गार है और क्या उसका रसाभास है, इसका यथेष्ट वर्णन 'काव्यदर्पण' में है। पिष्ट्रपेषण की आवश्यकता नहीं। आमूपण का प्रम आदि रसाभाम म नहीं जाते। भूषणार्थ मान-मनौकल होने से तो श्रङ्गार रस ही है। भूठा आडम्बर, कृत्रिम प्रदर्शन तो हास्य-रस में भी जा सकता है। पैनी दृष्टि होने से ही रस की परख हो सकती है। जैसे-तैसे जो कुछ लिख देना रस-विवेचन नहीं कहा जा सकता।
- (६) राजनीति से सम्बन्धत होने के कारण कुछ उक्तियाँ वीर रस की समभी जाँय, यह कहना तो दिनतान्त असंगत है। इससे रस की छीछालेदर होती है; उसकी अप्रतिष्ठा होनी है। राजनीतिक उक्तियाँ विचार की दृष्टि से भली-बुरी कही जा सकती हैं। वहाँ रस का क्या काम ? हाँ, राजनीतिक विचारों को कविता की भागों में कहा जाय तो उसमें रस आ सकता है पर उसी दशा में बब कि विचार से भाव दब न जाय। 'स्वराज्य इमारा जन्मसिद्ध अधिकार है', इस उक्ति में भावना है। पर रस नहीं। ऐसी उक्तियों में भी यह विचार करना होगा कि रस के साधक साधन पूर्णत: प्रतिपादित हैं या नहीं। केवल राजनीति का सम्बन्ध वीर रस का साधक नहीं; वे उक्तियों कैसी हू क्यों न हों।

जब समालोचना के नये-नये सिद्धान्त साहित्य के सममने में वैसे सहायक नहीं होते तो रस-सिद्धान्त ने क्या अपराध किया है जिसकी हजारों बरसों से परीचा हो चुकी है। साहित्यिकों से यह अविदित नहीं कि अनुकरण-नाद से लेकर आज तक कितन पारचात्य सिद्धान्त—इज्म उत्पन्न हुए; फूलने-फलने की बात कौन कहे, वृकसे तक नहीं और बरसाती की हों की मौंति च्याकी हो गये। यह एक ही सिद्धान्त से परख होती तो समालोचना के इतने भेद नहीं होते, होते ही नहीं, होते जा रहे हैं। क्या इनमें से कोई रस-सिद्धान्त की समकचता कर सकता है। पाआत्यों ने भी इसका बोड़ा मान किया है। प्रसिद्ध पाआत्यों विद्धान्त किया है। प्रसिद्ध पाआत्य विद्धान्त सिक्ज लेकी कहते हैं—

"कता के चेत्र में भारतीय प्रतिभा ने संसार को एक मूतन और श्रेष्ट

दान दिया है जिसे प्रतीक रूप से 'रस' शब्द द्वारा प्रकट कर सकते हैं खोर जिसे एक वाक्य में इस प्रकार कह सकते हैं कि किव प्रकट (express) नहीं करता, व्यिद्धित वा ध्वनित (suggest) करता है।

नौ रसों की मेंड़ बाँधने को कोई नहीं कहता। नौ रसों की महिमा तो इसलिये हैं कि इनके भाव सहजात हैं; इनमें व्यापकता है; स्थायित्व है और ये सर्वजनोप्भोग्य हैं। कुछ आचार्यों ने जैसे एक एक रस को प्रधानता दी है वैसे कुछ आचार्यों ने इनका विस्तार भी किया है। भरत के आठ रसों में अपनी प्रभुता से 'शान्त' ने भी अपना स्थान बना लिया। अब दस-ग्यारह की प्रधानता मानी जाने लगी है। समय पर और भी आगे आवेगे। युग के अनुकूल प्रगतिवादी कुछ नये सिद्धान्त दूँ द निकाले तो गौरव की बात होगी। पर यह सहज साधना से संभव नहीं। शुक्क जी जैसे साधक समालोचक भी इस विषय में असमर्थ ही रहे।

नौ रसो से नये साहित्य की परख होती है और होती आ रही है। रस और भाव मनोवृत्ति-मूलक हैं। मनोवृत्तियों या मनोवेगों की कोई सीमा निर्द्धारित नहीं हो सकती। फिर भी उनके निरीक्ष और परिक्षण का ही परिष्णाम रस-भाव का संख्या-निरूपण है। ये भाव स्थायी और संचारी में बँटे हुए हैं। रसावस्था को प्राप्त करने-वाले भाव नौ ही क्यों, और भी हो सकते हैं पर मुख्यता इनकी ही मानी गयी है। संचारियों की भी अनन्तता है पर तेतीस संचारी प्रधान माने गये हैं। इससे अधिक संचारियों की भी कल्पना की गयी है। दया, अद्धा, सन्तोष, स्वाधीनता, विद्रोह, त्याग, अभिमान, सेवा, सहिष्णुता, लोभ, निन्दा, समता, कोमलता, दुष्टता, जिघांसा, संतोष, प्रवंचना, दंभ, तृष्णा, कौतुक, प्रीति, द्वं प, ममता आदि। आज एक नया भाव भी उत्पन्न हुआ है जिसे स्पष्ट रूप से नाम दिया गया है—'हिन्दू-मुस्लिम फीलिंग'। तेतिस तो इनकी न्यून संख्या हैं। अन्य भावों की कल्पना आचार्यों के मन में थी और वे समभते वे कि इनमें ही अन्यों का अन्तर्भाव हो जा सकता है।

<sup>9 &#</sup>x27;विशाल भारत' जनवरी १ ६३ = पृ० ६०

२ श्रन्येऽपि यदि भावाः स्यु चित्तावृत्तिविशेषतः । श्रन्तर्भावस्तु सर्वेषा द्रष्टव्यो व्यभिचारिषु । भावप्रकासन

मनोभावों को मेंड बाँधकर बहाने की तो कोई बात ही नहीं श्रीर न कोई ऐसा करने का आप्रह ही कर सकता है। रामायण और महाभारत में तथा प्राचीन काव्यों और नाटकों में भावों की जो पिविध इयंजना है वह श्राधुनिक साहित्य में दुर्लभ है। तथापि जीवन की जटिलताओं और अभिव्यक्ति की कुशल कलाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि स्थायी श्रीर संचारी की सीमित चेत्र से बाहर भी इनका संश्लेषण-विश्लेषण होना चाहिये । साहित्य भावों के ज्ल्थान-पतन का दी तो खेल है; प्रतिभा-प्रसूत भावों का दी तो निलास है। इस दृष्टि से भी साहित्य को सदा समझने की चेष्टा होती रही है और उसकी सहदयाह्वादकता कूती गयी है। हमें यह कहने में हिचक नहीं कि नाना भिक्तियों से कान्य-साहित्य का जो विश्लेषण किया गया है उसमें रस-सिद्धान्त की महत्ता मानी गयी है। कान्य के पढ़ने-परखने, सोचने समभने श्रीर संश्लेषण-विश्लेपण के श्रनेक मार्ग हो सकते हैं; श्रनेक दृष्टि-भंगियाँ काम कर सकती हैं; श्रनेकों सिद्धान्त बन सकते हैं श्रीर बने हैं। यदि ऐसी बात न होती तो शेक्सपीयर पर सैकड़ों पुस्तकें नहीं लिखी जातीं। समालोचना-साहित्य की इतनी भरमार नहीं होती। प्रसादजी श्रीर गुप्तजी पर नयी पुस्तकों का निकलना भी यही सिद्ध करता है। यदि सिद्धान्तों की विभिन्नता नहीं होती तो आज काव्य-लत्ताों की विभिन्नता अपनी सीमा को पार न कर जाती ; जितने मुँह उतने काव्यलक्तण न होते । हम ती कहेंगे कि रस-सिद्धान्त ऐसा-चक्रव्यूह है जिससे बाहर होना बड़ा कठिन है। रसात्मकता या रागात्मकता ही एक ऐसी वस्तु है जो काव्य-साहित्व को इस ताम का अधिकारी बनाती है।

# चौथा आक्षेप

एक दूसरे प्रगतिशील साहित्यिक के कुछ विचार ये हैं— साहित्य-शासियों का क्थन है कि कविता के तीन बावरयंक तत्व है—(1) संगीद, (२) रस बौर (३) अलंकार।

उनका यह शास्त्रीय मत है कि इन तस्वों से रहित रचना कविता नहीं हो सकती। ""संगीत कविता का तस्व नहीं है। """ आज रसोद्धार का कोई नाम तक नहीं छेता। "" रस्परिपाटी सीवित कविता की गति में वाधक होती है। वह अवरोध है और एकमात्र राजाशित कवियों की बनायी हुई है। वह आदि किव के काध्य में नहीं सिलती! नहीं बाद को मिलती। यदि रस काव्य की आत्मा होता तो वह सबकी किवता में मिलता। तथापि रस भी किवता का आवश्यक तत्त्व नहीं है ..... वह ( अलंकार ) काव्य का आवश्यक तत्त्व नहीं है .... किवता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शाश्वत है और अपरिवर्त नशील है। वह मनुष्य के साथ स्वयं निरन्तर विकसित हो रही है। .... यदि आज की प्रगतिशील शक्तियों की अवहेलना करके किवता पुनः अपने अतीत के तत्त्वों का प्रदर्शन करती है तो वह किवता मृत किवता होगी। ..... इसिलये मजदूर-किसान के जीवन की समस्यायें उनके भाव और विचार, उनके संघर्ष के तरीके, उनका समस्त्र आन्दोलन और उनकी समस्त प्रतिक्रियायें किवता के आवश्यक तत्त्व हैं। .... अब किवता जन-साधारण की वस्तु है और जन-साधारण के तत्त्व ही उनके आवश्यक तत्त्व हैं।

इन पंक्तियों से हमारी श्रसहमति इस कारण से है कि ये विचार की कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं श्रीर इनका लेखक प्रगतिवाद का श्रम्ध पचपाती है। श्रम्य कारण ये हैं—

प्राच्य श्राचार्यों ने संगीत को काव्य का तत्त्व नहीं माना है। छन्द श्रीर गुण के ही धर्म हैं जिनसे किवता संगीतात्मक होती है। पाश्रात्व श्राचार्य श्रीर समालोचक भले ही इसे काव्यतत्त्व मानते हों। वे सभी काव्यतत्त्व की दृष्टि से इसे मानते हों सो बात नहीं। कितने श्रुति-सुखदायक होने के कारण ही संगीतात्मकता को मानते हैं, काव्यं-तत्त्व की दृष्टि से नहीं। 'रस' काव्य का एक श्रावश्यक तत्त्व है, जो सर्वसम्मत है। पर समालोचक महाशय इसे नहीं मानते। श्रलंकार एक तत्त्व माना गया है पर श्रावश्यक रूप से नहीं। मम्मट का लक्षण यही बतलाता है। वामन ने श्रलंकार को काव्य का तत्त्व माना है पर पर प्रविकार का काव्य का तत्त्व माना है पर प्रविकार श्रावश्यक तत्त्व है। उस प्रकार संगीत श्रीर श्रलंकार श्रावश्यक तत्त्व नहीं हैं। रस काव्य का तत्त्व है। सरस कालंकार श्रावश्यक तत्त्व नहीं हैं। रस काव्य का तत्त्व है। सरस कालंकार श्रावश्यक तत्त्व नहीं हैं। रस काव्य का तत्त्व है। सरस कालंकार श्रावश्यक तत्त्व नहीं हैं। रस काव्य का तत्त्व है। सरस कावता की मर्यादा ही सर्वोपिर है।

इन तत्त्वों से रहित कविता भी कविता हो सकती है। आचार्यों ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि इनसे रहित रचना कविता नहीं हो

१ पारिजात दिसम्बर १६४६।

२ सगुणवनलंकृती पुनः कापि ।

३ सीम्दर्यमलंकारः । काण्यावंकार

सकती। जहाँ किसी कान्यांक की प्रधानता हों, जहाँ स्वाभाविक रिक्तयाँ हों, वहाँ भी कविता मानी जाती है। ऐसी रचनायें भी कविता की श्रे शी में श्राती हैं जिनमें सिक्तयाँ होती हैं।

श्रापने रस को काव्य का तत्त्व न मानने के कारणों का जो निर्देश किया है वह उपहासास्पद है। रस न तो हूबा है, न लुप्त है और न कहीं गड़ा है कि उसका उद्धार किया जाय और कोई उसके लिये चेष्टा करे। रसपरिपाटी यदि जीवित कविता का वाधक होती तो आज भी इतनी रसवती रचनायें नहीं होतीं। कट्टर प्रगतिवादी भी ऐसी रचना करते हैं। रस ही रचना को यथार्थ कविता बनाता है। क्योंकि श्रानन्द-दान ही उसका प्रधान उद्देश्य है। भावहीन रचना भावकों को क्या, साधारण पाठकों को भी नहीं रुमा सकती। शुष्क विवरण कविता-कहलाने का हकदार नहीं है। हद्याकर्षण की शक्ति जिस रचना में नहीं वह रचना यदि कविता है तो सभी कविता कख गारने के सिवा श्रीर क्या कर सकती है! रस-परिपाटी राजाश्रित कवियों की बनाई हुई नहीं। वह दो हजार बरस से ऊपर की है-भरत के पहले से चली आती है। आदि कवि वाल्मीकि के आदि काव्य रामायण में जिसका रस प्रतीत नहीं होता उसे क्या कहा जाय, समम में नहीं श्राता । उसने बड़ी घृष्टता से उपर्युक्त ये वाक्य कह डाले हैं - 'वह आदि कवि के काव्य में नहीं मिलती और नहीं बाद को मिलती'। रघुवंश, राकुन्तला, उत्तररामचरित आदि तो चूल्हे-भाँड में गये, जो रामायण रसों की खान है उसमें भी रख नहीं है। रस-परिपाटी को समालोचक ने समम क्या रक्खा है नायिका-भेद या अलंकार। ये रस-परिपाटो या रस-परम्परा या रससिद्धान्त या रसवाद के नाम से श्रमिहित नहीं होते।

रस ही काव्य की आत्मा है। इसमें मीन-मेच नहीं। जो रसात्मक काव्य हैं वे उत्तमोतम काव्य हैं। जिनमें वाच्य की वा अलंकार की प्रधानता है वे द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के काव्य सममें जित हैं। क्योंकि सहद्यों के आनन्द-दान की विशेषता तथा न्यूनता ही इसका मूल है। काव्य में व्यक्षना की प्रधानता को आधुनिक आचार्य भी मानते हैं। व्यक्षनाओं में रसव्यक्षना ही प्रधान है और वह अविकाय होता है। अलंकार-ध्वनि और वस्तु-ध्वनि रस की अपेदा निम्न श्रेणी के व्यक्ष-काव्य हैं।

कविता शाश्वत उस खंश तक है जहाँ तक उसका सत्य से

सम्बन्ध है। सत्य त्रशाश्वत नहीं होता। सत्य कां प्रतिपादन कविता का एक महान् उद्देश्य है। इस दृष्टि से वह त्रपरिवर्तनशील भी है। किवृता का त्रामञ्यञ्जना, शैलीं त्रादि से जहाँ तक सम्बन्ध है वहाँ तक वह परिवर्तनशील है। श्रामञ्यक्ति की प्रक्रिया में ही समयानुसार श्रन्तर श्रा सकता है, उसके श्रन्तरतत्त्व में नहीं। करुणा वा वात्सल्य की को श्रनुभूति भरत-काल में थी वही श्रव भी है। भारत में ही क्यो, विदेशों में भी श्रनुभूति का यही हूप पाया कायगा। कविता का शाश्वत रूप यही है श्रीर मुख्य है। इससे कविता शाश्वत श्रीर अपरिवर्तनशील है। कविता मनुष्य प्रकृति के साथ श्रपना रूप-रंग बदलती है, इसे कौन नहीं मानता।

श्रतीत के तत्त्वों के प्रदर्शन के कारण कोई किवता मृत नहीं हो सकती। श्राज भी ऐसी किवतायें हो रही हैं श्रीर जीवित हैं श्रीर उनमें जीवन के लच्चण पाये जाते हैं। प्रगतिशील किवताश्रों की सृष्टि ही निर्जीव माल्स होती है। प्रगतिशील साधनों को लेकर किवता की जाय, इसमें किसी को श्रापत्ति ही क्यों होगी। हमारे विचार से तो यह कहना श्रच्छा है कि वर्तमान काल में जन-जीवन को भी एक तत्त्व मानना चाहिये। यह नहीं कि मजदूर-किसान के जीवन की समस्यायें, उनके भाव श्रीर विचार, उनके संघर्ष के तरीके, उनका सशस्त्र श्रान्दोलन, उनकी समस्त प्रतिक्रियायें किवता के श्रावश्यक तत्त्व हैं। ये किवता के विषय हो सकते हैं, तत्त्व नहीं ह, यद्यपि वे उनके जीवन से संबंध रखते हैं। जान पड़ता है, समालोचक इनका श्रन्तर नहीं जानता या मानता। साहित्य वा काव्य के तीन ही तत्त्व हैं—भावतत्त्व, कल्पनातत्त्व श्रीर बुद्धितत्त्व। ये सभी को विशेषतः पाश्रात्य समीत्तकों श्रीर विचारवालों को मान्य हैं। प्रातिभ झान भी एक विलक्षण तत्त्व है जिसका कल्पना से पृथक श्रस्तित्व है।

कि प्रगतिवादी रसपरिपाटी को कविता की गति में बाधक सममते हैं पर अन्य कट्टर प्रगतिवादी गस को कविता के लिये आव-रयक सममते हैं। आप कदियों को तोड़ दें, अंधविश्वास को छंधे कुएँ में डाल दें, अतीत को तलातल में उतार दें और प्राचीन परम्पराओं को परलोक में पार्सल कर दें, यदि समाज का मंगल हो। इसमें किसी को आपित्त क्यों होगी। पर साहित्य-काव्य को प्रपोगंडा का रूप न दे। देखिये, आपके कामरेड क्या कहते है-

· (क) हमारे वर्तमान जीवन में श्रातीत की नीलिमा श्रीर भविष्य की लालिमा की भाँकी मिलती रहती है। इमलिये श्रातीत के निष्कासन से वर्तमान की व्याक्या नहीं हो सकती।

- (ख) कोई भी साहित्य साम्प्रदायिक रंग में रँगकर, किसी दल-विशेष के गले की श्रावाज बनकर कुछ काल के लिये उसका प्रचार (Propaganda) तो श्रवश्य कर सकता है पर सहृद्य के गले का हार नहीं हो सकता। (इसमे सहृद्य शब्द ध्यान देने योग्य है।)
- (ग) 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' के प्रति किसी भी सहस्य को आप्रत्ति या विराग नहीं होना चाहिये। हमारे यहाँ वीभीत्स भी, जिसमें मज्जा, चर्बी, हाड़-मांस आदि का वर्णन किया जाता है, 'नव रस' में परिगणित किया जाता है। वीभत्स रस में भी और रसों की तरह समान रूप से भावानुभूति मानी गयी है। इस प्रकार यदि प्रगतिवाद में नग्न यथार्थवाद का रसात्मक वर्णन हो तो वह काव्य की भे शी में ही आवेगा।'

एक पुस्तक के इस इद्धरण पर भी ध्यान जाना चाहिये-

- (१) स्थायी साहित्य की विविधता पर जब हमारी दृष्टि जायगी तो स्वाभाविक रूप से काव्यात्मक सब तज्ञणों को सबत कांग के रूप में स्वीकार करना होगा।
- (१) रशियन सिद्धान्त से श्रालोचित साम्यवाद का प्रतीक, प्रगति-वाद संस्ती भावुकता को ढोने की श्रिधक सामग्री एकत्रित करता है। यह प्रगतिवादी साहित्य प्रौढ़ता या विशिष्टता की पूर्णता से दूर है। श्रत: काव्य की सजीव श्रात्मा की श्रिभव्यक्ति उसमें नहीं है।
- (३) 'सस्ती भावुकता का सस्बन्ध काव्य से नहीं हो सकता। रोमांस को लेकर काव्य अपना स्थान निरूपित नहीं कर सकता।

अब समालोचक महोदय को अपने वाक्य के इस अंश को किविता जन-साधारण की वस्तु है ....।' इस रूप में बदल देना चाहिये— जन-साधारण की भाषा में जन-साधारण की भावनाओं का ही रागात्मक या रसात्मक वर्णन होना चाहिये। क्योंकि आजकल का जनजीवन ही कविता का मुख्य विषय हो रहा है।

१ 'साहित्यक निबंधावली'। २ 'प्रगतिवाद की रूप-रेखा'।

दु:ख है कि इन उक्त प्रगतिवादी मित्रों ने न तो संस्कृत-साहित्य-शास्त्र का यथेष्ट अध्ययन ही किया और न मनन ही किया। केवल, अंघ्रे जी समालोचना-पंथो का ही इन्हें भरोसा है। यदि ये मित्र तुलनात्मक अध्ययन करते तो कभी ऐसी बाते न कहते। आज कितने 'साहित्यद्र्पण' जैसे सर्वजन-प्रिय उपलब्ध प्रन्थ पढ़ने को लालयित हैं ? अभी उसके हिन्दी अनुवाद का दूसरा संस्करण भी समाप्त नहीं हुआ है। उधर देखिये तो अरस्तू के काव्यशास्त्र के अनेकों प्रकार के संस्करण होते चले जा रहे हैं। क्या वे सर्वप्रथम प्राचीन पाश्चात्य आचार्य नहीं हैं ? आप प्राचीन आचार्यों को लेकर अपना नया दृष्ट-कोण उपस्थित कीजिये। उनका सामञ्जस्य बैठाइये। न बैठे तो मतभेद को प्रश्रय दीजिये। इन विवेचकों को तो इसीमें श्रानन्द श्राता है कि जहाँ तक हो प्राचीन आचार्यों पर कीचड़ उछालें। इसीमें वे आत्म-प्रतिष्ठा सममते हैं। यदि ऐसी बात न होती तो ऐसे वाक्यों के लिखने की क्या त्रावश्यकता थी कि 'इन संचारी-व्यभिचारी भावों को रटा-रटाकर इम अपने विद्यार्थियों को साहित्य की प्रगति से दूर रखने का विफल प्रयास कर रहे हैं। ऐसा खिखनेवालों का ज्ञान तो वस इतना ही है कि वे साधारणीकरण को 'कला कला के लिये' का सिद्धान्त मानते हैं। संचारी-व्यभिचारी के रटने से तो कुछ साहित्यिक ज्ञान भी होता है पर आधुनिक पुस्तकों के पढ़ने से साहित्य का वह ज्ञान भी, नहीं होता । इसमें सन्देह नहीं कि इन प्रन्थों से साहित्य की मार्मिक विवेचना की शक्ति प्राप्त होती है। तात्विक ज्ञान की अपेचा इसका महत्त्व कम है। शास्त्रीय विद्या से तत्त्व-ज्ञान तथा विवेचनात्मक ज्ञान दोनों ही उपलब्ध होते हैं। प्राचीन आचार्यों ने जो बातें कही हैं, पाश्चात्य श्राचार्य उसके विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे उसके समर्थक है। एक उदाहरणं लें-

श्वन्यालोककार ने लिखा है कि "कथा के आश्रयभूत रामायण श्रादि प्रन्थ सिद्धरस के नाम से विख्यात हैं। उनमें वर्णित विषयों में स्वेच्छा से रस-विरोधिनी कोई कल्पना न करनी चाहिये"। बैंडले इसी बात कीं इहता है कि "कोई कलाकार यदि यथार्थता में कोई परिवर्तन,

शन्त सिद्धरसप्रस्का ये च रामायणादयः।
 कथाभया न तैर्योज्या स्वेच्छा रस्तिरोधिनी। ध्वन्याकोकः

(वह सुप्रसिद्ध दृश्य का हो,वर्णन का हो वा ऐतिहासिक चरित्र-तथ्य का हो) वहाँ तक करता है कि उसकी रचना हमारे सुपरिचित विचारों को थका दे तो वह गलती करता है"।

सारांश यह कि केवल चोद-होम करने या छीटे उदाने से काम न चलेगा। अरस्तू के पोयेटिक्स पर जैसी बूचर की टीका है वैसी ही संस्कृत के साहित्य-प्रन्थों पर टीका होनी चाहिये; नयी-तभी व्याख्यायें की जानी चाहिये। इससे इनकी उपयोगिता बढ़ायी जा सकती है। ऐसा होने से आज जैसे अधकचरे समालोचकों का अवतार न होगा। प्राचीन आचार्यों की अबहेला से प्रगति नहीं, अधोगति की ही संभावना है।

#### कवि

कवि साधारण व्यक्ति नहीं होता। आज कवियों की भरमार है, पर सभी किक्ट-राकि-राली हैं; कहा नहीं जा सकता। दर्पणकार कहते हैं कि "एक तो मनुष्य-जन्म होना दुर्लभ है; दूसरे, उसमें विद्या का होना दुर्लभ है। कविता करना उसमें और दुर्लभ है तथा उसमें शक्ति होना तो अस्यन्त दुर्लभ हैं"। इसी भाव से मिलती-जुलती एक अंभे ज की भी यह उक्ति है कि "सभी ईश्वर-कृपा से बोलते हैं और बहुत थोड़े ही गाते हैं। पर कवि तो अपने विचार में ही हुवा रहता है"।

ं किय जो कुछ जागितिक वस्तु को देखता है कह चर्मच से ही नहीं, विलिक हृद्य की हिष्ट से भी। जिसपर उसकी जादू की छड़ी घूम जाती है वह असुन्दर से सुन्दर और सुन्दर से सुन्दर हो जाती है। किव मनुष्य के भाव-जगत् में एक प्रकार से युगान्तर प्रेवा कर देता है और उसे ऐसा अलौकिक बना देता है कि वह हमारे जानन्द और मंगल का कारण हो जाता है। ऐसे किव की किवता—सीन्दर्थ-सृष्टि कभी मलिन नहीं होती। कीट्स की भी यही उक्ति है—

F e

I If an artist alters a reality (e. g. a well-known scene or aistorical character) so much that his product clashes violently with our familiar ideas he may be making a mistake .— - Oxford Lectures On Postry,

२ नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा । कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा । साहिस्सपूर्ण

<sup>3</sup> God giveth speech to all song to the few. The poet is hidden in the light of thought.

"सुन्दर वस्तु सदा के लिये सुख्दायी है"। "किव केवल स्नष्टा ही नहीं शिज्ञक भी है," यही वर्ष्सवर्थ का भी कहना है।

#### काव्य वा कविता

कान्य का स्वरूप खड़ा करने के लिये उसके अनेक लच्या क्यों न पूनाये जाये, पर "यथार्थुत: कि की अपनी प्रतिभा से प्रसूत निप्रस शब्दम्य शिल्प का नाम ही काव्य है"। इसीसे भामह का कहना है कि "काव्य कवि की दिव्य देह ही है"।

पुराणपंथियों के रस, रीति, अलंकार, ध्विन, वक्रोक्ति आदि में से किसी एक विषयवाली रचना किवता कही जाय या नवीनमारियों के जीवने दर्शन, आनन्ददान, हृदयोद्गार, मनोवेग, अनुभूति, जनजीवन आदि में से किसी एक का तत्त्व जिस रचना में हो वह किवता के नाम से पुकारी जाय, इनमें कुझ सार नहीं। "कृति-वाङ्कि निर्मिति ही कृतिता है," इसके सर्ववादि-सम्मत होने में कोई सन्देह नहीं। कितता का महत्त्व इसीसे समिभये कि "किवयों की किवता की समकत्तता न ब्रह्मविद्या कर सकती है और न राजलक्मी" ही। शेली ने भी कहा है कि "किवता यथार्थतः अलौकिक" सी है।

काड्वेल ने साधारणी-करण-रूप काव्य का लच्या किया है जिसका आशय यह है कि 'काव्य मनुष्यों का उद्भियमान आत्मचेतना है, किन्तु व्यक्ति रूप में नहीं, अन्यान्य व्यक्तियों के साधारण भावों के सामीदार के रूप में हैं, ''।

#### पाठक

कविता केवल किन की ही सृष्टि नहीं, एक प्रकार से पाठक की भी सृष्टि स्ममी जाती है। कविता पाठकों के हृदय में न पैठ सकी तो

<sup>1</sup> A thing of beauty is a joy for ever.

<sup>2</sup> The poet is a teacher; I wish to be considered as a teacher or as nothing.

३ कान्तं काव्यमयं वपुः । ४ कवि वान्निमितिः काव्यम् ।

प्र न ब्रह्मविद्या न च राजलक्ष्मीः तथा यथेयं कविता कवीनाम् ।

<sup>6</sup> Poetry is indeed something devine. A defence of poetry.

<sup>7</sup> Poetry is the nascent self consciousness of man, not as in individual but as a sharer with others of a whole world of common emotion.

वह कविता ही किस काम की ! कि सार्थक-जन्मा तभी है जब कि वह पाठक तो पाठक, जाति और देश के जीवन में स्फूर्ति पैदा कर दे, उनके हर्य में घर बना ले। एक कि कहता है कि "कि विता के रसमाध्यें को कि अर्थात् सहदय पाठक ही जानता है ने कि ससका रचियता कि । जैसे कि भवानी के भ्रू विज्ञासों को भवानीभर्ता भव ही जान सकते हैं न कि भवानी के जनक भूधर हिमाजय" । कि विनिचत्त और पाठक-चित्त के सहयोग से ही किवता की सहि होती है।

. कैसी रचना पाठकों को प्रमावित कर सकती है, इसके सम्बन्ध में एमर्सन का कहना है कि "किसी रचना का जन-समाज पर कितना प्रभाव पढ़ता है, इसका परिमाण उसके विचार की गहराई से किया जा सकता है। ''''यदि पृष्ठ के पृष्ठ आपको कुछ न दे सके तो उनका जीवन फितगों से अधिक नहीं ठहर सकता"। यद्यपि गेटे के कथनानुसार "किन की आवश्यकता अन्तर से ही पूरी हो जाती है, बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती" तथापि एमसँन का कहना है कि "अगर तुम लिखना सीखना चाहते हो तो राह-बाटों में उसे सीख सकते हो। इससे चकती चीजें ही हाथ न लगेंगी, जित्तत कलाओं की उहें अप-सिद्ध भी होगी। अन्तर लेखकों को जन-समाज के पाई-कार्यों में जाना चाहिये। लेखक का घर कीलेज नहीं, बल्कि जन-समाज के पाई-कार्यों में जाना चाहिये। लेखक का घर कीलेज नहीं, बल्कि जन-समाज के पाई-कार्यों में जाना चाहिये। लेखक का घर कीलेज नहीं, बल्कि जन-समाज के पाई-कार्यों में जाना चाहिये। लेखक का घर कीलेज नहीं, बल्कि जन-समाज

. कहने का अभियाय यह कि जनसमाज के मन में बसना चाइते

2 The effect of any writing on the public mind is mathematically measurable by its depth of thought.....if the pages instruct you not, they will die like flies in the hour.

3 Sufficiently provided from within, he has need of little from without.—Goelhe on the poet.

4 If you would learn to write 'tis in the street you must learn it. Both for the vehicle and the aims of fine arts, you must frequent the public squire. The people, and not the college, is the writer's home. Society and Solitude

कवितारसमाधुर्यं किववेंति न तत्कविः ।
 भवानी-अ्कुटीभङ्गं भवो वेति न भूधरः ॥

तो उनके मन के लायक लिखो; पाठकों के उपयुक्त लिखो ; जिससे तुम्हारी रचना सार्थक प्रमाणित हो।

इस दशा में यह कहना असंगत नहीं कि कलाकार की कला केवल उनकी कलम की ही करामात नहीं, उसमें पाठकों का भी कुछ

हिस्सा होना चाहिये।

साहित्य-रत्ता के लिये जैसे निरपेत्त समालोचक की आवश्यकता है वैसे ही गुणी प्राहक पाठक की भी। समालोचक कलाकार और पाठक की मध्यस्थता करके दोनों को नियन्त्रित करने की चेष्टा करता है। इसके अभाव में ही कुशल कलाकार को कराहकर यह कहने को वाध्य होना पड़ता कि "निरवधि देश-काल में कोई न कोई मेरी कृति का पारखी मुभ-जैसा पैदा होगा ही"।

#### पाठक की सहदयता

किवता पढ़ने के सभी श्रिधकारी नहीं समक्त जाते। काव्या-स्वादन के श्रिधकारी वे हैं "जो विमल-श्रतिभान-शाली हैं" व श्रिथति तेजस्वी कल्पना-शिक्त-शाली हृदयवाले हैं—वस्तु के साचात्कार की सामध्ये रखनेवाले हैं। किव-सम्मेलनों के श्रोता जो किसी किवता पर वाह! बाह!! की श्राधी उड़ा देते हैं, वह इस बात का सूचक नहीं कि सबके सब किवता के श्रन्तरंग में पैठकर ऐसा करते हैं। इनके श्रानन्द का कारण श्रिधकांश में किव की गलाबाजी श्रीर किवता पढ़ने का ढंग ही है। जो किवता के मर्भ में पैठते हैं वे कभी ऐसा नहीं करते।

कोई कविता पढ़कर पाठक या श्रोता तभी आनन्द उपभोग कर सकते हैं जब कि वे कविवर्णित प्रत्येक दृश्य, शब्द, श्राभिव्यक्ति, अर्थ को हृद्यंगम कर सकें; किव ने जिस दृशा में किवता लिखी है उस अवस्था की कल्पना करके उसके भाव को प्रत्यच्च कर सकें। पाठक या श्रोता में ऐसी कल्पना करने की जितनी शिक्त होगी उतना ही वे आनम्द लाभ कर सकते हैं। कार्लाइल ने कहा है कि "अभिनिवेश-पूर्वक कविता पाठ करने के समय हम किव ही हो जाते हैं।" इसीको तन्मयी-भवन-योग्यता कहते हैं जो सहद्य में ही संभव है।

१ उत्पत्स्यते सपदि कोऽपि समानधर्मा कालो हायं निरुवधिविपुता च पृथ्वी । भवभूति विमल-प्रतिभान-शालि-हदयः । अभिनवभारती

काञ्य-पाठक के सम्बन्ध में आरिस्शिटल के टीकाकार मूचर ने भी लिखा है कि "प्रत्येक सुकुमारकला एक ऐसे द्रष्टा और श्रीता से आत्म-निवेदन करती है जो परिष्कृत रुचि-सम्पन्न और शिक्षित समाज के प्रतिनिधि-स्वरूप हैं। वह उस कला का सर्वेसकी सममा जाता है जैसे कि नैतिक-दृष्टि-सम्पन्न व्यक्ति नीतिशास्त्र का अधिकारी होता है"।

## कविता आवश्यक है

मेकाले का यह कहना युक्ति-युक्त नहीं मालूम पड़ता कि "सम्बता की जैमे-जैसे वृद्धि होगी वैसे-वैसे कविता का हास होता जायगा" । इस एकि की यथार्थता इसीमें दीख पड़ती है कि सभ्यता की चटकीली चाँदनी में कविता का वह रूप नहीं रहेगा जो परंपरागत चला आता है और जिसका सौन्दर्य और स्थायित्व एक प्रकार से सुनिश्चित है। आधुनिक युग में यह देखा भी जा रहा है। इसके थे भी कारण हो सकते हैं—कविता की भरमार होना, जैसी-तैसी रचना करना, मनमाने बे-माने शब्दों का एक पंक्ति में रख देना और कला के नाम पर कविता को कलंकित करना।

को कुछ हो, पर यह नहीं कहा का सकता कि सभ्य-युग में किवता का हास हो रहा है। हाँ, हास की बात तब मानी जा सकती है जब कि उसका कानादर हो। अच्छी किवताओं के पाँठक कम हों। को हों वे उधार-मेंगनी लेकर पुस्तकें पढ़नेवाले हों। यह ठीक है कि समाज के अनादर से मनुष्यों की मानसिक शक्ति लुप्त हो जाती है। किव वा होसक समालोचक की स्टूष्टि करता है और समालोचक किन. और पाठक में स्त्रमा स्य स्थापित करता है। यों भी कह सकते हैं कि समालोचक किनाकों को संयत और पाठकों को सुरुकिशाली बनाता है। इस दशा में कभी नहीं कहा जा सकता है कि किनता का हास हो रहा है। गैटे का कहना है कि "किनके कान किवता सुनने को करसुक.

I To the ideal spectator or listener, who is a man of educated taste and represents an instructed public, every fine art addresses itself; he may be called 'the rule and standard' of that art as the man of moral insight is of morals.

Aristotle's theory of Poetry and fine Art.

<sup>2</sup> As civilisation advances poetry necessarily decline.

न हों वे वर्वर हैं, वे कोई क्यों न हों"। शुक्तजी के शब्दों में "अन्तः प्रकृति में मनुष्यता को समय-समय पर जगाते रहने के लिये कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं"।

संगीत - साहित्य - कता - विहीनः साज्ञात्पश्चः पुच्छन्निषाण्हीनः॥ कविता और चेतन-व्यापार

मानवीकरण की बात नवीन नहीं। पुरानी से पुरानी है। गश्चात्य साहित्य की देन नहीं। पतंजिल ने एक स्थान परं लिखा है-'पत्थरो, सुनो''र । श्रामन्द-वद्ध न कहते हैं ''श्रचेतन विषय भी श्रर्थात् प्राकृतिक पदार्थ आदि भी यथा सोग्य समुचित रस-भावों से अथवा चेतनवृत्तान्त की योजना से, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह रसाङ्गता को प्राप्त न करे"। आगे वह एक प्रकार से कवियों को छूट दे देते हैं कि "सुकवि अपने काव्य में स्वतन्त्र होकर इच्छानुसार अचेतन विषयों को चेतन के समान और चेतन विषयों को अचेतन के समान व्यवहार में जाते हैं"3।

भवभूति एक स्थान पर लिखते हैं—"पहाड़ भी रो देता है और बका का हृदय भी फट जाता है" । संस्कृत काठ्यों में ऐसे ही माजवी-करण के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। प्राचीन हिन्दी कविता में भी इसका सभाव नहीं है। जैसे-

तम लोम मोह झहंकारा मद कोच बोघ रिपु मारा। अति करहि उपद्रव नाथा मरदहि मोहि जानि अनाथा। तुस्सी लोभ आदि का उपद्रव करना मानवीकरण है और अचेतन में चेतनता की स्थापना है।

<sup>1</sup> He who has no ear for poetry is a barbarian, be he who may.

९ शुग्रीत प्रावागः। महाभाष्म

भावानचेतानपि चेतनवत् चेतनानचेतनवत् । व्यवहार्यति यथेष्टं सुकवि कार्ये स्कृतन्त्रतया । ध्वन्याकोक

अपि प्रावा रोदित्यपि दलित वज्रस्य इव्यम् । ४० रा० चरित्रं

धेसे अनेक लाइंगिक प्रयोग होते हैं जहाँ चेतनता के आरोप का अस हो जाता है पर वहाँ उसकी यथार्थता नहीं होती। जैसे,

"यह गगनचुम्बी महामासाद"। साकेत/

यहाँ गगनचुम्बी मानवी व्यापार नहीं है। यहाँ प्रासादों की उचता प्रदर्शित करना ही अभीष्ट है जो लच्यार्थ से प्राप्त होता है। चुंबन का अर्थ 'छूना' लिया जा सकता है। यहाँ चेतनता के प्रदर्शक चुंबन का भाव नहीं है। प्राय: ऐसा ही यह भी है—

"तेरा म्रधर-विचुंबित प्याला"। महादेवी , काव्य और भाषा

कार्लाइल ने जो यह कहा है कि "ग्रन्थ-विशेष के मूल्य-निर्द्धारण्य में भाषा-शैली का कोई मूल्य नहीं," वह अनुचित है। क्योंकि "रीति की हमजैसे काव्य की आत्मा मानते हैं" वैसे एक विद्वान् भी यही कहते हैं कि "रचना-प्रणाली विचार को महत्त्व और जीवन प्रदान करती है" । रचना-प्रणाली से शब्दों की स्थापन-प्रणाली समभी जाती है। रचना-भन्नी नीरस कविता को भी सरस बना देती है। इसी से यह बक्त सार्थक होती है कि 'भाषा-शिचा के लिये काव्य पढ़ना चाहिये'।

कार्य-भाषा को श्रात्यन्त श्रालंकत, दार्शनिक वा दुक्ह बनाना कार्याद्वादिदाहुओं को जुन्ध श्रीर निराश करना है। यही नहीं, इससे कार्य-रचना का जो उद्देश्य है वह भी सिद्ध नहीं होता। रचना में कल्पना, श्रालंकार श्रादि को वहीं तक प्रश्रय देना चाहिये जहाँ तक भाव को सुरूप बनाया जा सके; श्रान्यथा भाव का सौन्दर्य कहाँ जाता है। वका का हजका गुलाबो रंग जैसा चित्ताकर्षक होता है वैसा गाढ़ा लाल रंग नहीं होता।

े केवल मधुर शब्दों के रखने से कविता न तो मधुरा होती हैं और न कठिन शब्दों के रखने से गंभीर। शब्द-स्थापन में दो दृष्टियों

<sup>1</sup> Style has little to do with the worth or unworth of a book.

२ रीतिरात्मा काव्यस्य । काव्याखंकार

<sup>3</sup> Style gives value and currency to thought,

से विचार करना चाहिये। एक तो शब्द श्रीर वाक्यखण्ड के निर्वाचन की दृष्टि से, दूसरे पंक्तियों में उनके स्थान की दृष्टि से। इस प्रकृार कविता भावव्यञ्जक तथा सुललित हो सकती है। शब्दों की ध्विनि, दश्वारणसुलभ गितशीलता तथा सार्थकता पर भी ध्यान जाना श्रावश्यक है। उपवन की जगह वन का प्रयोग उसके श्र्थ श्रीर सौन्दर्य का नाश कर देता है।

किता की भाषा व्यावहारिक, भावानुकूल, तथा संकेतात्मक होनी चाहिये। ऐसे शब्दों के स्थान-विशेष में विन्यास से ही अभिलषित अर्थ-व्युक्तना संभव है और उसका प्रभाव भी अन्यान्य शब्दों और वाक्यांशो पर निर्भर है। शब्दों का मानसिक विवेचन और निपुण प्रयोग अनुभूति की अभिव्यक्ति में सहायक होता है। ऐसी स्थिति में प्रकाशन की परीचा की आवश्यकता नहीं रहती।

कूँ थ-काँथकर, जोड़-तोड़कर रचना करनेवाले न तो कि हैं छौर न उनकी रचना किवता-पद-वाच्य। स्वाभाविक कि के राब्द स्वाभाविक छौर स्वतः स्फूर्त होते हैं। उनके लिये प्रयत्न नहीं करना पड़ता। रीड साहब कहते हैं कि "काव्य-निबन्धों में यथोपयुक्त शब्द यों नहीं छाते। बल्क अनुभूति के सम्बन्ध से फूटे पड़ते हैं। वे किव के मन में नहीं रहते बल्क वर्णनीय विषयों की प्रकृति में वर्तमान रहते हैं"। इसी को हमारे यहाँ कहा गया है कि "सराहिये उस किन- चक्रवर्ती को जिसके इशारे पर राब्दों और अथों की सेना कायदे से खड़ी हो जाती है"।

बात यह है कि भाषा भाव का वाहन है। भाषा द्वारा ही भाव का प्रकाशन होता है। अतः भाव के अनुकृत ही भाषा का होना आषश्यक है। भाषा भाव का शरीर है और भाव मन। भाषा-भाव के अतिरिक्त जो भाव-व्यञ्जना (Suggestiveness) है वही प्राग्ध देहै। जिस्कृकविता में व्यंजना की बहुलता है उसी कविता का अधिक

<sup>1 ....</sup>the words do not come pat in great poetry, but are torn out of the context of experience; they are not in poet's mind, but in the nature of things he describes.

<sup>—</sup>English Critical Essays. श्रें यस्येच्छ्येन पुरतः स्वयमुजिहीते हाम्बाच्यवाचकमयः प्रतमिनिकाः ।

महत्त्व है। क्योंकि · व्यंग्य कविता ही सर्वश्रेष्ठ कविता समभी जाती है। अत: कविता की भाषा व्यञ्जना-प्राण होनी चाहिये।

#### काव्य का लच्य —आनन्द

"यह आत्मा वाङ्मय, मनोमय और प्राण्मय है"। "आत्मा की मनन-क्रिया जो वाङ्मय रूप में अभिन्यक्त होती है वह नि:सन्देह प्राण्मयी और सत्य के उभय लक्ण—प्रेय और श्रेय, दोनों से परिपूर्ण होती है"। यही कविता है।

पंच कोषों-से हमारा शरीर है। वे हैं अन्नमय कोष, प्राण्मम कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमयकोष और आनन्दमय कोष। अन्नमयकोष और प्राण्मयकोष मानवमात्र में ~ है। मनोमयकोष मानवमात्र में ~ है। किन्तु जो शिचित हैं, सहदय हैं वे पशुमानव उत्तभ प्रथम तीन कोषों की परिपूर्णता से ही—अन्न-पान-भोग आदि से ही संतुष्ट नहीं हो जाते। उनके विज्ञानमयकोष के लिये चाहिये शास्त्र, विज्ञान, दर्शन आदि।

आनन्दमयकोष की महत्ता सर्वोपिर है। संगीत, साहित्य और अन्य लित कलायें आनन्दजनक हैं। विशेषत: आत्मा की अयमधी प्रेय रचना—कविता। कारण यह कि सुख-दु:खात्मक संसार के सभी दु:ख भी काव्य-लोक में कवि-प्रतिभा से सुखदायक ही हो जाते हैं; उनसे आनन्द ही आनन्द उपलब्ध होता है। "यही परमानन्द-लाभ काव्य का परम प्रयोजन है।" शेली ने कहा है कि "काव्य सदैव आनेन्द-परिपूर्ण है।"

यह आनन्द साधारण आनन्द नहीं; लौकिक आनन्द नहीं; अलौ-क्रिक आंमन्द है। "इसे ब्रह्मानन्द-सहोदर कहा गया है।" कारण यह कि इस रजोगुण तथा तमोगुण के मिलन आवरण से विस्रुक्त चित्त में इस लोकोत्तर आनन्द का उपभोग करते हैं। बून्र से भी

९ अगमात्मा वाङ्गयः, मनोमयः प्रायामयः । शहदारण्यक

२ काव्य और कला।

३ ंसद्यः परनिवृतये . . . . । कान्यप्रकाश

<sup>4</sup> Poetry is ever accompanied with pleasure

प्र ब्रह्मास्यादसहोदरः । साहित्यदर्गण

कहा है कि "आनंद का प्रत्येक चएा स्वतः संपूर्ण है और परम आनन्द के आदर्श लोक से उसका सन्वन्ध है।"

## आनन्द और रस

श्राचार्यों ने कहीं श्रानन्द की श्राह्माद की श्रीर कहीं निर्मु ति की संज्ञा दी है। किन्तु काव्य-शास्त्र में रस शब्द से ही इसकी बड़ी प्रसिद्ध है?। हेमचन्द का कहना है कि "श्रानन्द रसास्वाद से उत्पन्न होता है। उस समय श्रान्य कोई वेद्य विषय नहीं रह जाता। ब्रह्मास्वाद के समान प्रीति ही श्रानन्द है।" श्रानन्द (Pleasure) रसात्मक (Emotional) भी हो सकता है और विचारात्मक (Intellectual) भी। पर रसात्मक श्रानन्द जैसा विचारात्मक श्रानन्द नहीं हो सकता। बूचर ने लिखा है कि "प्रत्येक सुकुमार कला की भाँति काव्य का उद्देश्य भी भावोत्थित श्रानन्द की विशुद्ध तथा समुख श्रानन्द की सृष्टि करना है"। इसमें pleasure श्रीर delight दो शब्द श्राये है। श्रानन्द के लिये वर्ड सवर्थ ने passion (भाव) शब्द का श्रीर कीट्स ने 100 शब्द का प्रयोग किया है। कोचे ने काव्यानन्द के लिये pure poetic 100 शब्द का प्रयोग किया है जो उचित कहा जा सकता है। यथार्थता यह है कि श्रास्वादन, चर्वा, रसन शब्द रस चखने, श्रानन्द लूटने का भाव ही व्यक्त करते हैं, जिससे इन सर्वों की सामान्यतः एकात्मकता प्रतीत होती है।

#### रसारमक काव्य-लक्षण

"श्रात्मचैतन्य का प्रकाश ही रस है" श्रश्यात् सत्वगुण-प्रधान चित्त की भावतन्मयता की श्रवस्था में जब रित श्रादि स्थायी भावों से

<sup>1</sup> Each is a moment of joy complete in itself, and belongs to the ideal sphere of supreme happiness.

२ (कू) रसः स एव स्वाद्यत्वात् ।

<sup>(</sup>ब) सर्वोऽपि रसनाइसः।

३ सबो रसास्वादजन्मा निरस्तवेद्यान्तरा ब्रह्मास्वादसदशी प्रीतिरानन्दः।

कार्या हुआस्य

<sup>4</sup> The object of poetry, as of all the fine arts, is to produce an emotional delight, a pure and elevated pleasure.

प्रत्यायविक्वन्ना भक्तावरया विदेव रसः । रसगंगाधरः

युक्त चित्त का साधारणीकरण के परियाम-स्वरूप त्रावरण हट जाता है तब चित्त वा चैतन्य ही रस-रूप में प्रकाशित होता है।

स्स ही वह है।" "रस के बिना किसी विषय का प्रवर्रन नहीं होता।" "रस-श्रन्य कोई काव्य नहीं होता।" इन वाक्यों को लह्य करके ही विश्वनाथ ने 'रसात्मक वाक्य काव्य होता है', यह लहाए। बनाया। पर पंडितराज ने इस पर यह आपित की कि ऐसा होने से "वस्तु-प्रधान और अलंकार-प्रधान रचना काव्य नहीं कही जायगी। यदि खींच-खाँच कर इनमें भी रस का सम्बन्ध ओड़ा जाय तो कौन-सा वाक्य सरसनहीं हो सकता" । इससे यह लहाए अव्याप्तिदोष्ठपूंषी है।

दर्गणकार ने यह कहकर कि "गुणाि स्विच्यञ्जिक राज्यार्थ होने, निर्दोष होने तथा श्रातंकार की श्रिष्टिकता होने से नीरस पद्यों को मिलां किवता कहते हैं वह सरस काव्यों के साहश्य के कारण। वह गौण काव्य हो सकता है" । पर यह नबीनों को मान्य नहीं है। क्योंकि वे कहते हैं कि जिसमें कल्पना की उड़ान है, बुद्धि का विलास है, कला की कुशलता है, शब्द और अर्थ की सुन्दर योजना है, ऐसी रचना को कविता न कहना बुद्धिमानी नहीं है। कविता के लच्या मे आलंडन कहता है कि "कविता मानवी अनुभव को उपस्थित करने की कला है। "'साथारस्ता कल्पना के द्वारा जिसका सम्बन्ध आवों से होता है" ।

काव्य में भावना का महत्त्व है श्रौर श्रनेक पाश्चात्य समालोचकों ज इसको श्रत्यन्त महत्त्व दिया है। इसका यह मतलब नहीं कि कल्पना-प्रभान काव्य उपेचाणीय हो। हैजलिट ( Hazlitt ) कहता है कि "कविता कल्पना श्रौर भावनाश्रों की भाषा" है। कविता ऐसी

१ रसो है स । श्रुतिः निह रसाहते किश्चिदर्थः प्रवर्तते । **नाळाणास्त्र** निह तच्छुन्यं काव्यं किञ्चिदस्ति । ध्वन्याकोक

<sup>़</sup> २ वाक्यं रसात्मकं काव्यम् । ३ **रसर्गगाधर** १।१

४ साहित्यदर्पेण १।२।

rusually with chief reference to the emotions and by means of the imagination. An Introduction to Bostry.

<sup>6</sup> Poetry is the language of the imagination and passions

होनी चाहिये जिसके मूल में भावनात्मक विषय हाँ, कल्पना की कारीगरी हो, बुद्धि की कुशलता हो श्रीर उसपर नैतिक इच्छा-शक्ति का मुलम्मा हो। इसमें सन्देह नहीं कि वस्तु-प्रधान, श्रलंकार-प्रधान, स्वभाव-प्रधान, श्रात्माभिव्यंजन-प्रधान कविता भावनात्मक कविता की समकत्त्रता नहीं कर सकती।

## काव्य के विभिन्न रूप

पिडतराज की रमणी गर्थता उनके मतानुमार दोनों प्रकार के—
रस-पृथान और वस्तु-प्रधान काव्यों में पायी जाती है। यद्यपि उन्होंने
इसकी अपष्टता नहीं की है। इसी विचार को ध्यान में रखकर एक दो
नवीन समालोचकों ने काव्य के दो भेद कर दिये हैं। दास गुम ने जो
दो भेद 'द्रुति काव्य' और 'दीप्ति काव्य' के नाम से किये हैं उनके मूल
कारण है रसबोध और रम्यबोध'। दोनों में दोनों का अंश वर्तमान
रहता है पर इनकी प्रबलता और प्रधानता के कारण ही इनके ये भेद किये गये हैं। भावसिक्त चित्त में आत्मानन्द का प्रकाश रस है और
रम्यबोध बुद्धिदीप्त चित्त में आत्मानन्द का प्रकाश रम्यबोध है। ये
परस्पर सापेच्न हैं। एक को छोड़कर दूसरे की गति नहीं।

ये भेद मान्य हो सकते हैं श्रीर इन्हीं नामों से इनकी यथार्थता श्री है। पर चित्त के विशिष्ट गुणानुसारी इनके जो द्रितकान्य श्रीर दीप्तिकान्य नाम दिये गये हैं वे यथार्थ नहीं। क्योंकि चित्त के द्रवीभाव ही द्रुति है। यह विशेष विशेष रसों में ही दीख पड़ती है, सब रसों में नहीं। माधुर्य गुण में भी द्रुति होती हैं । शृज्ञार-रस में भी इसकी विशेषता लित होती हैं । माधुर्यगुण का द्रुति ही मुल है। रम्यार्थबोध में ही चित्त दीप्त नहीं होता। रीद्र श्रीर वीर रसों में चित्त-द्रुति नहीं होती बल्कि चित्तदीप्ति ही होती है। श्रोज गुण का दीप्ति ही लज्ञण है। चित्त के ये दो विशिष्ट रसबोध श्रीर रम्यबोध का विशेषता के बोधक नहीं। द्रित श्रीर दीप्ति से इनका बोध ज्यासि तथा श्रितिन्याप्ति से श्रन्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार इनके स्थित श्री विचारणीय हैं।

१ काट्यालोंक (बँगला)

अ किन्द्रमध्यावमयो हातो मार्थ्यम्च्यते । साहिःयदर्ण

ऐसा ही कुछ शुक्तजी का भी कहना है—"जो उक्ति हृद्य में कोई भाव जागरित कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे वह तो है काव्य । जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचनावैचित्र्य, चमत्कार, किव के अम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे वह है सूक्ति"।

शुक्तजी के मत से स्पष्ट है कि सूक्ति काव्य नहीं है। पर सूकि क्या उक्ति-विशेष भी काव्य होता है। जैसा कहा गया है—'इक्ति-विशेषः काल्यम'। काव्य-मात्र सूक्ति से भी सम्बोधित होता है। यदि सूक्ति काव्य न हो तो परिडतराज का वह कथन सार्थक हो जीयगा कि ''साहित्य-दर्पण में जो यह कहा गया है कि काव्य वही है जिसमें रस हो, सो ठीक नहीं। ऐसा होने से वस्तु-प्रधान और अलंकार-प्रधान काव्य श्रकाव्य हो जायगा। यह श्रभीष्ट नहीं। इससे महाकित-सम्प्रदाय घवड़ा उठेगा" । क्योंकि ऐसे श्रनेक किव हैं जिन्होंने न तो पद्य-प्रवन्ध ही लिखे हैं और न काव्य । उन्होंने सृक्ति-रूप में ही रचना की है। श्रमरुक किव के एक-एक श्लोक सैकड़ों प्रवन्धों की तुलना करने की ख्यांति प्राप्त कर चुके हैं । संस्कृत-हिन्दी के सुमाषितों के संप्रह काव्य-पंक्ति की पावनता खो बैठेंगें। केवल भी इसका समर्थन करता है १। श्रतः सुक्ति के लन्नण में शुक्तजी ने जितनी बातें कही हैं समुचित प्रतीत नहीं होतीं। इस प्रकार काव्य का मेर काव्यत्व का विधातक है।

् जहाँ किव की कोरी कलावाजी हो उसे न तो हम काव्य ही कहेंगे और न सूकि ही। उसके स्थान पर 'कलावाजी' चाहे कोई दूसरा शब्द रक्खा जा सकता है। अभिव्यक्ति की कुशलता को सी अभिव्यक्षनावादी कविता सानते हैं। 'रसे सारः चमकारः' के अनुसार चमत्कारक रचना भी काव्य है। रचना-वैचित्र्य को मला

१ चिन्तामणि १ म भाग ।

२ यत्तु 'रसवदेव काव्यम्' इति साहित्यदर्पेखे निर्गातं तक्ष । वस्त्य-संकारप्रधानानां काव्यानामकाव्यत्वापत्तेः । न च इष्टापत्तिः । महाकवि-सम्प्रदासस्य प्राकुलीआवप्रसङ्गात् । रसगंगाधर ।

३ श्रमहकवेरेकः क्लोकः प्रबन्धशतागते।

<sup>4</sup> Poetry is a vent' for over-charged feeling or a full magination.

किवता कौन' नहीं मानेगा। किव की निपुणता का आशय तो हम इसकी प्रतिभा का चमत्कार ही सममते हैं। फिर इसकी कैसे, संभावता की जाय कि वह किवता न होगी। शुक्तजी की जिस माथापची करनेवाली कोरी किव-कल्पना से आशय है उसको सूक्ति की संज्ञा देना सूक्ति शब्द के अर्थ को भ्रष्ट करना है। ऐसी रचना काक्य वा सूक्ति की किसी श्रेणी में न आनी चाहिये।

कल्पना का भावात्मक होना आवश्यक है। काव्य में इसकी ही प्रधानता है। रमणीयता—लोकोत्तरानन्दजनकता वा रसात्मकता रचना में होना काव्य के लिये आवश्यक है। थिओडोरवाट्स का कहना है कि "उस काव्यात्मक श्रभिव्यक्ति को कविता न कहनी चाहिये जिसमें भावात्मक अर्थ की गंभीरता न हो"।

# 🔨 काव्य और काव्यामास

काव्य के जो स्वरूप दिखायी पड़ते हैं वे चार श्रे शियों में बाँटे जा सकते हैं। १ रसकाव्य २ बोधकाव्य ३ नीतिकाव्य और ४ काव्यभास।

१ रसकाव्य वह है जिसमें रस की प्रधानता हो। जहाँ भाव शब्द और अर्थ की सहायता से रस में परिएत होता है वहाँ रस-काव्य होता है और जहाँ भाव उद्धुद्धमात्र होकर रह जाता है, रसावस्था तक नहीं पहुँच पाता, वहाँ भावकाव्य होता है। इसकी भी गर्मा रसकाव्य में ही होती है। यह नहीं कहाँ जा सकता कि रसकाव्य में विचारांश या बोधांश नहीं रहता। रहता है, किन्तु इसकी प्रधानता नहीं रहती। इससे इसे यह संज्ञा दी गयी है। यही श्रेष्ठ और स्थायी काव्य माना जाता है।

रचना को साहित्यिक बनाने के लिये भाव की प्रधानता होने पर भी बुद्धित्तक को विदा नहीं दिया जा सकता। लेखक वा कवि अपनी रचना में जो कुछ कहता है उसे बुद्धि-संगत होना ही चाहिये। चाहे वह सूक्स से सूक्ष्मतम ही क्यों न हो। जिसके पद व्याहत अर्थ में प्रयुक्त हों, ऐसी रचना प्रलाप की कोटि में आती है। साहित्य

<sup>1</sup> No literary expression can, properly speaking, be called poetry which is not in a certain deep sense emotional.

सत्य से विमुख नहीं रह सकता। ज्ञानप्रधान रचना में तो इसकी अधानता रहती ही है।

२ बोधकाव्य वह है जिसमे विचार की प्रधानता रहती है। उसमें हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क को प्रौढ़ता दोख पड़ती है। जो विचार व्यक्त किया जाता है उसमें रस-भाव का पुट भी रहता है। यदि ऐसा न होता तो इसका काव्यत्व ही लुप्त हो जाता। आभिप्राय यह कि विचार-प्रधान काव्य में अर्थ का ही महत्त्व होता है। वह रूखा- सूखा नहीं, सरस और सौन्दर्यमण्डित होता है। इसीसे यह दूसरी कचा में आता है।

३ नीतिकाव्य में न तो वैसा रस-भाव का महत्त्व रहता है और न अर्थ का ही। उसमे शुष्क उपदेश-मात्र रहता है। नीतिकाव्य के शिज्ञा-लाभ होता है। इसको नीतिकविय कहने का कारण इसका पद्यबद्ध होना, रोचक रूप से बिचार प्रगट करना आदि है। यदि नीतिकाव्य मे सरसता हो तो वह बोधकाव्य की अंशी में जा सकता है।

४ हम उस कविता को कान्याभास की श्रेणी में ले जा सकते हैं जिसमें किसी कान्याङ्ग का निर्वाह नहीं किया जाता। उसमें न तो कोई भाव ही रहता है और न कोई विचार। रस की बात तो बहुत हूर है। ऐसी कविता नी बि और शिला से भी कुँ छी ही रहती है। क्वोंकि कवि स्वयं इसकी आवश्यकता नहीं समकता। ऐसी कविताओं के पढ़ने-सुनने से पाठक या श्रोता पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी सामयिक पत्र-पित्रकाओं मे निरन्तर प्रकाशित होती रहती हैं। ऐसी कविताये किता के नाम से अभिहित तो होती हैं पर अयथार्थ होने के कारण कान्याभास की श्रेणी में आती हैं।

#### काव्यं और कला

स्व को कलन करना ही कला है। "कला वस्तुओं में या प्रमौताओं में स्व को—आत्मा को परिमित रूप में अगढ करती है"। कला से सुख मिलने का कारण यही है कि उसमें कलाकार की अनुमृति का स्वान्त: सुख समाया हुआ है।

१ कलयति स्वरूपमावेशयति वस्तुनि ब्रान्तत्र तत्र प्रमातिर कलंक्षेत्रे कला। सिवस्त्रं विमर्शिनी

क्रोचे ने कला के लिये एक छोटा सा वाक्य कहा है—"मृत्येक कला एक अभिव्यक्ति है"। अर्थात् कलाकार की कल्पना का प्रकाशन है। यथार्श्वत: अत्र, तत्र, सर्वत्र अभिन्यिक की ही कीड़ा है। प्रकाशन्-कौशल ही तो कला है। काका कालेलकर कहते हैं—"कला जब तटस्थता से रस के निदर्शन के लिये ही कोई अभिव्यक्ति करती है तभी वह कला कहलाने की ऋधिकारिणी है।"

प्रकृति के रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द से अनवरत अनन्त सौन्दर्भ का स्रोत प्रवाहित होता रहता है। मनुष्य उनको देख-सुन तथा अनुभव करके लुब्ध-मुग्ध हो रहा है। वह इस विश्व-सौंदर्य को श्रपनाना चाहता है और रूप देना चाहता है। उसकी यह मन:-कामना है कि मेरे सौन्दर्यानुभव का श्रानन्द मुमनजैसे दूसरे भी लूटें। मनुष्य क्यों रूप देना चाहता है ? इसका उत्तर यह है कि वह अनु-करणप्रिय है।

''कलाकृति वा कलावस्तु का काम है दर्शको के मन में विशिष्ट भावना को जागृत करना।" जैसा कि क्लाइव वेल ने कहा है। इस बात का समर्थन कालिदास यह कहकर करते हैं कि "रमणीय वस्तुओं को देखकर तथा मधुर शब्दों को सुनकर मन उत्करिठत हो उठता है।" सीन्दर्य-सृष्टि ही कलाकार का चरम उद्देश्य है।

कलाकार की जैसी प्रवृत्ति होगी, उसकी जैसी भावना होगी उसकी कलाकृति भी वैसी ही होगी। दर्पण में प्रतिफलित अपना प्रतिबिम्ब जैसे लोचनों को सुखकारक होता है वैसे ही कलाकार अपनी कलाकृति में अपनी भावनात्रों का ही प्रतिविम्ब देखकर आह्वादित होता है। श्रभिप्राय यह कि कलाकृति में कलाकार का व्यक्तित्व ही प्रस्कृटित रहता है। टैगोर का कहना है कि "कला में मनुष्यों की भावनात्मक सत्ता का ही त्राविष्कार होता है।" इसीसे यह कहना सत्य प्रतीत होता है कि 'कलाकृति से कलाकार पहचाना जाता है।' भवभृति ने भी "वाग्री को अपनी कला कहा है।"

<sup>1</sup> All art is an expression.
2 The objects that provoke this emotion, we call works of art.

३ रम्याष्ट्री वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्.....शकुन्तला

<sup>4</sup> In art man reveals himself. What is Art

प्रवन्देमहि च तांत्राणीममृतामात्मनः कलाम् । उत्तररामचरित

देखने से तो यही विदित होता है कि प्राचीन काल में कला शब्द का प्रयोग वहाँ भी होता था जहाँ किसी न किसी प्रकार का कौशल लिचत होता था; किसी प्रकार की जानकारी में थोड़ी-सी भी जुराई का पुट होता था। कहना चाहिये कि सभी प्रकार की सुकमार और बुद्धि-मूलक क्रियायें कला के अन्तर्गत आ जाती हैं।

'ललित्विस्तर' की द् कलाओं की सूची में कला का एक नाम 'काव्य-व्याकरण' अर्थात् काव्य की व्याख्या करना और दूसरा नाम 'क्रियाकल्प' आया है। इसका एक अर्थ 'काव्यकरणिविध' और दूसरा अर्थ 'काव्य और अलंकार' किया गया है। 'कामसूत्र'-की चौंसठ कलाओं में काव्यसमस्यापूरण, काव्यक्रिया अर्थात् काव्य बनाना और क्रियाकल्प, ये काव्य-सम्बन्धी तीन नाम आये हैं। 'प्रबन्धकीच' की ७२ कलाओं में काव्य और अलंकार ये दोनों नाम आये हैं। ऐसे ही अनेक स्थानों पर कलासूचियों में काव्य, श्लोकपाठ, आख्यान और समस्यापूर्ति के नाम आये हैं। किन्तु आक्षर्य है कि न्तेमेन्द्र के 'कला-विलास' में विविध व्यक्तियों की विविध कलाओं की सूचियों हैं पर उनमें काव्य करण या समस्यापूर्ति आदि नाम नहीं आये हैं।

प्राचीन काल में काठ्य की कला में गणना होने का कारण उसका अनुदापन था। उसका रूप उक्ति-विशेष-मूलक, चमत्कारक और कल्पना-विलासी ही था। इनमें अलंकार आदि सहायक थे। समस्या-पूर्ति भी एक प्रकार का काठ्यकौशल ही था जिससे यह भी कलाओं में पैठ गयी। सारांश यह कि सहृद्यों के मनोविनोदार्थ जो किव का रचना-कौशल था, वह कलाओं में गिन लिया गया। इस प्रकार काठ्य कला नहीं हो सकता।

काव्य श्रीर कला दो भिन्न वस्तुये हैं। विवेचन के श्रनुसार काव्य विद्या है श्रीर कला उपविद्या। भले ही कलाश्रों में काव्य की गणना क्यों न कर ली जाय। हमें यह मानना होगां कि काव्य में कलापत्त है पर काव्य कला नहीं है। भामह ने कला को काव्य का एक विषय माना है। उनके मतानुसार काव्य की विस्तृति के लिये कला-संबंधी विषय भी उपयोगी हो सकते हैं। विशेषतः भारतीय

१ न तच्छुन्दो न तद्वाच्यं नै सा विद्या न सा कला ।
 जायते यन्न कार्व्याङ्गमहो भारः महान् कवेः ॥ कार्व्यार्ङकार

हिटकोण से 'कला' शब्द का प्रयोग संगीत और शिल्प के अर्थ में ही किया जाता है। शिल्प के अन्तर्गत चित्र आदि की गणना है।

कला का दार्शनिक लच्य है श्रात्म-स्वरूप का साज्ञात्कार तथा परमात्म-तत्त्व की श्रोर उन्मुख होना। श्रातः कहा गया है कि "कला का जो भोगरूप है वह बंधन है श्रोर जो परमानन्द-प्राप्ति-कारक है वही कला यथार्थ कला है।"

कला श्रस्थिर जीवन को स्थिरता प्रदान करती है। जीवन के नित्र को निरकालिक बना देती है। हेमिल्टन ने जो कहा है उसका श्राश्य यह है कि "शिल्पी सौन्दर्य-विन्नासी रूप-रचिवता है। जिस सत्य को उसने श्रन्तर में श्रनुभूत किया है, उसको बाहर स्थिरता प्रदान करता है। उसकी न्यिकात श्रनुभूति एकान्ततः व्यक्तिमूलक नहीं। वह एक श्रोर तो विशेष व्यक्ति है, दूसरी श्रोर निर्विशेष। वह विशेष को निर्विशेष बनाकर वस्तु रूप में ऐसा मूर्त स्वरूप दे देता है कि वह सर्व-जन-संवेच हो जाता है।" श्रवः कलाकार का काम हृद्य के रस से स्थिर रूप-रचना है श्रीर वही उसकी कला है।

### काव्यकला और ललित कला

पश्चिमी प्रभाव से काव्य कला के अन्तर्गत माना जाने लगा है। इसके दो भेद हैं—एक उपयोगी कला और दूसरी लितत कला। क्षीवन की स्थूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बढ़ई, लुहार, सुनार आदि की कला शिल्पकला है। इनकी मुख्यता उपयोगिता में है। इनका रंग-रूप गौण माना जाता है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें सौन्दर्य नहीं होता। लितत कला का सम्बन्ध मन से है। क्योंकि 'लितत कला मानसिक सौन्दर्य का प्रत्यन्तिकरण है।' मानसिक तृप्ति के लिये वह अत्यन्त आवश्यक है।

१ चृत्यगीतप्रमृतयः कलाः कामार्थ-संश्रयाः । काव्यालंकार

२ विश्रान्तिर्यस्य सम्भोगे सा कता न कता मता। त्रीयते परमानन्दे ययात्मा सा परा कता।

<sup>3</sup> An artist is one who through the imposition of form on his particular material creates for himself and potentially for others, a unified contemplative experience highly objective in character. Paetry and Contemplation,

त्तित कला के साधारणत: पाँच भेद माने गये हैं। १ स्थापत्य— वास्तुकला या भवन-निर्माण-कला २ भास्कर्य वा मूर्तिनिर्माण-कला वा शिल्पकला ३ चित्रकला ४ मंगीतकला और ४ काव्यकला,। इनके अतिरिक्त नृत्यकला तथा श्रभिनयकला का नाम भी लिया जाता है पर इनका उनमें अन्तर्भाव किया जा सकता है। मूर्तिकला चित्रकला से ऊँची कही जाती है श्रीर उससे भी काव्यकला का ऊँचा स्थान है। संगीत और काव्य, दोनों अमूर्त कलायें हैं। श्रोत्र श्रीर नेत्र, दोनों से काव्या-नन्द का उपभोग किया जाता है, इससे भी काव्य श्रष्ट माना जाता है।

संगीतकला का काव्यकला से गहरा सम्बन्ध है। संगीत के साधन शब्द हैं। निराधार संगीत नहीं हो सकता। गलाबाजी भले हो। संगीत के शब्द काव्यमय हों तो उनके सीन्दर्य का पारावार नहीं रहता। "गीत, वादा और मृत्य, तीनों का नाम तीर्यित्रक है और इनकों रस-प्रधान होना चाहिये।" संगीत के सातों स्वरों की इन रसों में प्रधानता मानी गयी है। "सा. रे. वीर, अद्भुत और रीद्र को, ध वीभत्स और भयानक को, ग और नी करुण को, म और प हास्य और शंगार को उद्दीपित करते हैं।"

चित्रकला में रंग और रेखा का खेल है। रेखा तो नहीं, पर रंग काट्य से चित्रकला की जोड़ता है। भरत से लेकर आज तक के साहित्यिक पाप को मिलन, यश को स्वच्छ, कोध को लाल आदि वर्णन करते आये हैं और किव-समय-ख्याति के नाम से ये प्रसिद्ध हो गये हैं। वुंड (Wundt) का कहना है कि "रंग का सम्बन्ध भावना से हैं और उनसे भावनाओं को बल मिलता है।" 'विष्णुधर्मोत्तर' में कहा गया है कि "काट्य के से चित्र के भी नौ रस हैं।"

१ (क) रसप्रधानमिच्छन्ति तौर्यत्रिकर्मिदं विदः । संगीतरत्नाकर ।

<sup>(</sup>ख) तौर्यंत्रिकं उत्यगीतवादित्रातोद्यनामकम् । अमरकोष

२ स री वीरेऽद्भुते रौद्रे घ वीमत्से मयानके । संगीतरःनाकर कार्यौ गनी तु करुणे हास्यश्टंगारयोमेंपी ॥ संगीतरःनाकर

३ मालिन्यं ब्योम्नि पापे यशसि धवलता : : : साहित्यदर्पंण

<sup>4</sup> The colours are not simple sensations, they have an affective tone proper to themselves.

प्र'गारहास्यकस्याः रीद्रवीरभयानका?।
 वीभस्याद्भुतशान्ताख्याः नवचित्ररसाः स्यताः॥

नृत्यकला में भी भावों की श्रभिव्यक्ति होती है। उनका आंगिक श्रभिनय यही बताता है।

नृत्त के संबंध में कहा गया है कि "वह रस, भाव, ताल, काव्यग्म, गीत से युक्त हीने से सुखद तथा धर्म-विवर्धक होता है।"

वास्तुकला वा शिल्पकला स्थूल कला है पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें भावनात्रों का अभाव होता है। रूपों में जो अभिन्यिक होती है वह तो भावना ही है। सातों आश्चर्यजनक वस्तुओं का निर्माण जन-भावना के ही तो द्योतक हैं। इनका मर्म यही है कि सभी कलाओं का उद्देश्य भावनात्रों का आविष्कार है और सभी अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार रस-प्रतीति कराते हैं।

# काट्यकला के प्रवाद-वाक्य

उन्नीसवीं शताब्दी के शेष भाग में रिस्कन, मैश्यू आर्नल्ड आदि ने साहित्य का जो सिद्धान्त स्थापित किया था उसके विरोध में अस्करवाइल्ड आदि कई साहित्यिक उठ खड़े हुए और उन्होंने Art for Art's sake अर्थात् 'कला कला के लिये' यह सिद्धान्त उपस्थित किया। इसका अनुवाद 'रस में ही रस की सार्थकता' या 'रस-सर्वस्वता-नीति' से भी किया जाता है। इससे कुछ समय तक साहित्य में उन्छक्क लता बढ़ गयी। क्योंकि ये यही कहते थे कि रस सृष्टि के अतिदिक्त साहित्य का और कोई दूसरा उहे रय नहीं है। ये विशेषतः वास्तव-बोध तथा मानव-जीवन की नग्नता प्रगट करने के पद्मपाती थे।

साहित्य-सृष्टि की दृष्टि से यह सिद्धान्त श्रसफल रहा। कारण यह कि मनुष्य जीवन को सुन्दर बनाना चाहता है। श्रतः जीवन के श्रादर्श से उसे विच्युत करना उसका मूलच्छेद ही करना है। दूसरी बात यह है कि जो काव्य पाठक के मन पर प्रभाव डालता है वह संस्कृत तथा उन्नत होता है। श्रतः पाठक के चित्त को भी शान्त, शुद्ध, उन्नत, संस्कृत तथा सानन्द बनाता है। तीसरी बात यह कि साहित्य को उपजीव्य जीवन हो है। जीवन में कुत्सित श्रीर प्रशंशित दोनों प्रकार की बाते हो सकती हैं। साहित्यक किसी भी घटना

श्रीत भावेन समन्वितं च तालातुर्गं क्राव्यरसातुगत्र ।
 गीतातुर्गं वृत्तसुरान्ति घन्यं सुखप्रदं धर्मविवर्धनत्र ।
 विष्णुधर्मोत्तर

की अपनी कल्पना के अनुकूल परिवर्तित कर सुन्दर बना देता है कि वह सहदयों का उपभोग्य हो जाता है। इसलिये नहीं कि वास्तवता (Realism) के नाम पर वह विलास-लालसा को उद्दीपित करे, उच्छुं खलता का प्रचार करे। साहित्य का यह उद्देश्य नहीं और यह भी उसका उद्देश्य नहीं कि वह नीति-प्रचार, उपदेशदान तथा धर्मीपदेश का ठीका ले ले।

बंकिमचन्द्र का कहना है कि "किन संसार के शिल्क हैं। किन्तु नीति की व्याख्या करके शिला नहीं देते। वे सौन्दर्य की चरम सृष्टि करके संसार. की चित्त-शुद्धि करते हैं। यही सौन्द्र्य• की चरमोत्कर्षसाधक सृष्टि काव्य का मुख्य उद्देश्य है। पहला गौण और दूसरा मुख्य है।" प्रेमचन्द के शब्दों में "साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और सुन्दर बनाता है। दूसरे शब्दों में उसीकी बदौलत मन का संस्कार होता है। यही उसका मुख्य उद्देश्य है।" किन आडेन (Auden) काव्य का कर्तव्य उपदेश देना नहीं मानता तथापि अच्छे बुरे से हमें सचेत कर देना साहित्य का कर्तव्य या उद्देश्य या आदर्श अवश्य मानता है।

'कला कला के लिये' जैसा बैडले का एक प्रबन्ध है 'काञ्य काञ्य के लिये' (Poetry for Poetry's sake)। इसका प्रथम तो यह भाव - प्रतीत होता है कि कविता किसी लच्य का सांधन नहीं है, वह स्वयं ही लच्य है। दूसरा यह कि कविता कविता है, इसीलिये इसका उपयोग होना चाहिये। इसका अपना स्वाभाविक मृल्य ही इसका असल कैं, ज्यमहत्त्व है। कविता का वाह्य महत्त्व भी हो सकता है। हम इसे धमें या संस्कृति के साधन के रूप में प्रहण कर सकते हैं। क्योंकि यह मनोभावों को या तो कोमल बनाती है या शिज्ञा प्रदान करती है या यश देती है या आत्मसन्तोष प्रदान करती है। यह सब कुछ ठीक है। इन सब उद्देशों से भी कविता महत्त्व रखती है, किन्तु यही क्रविता का यथार्थ महत्त्व नहीं हो सकता। वह महत्त्व काल्पनिक अनुमूतियों को त्या करता है, अन्तर के द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। ब्रैडले की ज्याख्या का ही यह सार है।

<sup>1.</sup> Poetry is not concerned with telling people what is to do but with extending our knowledge of good and evil,

डी० एच० लॉरेन्स की भी ऐसी ही एक डिक है 'कला केवल मेरे लिये है' (Art for my sake). तुलसीदास के राब्दों में 'स्वान्त: सुलाय' इसे कह सकते हैं। यह डिक किसी दृष्टि से सत्य हो सकती है पर यथार्थ नहीं है। एक तो तुलसी की उपजिंह अनत अनत अव लहहीं' की डिक से वह निरर्थक सिद्ध हो जाती है। दूसरी बात यह कि किब की किवता किव ही तक रह गयी तो उसका कुछ महत्त्व नहीं रहा। किव अपने लिये रचना करता है, उसमें रमता है, उसका आनन्द लेता है। आत्म-मुक्ति और आत्म-क्रीड़ा के लिये करता है, यह सब ठीक है। भवभूति भी कहते हैं कि मेरे समान उपभोक्ता आनन्द लेनेवाला कोई उत्पन्न होगा—उत्पत्स्यते सपिद कोऽपि समानधर्मा'। अतः सिद्ध है कि किव का व्यक्तित्व पाठक और किव, दोनों की सत्ता से ही प्रतिष्ठित होता है। "साहित्यकार की साहित्यक सृष्टि ही संसार से सार्वजनीन सम्बन्ध स्थापित करती है।

श्राज कुछ न्यिक 'कला प्रचार के लिये' ( Art for propaganda's sake') की भी रट लगा रहे हैं। कहते हैं कि 'कला श्रेगी-संघर्ष का एक यन्त्र है। दरिद्र श्रमिक संघ श्रपने एक श्रस्न के हिसाब से ही उसका न्यवहार करेगा।"

हिन्दी में भी ऐसे द्वी विचार से बहुत-सा साहित्य प्रस्तुत हो रहा है पर यह सब समय की गित में वह जायगा। स्थायित्व की दृष्टि से प्रगतिवादियों के दृष्टि-कोण में भी परिवर्तन आ गया है और ऐसी कवितायें कभी-कभी दिखायी पड़ जाती हैं जो यथार्थ कविता कही जा सकती हैं।

# काच्य और संगीत

काव्य और वस्तु है, संगीत और। किन्तु दोनों का पारस्परिक संबंध एकान्त धनिष्ठ है। काव्य की कल्पना, संगीत का राग, दोनों अभिन्न हैं। जिस काम को भाव-जगत् में कल्पना करती है, उसी काम को शब्द-जगत् में राग करता है। इसीलिये एक अंग्रेजी विद्वान्

<sup>1,</sup> Art, an instrument in the class struggle must be developed by the proletariat as one of its weapons.

ने लिखा है—"कविता शब्दों के रूप में संगीत है और संगीत स्वर रूप में कविता है।"

श्रीभव्यिक की पूर्णता के लिये काव्य को नाना इंगित-श्राभासों का सहारा लेना पड़ता है। इनमें चित्र श्रीर संगीत मुख्य हैं। संगीत काव्य का रस है श्रीर चित्र रूप। ध्विन श्राण है, चित्र शरीर। इस प्रकार काव्य दृश्य द्वारा हमें चित्र-कला की श्रीर ले जाता है, छंद द्वारा संगीत के निकट।

श्राचार्य शुक्त के शब्दों में "छंदू वास्तव में बंधी हुई लय के भिन्न-भिन्न ढाँचों ( Patterns ) का योग है जो निर्दिष्ट लंबाई का• होता है। लय-स्वर के चढ़ाव-उतार स्वर के छोटे-छोटे ढाँचे ही हैं जो किसी छंद के चरण के भीतर व्यस्त रहते हैं।"

हिन्दी-किवता में छन्द के लिये अनुप्रास—तुक भी आवश्यक समका गया है। पंत के शब्दों में 'तुक राग का हृदय है, जहाँ उसके प्राणो का स्पन्दन विशेष रूप से सुनाई पड़ता है। राग की समस्त छोटी-बड़ी नाड़ियाँ मानों अन्त्यानुप्रास के नाड़ी-चक्र में केन्द्रित रहती जहाँ से बल तथा शुद्ध रक्त प्रहण करके छंद शरीर में स्फूर्ति संचार करती हैं'।

होमेन्द्र के कथनानुसार, "किव को छंदो-योजना रस भौर वर्णनीय विषयों के अनुकूल ही करना चाहिये" जिससे नाद-सौन्दर्य के साथ साथ रस की भी अभिन्यक्ति सुस्पष्ट हो ) 'वियोगिनी' छन्द अपने नाम के अनुसार पढ़ने के समय पाठक को एकान्त अभिभूत कर देता है, करुणा और वेदना के सागर में डुबो देता है।

शुक्तजी का यह कहना यथाथं है कि "छन्द के बंधन के सर्वथा त्याग से हमें तो अनुभूत नाद-सौन्दर्य की प्रेषणीयता (Communicability of sound impulse) का प्रत्यन्त हास दिखाई पड़ता है।"

छुंद ही काव्य का संगीत है। संगीत में जो संयम ताल से आता. है वही संयम कविता में छुंद से आता है।

इस विराट् सृष्टि के अगु-परमागु में संगीत है, वीगा के तारों, में मंकृत होनेवाला प्रत्येक सुर हमारे हृद्याकाश में गु'जित होता है।

कुर्वीत सर्ववृत्तानां विनियोगं विभागवित् । सुवृत्ततिकक

<sup>1</sup> Poetry is music in words and music in poetry in sound.

श्रत: कविता के रूप में प्रकट होनेवाला प्रत्येक शब्द इस विश्वच्यापी संगीत की मंकार है।

### काव्य और कल्पना

कल्पना का धातुगत ऋर्य होता है सामर्थ्य। इसकी समर्थता से रचना-पन्न की पुष्टि होती है। ऋंग्रेजी में एतद्रथेंबोधक शब्द इमेजिनेशन (imagination) माना जाता है। इस शब्द में जो इमेज (image) है उसका ऋर्य होता है—प्रतिमा, मूर्ति, ऋाकार, छाया और प्रतिबिब। कल्पना से कोई मूर्ति हमारे सामने ऋा खड़ी होती है।

इमें बिनेशन के कई अर्थ है—े उद्घावन भावना, विचार, तरङ्ग, अनुमान, मन की उड़ान श्रीर मस्तिष्क के खेल । कोई-कोई व्यंग्य में ्रेदिमागी ऐयासी' भी कह देते हैं । इमेजिनेशन से कोई-कोई कल्पना का ही अर्थ लेते हैं।

श्रनुपस्थित वस्तु की मानस प्रतिमा खड़ी करने की शक्ति का नाम कलाना है। कल्पना मन की एक विशिष्ट शक्ति है। कल्पना किव को श्रसत् से सत् की सृष्टि करने में समर्थ बनाती है। कल्पना के बल किव मनुष्य के लिये जहाँ तक साध्य है, रचना कर सकता है। साहित्यिक चरित्र की सृष्टि में कल्पना का जौहर खुलता है।

कल्पना के तीन प्रकार हैं—पहली है उत्पादक कल्पना (Creative imagination)। यह मन की वह निर्माण्या गृति है जो आर्किन्तित् में से भी सब कुछ ला खड़ा कर देती है। इसीको ख्राभिनवगुप्त 'अपूर्व बस्तु के निर्माण् में समर्थ प्रज्ञा वा प्रतिभा कहते हैं" और पण्डितराज इसे "काव्य-घटना के अनुकूल शब्द और अर्थ की 'उपस्थित" मानते हैं। कोई कोई इसे शक्ति कहते हैं। "यह कवित्ववीजरूप संस्कार-विशेष है"। दूसरी है संयोजक कल्पना (Associative imagination)। इसका काम है एक वस्तु का दूसरी वस्तु से मेल करना। अप्रस्तुत-योजना आदि इसीके अन्तर्गत आते हैं। तीसरी है अवयोधक कल्पना (Interpretative imagination)। इसका कार्य-कलाप है नवीन अर्थ का उद्धावन,

१ अपूर्वेवस्तुनिर्माग्राज्ञमा प्रज्ञा । लोचन

र्रे कार्व्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थिति । रसगंगाधर

३ शक्तिः कवित्ववीजरूपः संस्कारविशेषः कश्चितः । काव्यप्रकाशः

अभूतपूर्व वस्तु का अश्रुतपूर्व संबध स्थापित करना और ऐसी उड़ान उड़ना जिसमें तर्क की प्रबलता हो। सारांश यह कि वह कल्पना 'जहाँ न पहुँचे रिव वहाँ पहुँचे किव' का भी उदाहरण हो।

जिस प्रकार किव कल्पना से वाच्यार्थ व्यक्त करता है उसी प्रकार पाठक भी कल्पना से ही उसे प्रहण करता है। व्यक्तीकरण और प्रहण, दोनों की शिक्त समान रूप से कल्पना पर निर्भर करती है। अत: कल्पना के विधायक और प्राहक के नाम से दो और भेद होते हैं।

श्री अरविन्द घोष ने विषयनिष्ठ (Objective) श्रौर विषयि-निष्ठ (Subjective) के नाम से कल्पना के दो भेद किये हैं। क्योंकि कल्पना वाह्य जगत् की वस्तुश्रों तथा.श्रन्सर्जगत् की श्रनुभूतियों को लेकर श्रपना कार्य करती है। वे कहते हैं—'विषयनिष्ट कल्पना-शिक्त जीवन श्रौर जगत् की वाह्य श्रवस्थाओं को तीज्ञता से प्रत्यक्त कराती है। विषयिनिष्ठ कल्पना-शिक्त भावमय श्रनुभूतियों को उद्घु छ करनेवाली शिक्त को प्रवल-रूप से प्रत्यक्त कराती है।"'

कल्पना की एक विशेषता यह है कि वह कुछ ऐसे सत्यों का स्वरूप भी निरूपित करती है जो प्रत्यच्च नहीं, श्रिपितु संभावित है। यथार्थ जगत् में जो प्रत्यच्च है वह उतना ही सब कुछ है पर कल्पना प्रसूत भाव-जगत् में वह भी है, जो हो सकता है, जिसके होने की संभावना है। इसी कारण दृश्य-जगत् से भाव-जगत् का महत्त्व बढ़ जाता है।

प्राच्य साहित्य की अपेत्ता पाश्चात्य साहित्य में कल्पना शक्ति के विविध ज्यापारों का सूदम निरीत्त्रण पूर्वक विचार किया गया है।

### काव्य और वक्रोक्ति

वक्रोक्ति को सिद्धान्त-रूप में स्वीकार करने वाले वक्रोक्ति जीवितका। इन्तक ही है। वक्रोक्ति से उनका श्रभिप्राय भिएति-भंगिर श्रर्थात

the outward aspects of life and things; the subjective imagination which visualises strongly imagination which visualises strongly the mental and emotional impressions they have the power to start in the mind. The future poetry, Style & Substance.

२ वकोक्तिरेव वैदग्ध्य-भन्नीभिगातिरुच्यते । वक्रोक्तिजीवित

कहने के विशेष <u>वा निराले ढंग से हैं</u>। वक्तव्य विषय का साधारण रूप से वर्णन न करके कुछ ऐसी विदग्धता के साथ वर्णन करे कि उसमें कुछ विच्छित्ति वा विचित्रता त्रा जाय।

श्रभिप्राय यह कि शब्द और श्रर्थ के संयोग से ही साहित्य-सृष्टि होती है। वे शब्द श्रौर श्रर्थ तभी काव्यत्व लाभ कर सकते हैं जब उनमें वक्रोक्ति हो। कुनतक का कहना है कि "सहित अर्थात् मिलित शब्द और अर्थ काव्य-मर्मज्ञों के आह्वाद्जनक और वक्रतामय कवि-व्यापार से पूर्ण रचना—बन्ध में विन्यस्त हों तभी काव्य हा सकता है। 127 अभिप्राय यह कि सहद्यहद्याह्लादुकारी अर्थ और विवित्तार्थिक वाचक शब्द की जो विशिष्टता है वही वक्रोक्ति है। कुन्तक के मत से ,यही "वक्रोक्ति कविता का प्राण है।" सारांश यह कि काव्य के शब्द श्रीर ऋर्थ के साहित्य में ऋर्थात् एक साथ मिलकर भाव-प्रकाश करने के सामञ्जस्य में ही काव्यत्व है। कुन्तक के मत से वक्रोक्ति ही कविता कहलाने के योग्य है। किन्तु वक्रोक्ति में चमत्कार के कारण वे सरसता के भी समर्थक हो जाते हैं।" भामह के 'वक्राभिधेयशब्दोक्ति:' के सिद्धान्त को कुन्तक ने परिष्क्रत रूप दिया है। आजकल का श्रमिव्यञ्जनावाद प्राय: वक्रोंकि से मिलता-जुलता है। समता के साथ विषमता भी कम नहीं है। कुन्तक वक्रोक्ति के नाम से एक पृथक काव्य सम्प्रदाय स्थापित करने में समर्थ हुए थे।

### काव्य और अनुकरण

बहुतों का विचार है कि काव्यरचना का मूल मनुष्यों की श्रमुकरण-वृत्ति है। इस वृत्ति का यह स्वभाव है कि वह श्रज्ञाता वस्था में ही मानव-हृद्य पर श्रपना प्रभुत्व-विस्तार कर लेती है। नाटकीय दृश्यों में नृत्य श्रादि देखने तथा संवाद श्रादि सुनने से मन में स्वयं वैसा करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे श्रमुकरणवृत्ति

शब्दार्थौ सहितौ वककविव्यापारशासिनि । बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्वादकारिणि ॥ व० जी० स् वक्रोक्तिः काव्यजीवितम् । व० जी०

३ सर्वसम्पत्परिस्पन्दि सम्पाद्यं सरसात्मनाम् । श्रातीकिकचमत्कारकारिकाच्यैकजीवितम् । व० जी ०

कहते हैं। इन दोनों—देखना-सुनना श्रौर उनका श्रानुकरण करना— का संबंध कारण-कार्य-रूप से है।

मानव-हर्य में जन्म से ही अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। अनुकरणजिनत आनन्द का अनुभव सभी जातियाँ सभी काल में करती हैं, ऐसा अरस्तू का विचार है। उसके कहने का सारांश है कि 'सभी प्रकार के काव्य, नाटक, संगीत आदि विशेषतः अनुकरण ही है।" ''नृत्त-चित्र आदि कलाओ में भी अनुकरण की कार्यकारिता स्पष्ट प्रतीत होती है और उनमे तीनों लोकों का अनुकरण देखा जाता है।" इसी अनुकरण वृत्ति की प्रवलता जब देह-मन में होती है तब काव्य वा नाटक का जन्म होता है। भारतीय विचारकों ने भी अपन-अपने अलंकार के प्रथों में नाटकों तथा नाटकीय वस्तुओं की आलोचना के अवसर पर अनुकरण-वृत्ति का उन्ने ख किया है।

सृष्टि में काव्य का एक चिरंतन प्रवाह है। इस प्रवाह में कवि-हृद्य का योग तीन प्रकार का होता है—श्रनुकरण, श्रनुसरण और संप्रहृण। इन तीनों साधनों में श्रनुकरण को काव्य-प्रतिभा की मंदता का द्योतक माना गया है। श्रनुसरण में कवि-प्रतिभा जागरूक होती है। संप्रहृण में प्रतिभा का स्फुरण होता है।

किव की एक शिक्त कारियत्री अर्थात् क्राव्यरचना की शिक्त है और दूसरी भावियत्री अर्तात् भावप्रहण् को शिक्त है। काव्य-रचना में सृष्टि-शिक्त की अपेन्ना प्राहक-शिक्त कम महत्त्वपूण् नहीं। वस्तु-जयत् के चित्र सभी की दृष्टियों में एक से आते हैं, किन्तु सभी उन्हें एक ही प्रकार से भावजगत् की वस्तु नहीं बना सकते। कवीन्द्र रवीन्द्र ने इस प्राहिका शिक्त को 'हृद्य-वृत्ति का जारक रस' कहा है। बूचर ने इसको हत्पादन वा निर्माण करना ( Producing ) और कोचे ने इसीको

<sup>1</sup> Epic poetry, Tragedy, Comedy, Dettyrambics, as also, for the most part, the music of the flute and of the lyre—all these are, in the most general view of them; imitation;...

The Poetics

२ यथा रुत्ते तथा चित्रे त्र्येलोक्यानुकृतिः स्मृता । वित्रसृत्र

३ (क) लोकश्तानुकरणं शास्त्रमेतन्मया कृतम् । भरत

<sup>(</sup>ख) श्रवस्थानुकृतिनीव्यम् । दण्डी

प्रकृति का भावानुकूल अनुकरण (idealizing imitation of

nature ) कहा है ।

कान्यसृष्टि विशुद्ध अनुकरण मे नहीं गिनी जा सकती, जैसा कि अरस्तू आदि पाआत्य समीचकों का सिद्धान्त है। क्योंकि कान्यरचना में किव की अनुभूति कल्पना और भावना द्वारा अनुरंजित होती है। फल-स्वरूप अनुकरण ही कान्य का सर्वस्व नहीं हो सकता। कान्य मे अनुकरण का योग होता है—'छाबामनुहरति किवः'।

श्चरस्तू ने भी श्रनुकरण के सम्बन्ध में कहा है कि 'श्रनुकरणकारी होने के कारण किव तीन विषयों में से एक विषय का श्रनुकरण कर सकता है—"वस्तु जैसी थी वा है; वस्तु जैसी होने लायक कही वा सोची गयी है या वस्तु को जैसी होनी चाहिये।"

ं श्रनेक श्राचार्य वा समालोचक कान्य वा नाटक को संपूर्णत: श्रमुकरण (imitation) या प्रतिचित्र (representation) नहीं मानते। वे कहते हैं कि "लौलिक पदार्थ से भिन्न श्रमुकरण का प्रतिविंब-स्वरूप नाटक होता है।"

### काव्य और नाटक

काव्य का प्रारंभ वैदिक काल से ही है और वेदों में काव्यतस्वों की बहुलता है। ऋग्वेद के ऊषा-सूक्त में काव्यत्व श्रधिक पाया जाता है। विद्ता को श्राचार्य भरत के कथन से विदित होता है कि श्राधुनिक नाटक के साथ काव्य का भी इनके पूर्व प्रचार था। वे लिखते हैं कि "महेन्द्र श्रादि देवताओं ने पितामह ब्रह्मा से कहा कि हम लोग इस प्रकार की कीड़ा करना चाहते हैं जो दृश्य और श्रव्य दोनों हो।" इस्य और श्रव्य नाटक और काव्य हैं।

<sup>1</sup> The poet being an imitator ... must of necessity imitate one of the three objects—things as they were or are, things as they are said or thought to be or things as they ought to be. The Poetics

२ तत्र नाटकं नाम लौलिक-पदार्थ-व्यतिरिक्त तदनुकार-प्रतिबिम्ब ....।

३ 'काल्यालोक'—दितीय उद्योत की भूमिका देखें।

४ महेन्द्रप्रमुखैरेंबैरुकः किल पितामहः । क्रीबनीयकमिच्छामो दर्यं श्रव्यं च यद्भवेत् । नाट्यशास

सत्य श्रीर तथ्य की दृष्टि से काव्य श्रीर नाटक में कोड श्रन्तर नहीं है। दोनों का ही उद्देश्य है विशेष को निर्विशेष करना। श्र्थान् व्यक्ति-विषयक वस्तु को सार्वजनिक रूप देना, वस्तु को वैयक्तिक न रखना। दृश्य हो चाहे श्रव्य. एक इद्देश्य होने से दोनों ही काव्य शब्द से श्रिमिहिन होते हैं। कहा भी है—'काव्येषु नाटकं श्रेष्ठम्'। काव्यों में नाटक की श्रष्टिता का कारण यह है कि श्रव्य काव्य का केवल श्रवणेन्द्रिय से सुनकर मन से उपभोग होता है श्रीर नाटक के उपभोग में श्राँख कान श्रीर मन, तीनों का उपयोग होता है।

नाटक श्रीर काट्य दोनों का जीवन रस ही है। इस चिपय में श्राचार्यों का मतभेद' है कि दोनों का रस एक ही 'है वा काट्य की श्रपेत्ता नाटक का रस श्रेष्ठ है वा नाटक की श्रपेत्ता काट्य का । श्रपेत्ता नाटक का रस श्रेष्ठ है वा नाटक की श्रपेत्ता काट्य का । श्रपेत्ता नाटक का रस श्रेष्ठ है वा नाटक की श्रपेत्ता काट्य का । श्रपेत्ता है, या नाट्य ही रस है या रस ही नाट्य है। रस-समूह केवल नाट्य ही में नहीं, काट्य में भी होता है। काट्यार्थ के विषय में भी प्रत्यत्त के समान ज्ञानोदय होने से रसोदय होता है। काट्य नाटक ही हैं। " ये काट्य को दशरूपात्मक ही मानते हैं। इनके मत से दोनों एक हैं श्रीर दोनों का रस एक ही है।

काव्य दशक्षपारमक ही होता है, यह मत मान्य नहीं हो सकता।
यद्यपि नाटक में मृत्य, गीत श्रादि के मिश्रण से नाट्य रस का श्रास्वादन
सहज प्रतीत होता है, किन्तु काव्य-रस की हो प्रधानता है। क्योंकि
किव काव्य में श्रव्यक्त को भी व्यक्त करता है, श्रेद्शनीय तथा
श्रवनुमेय को भी दर्शनीय तथा श्रवमेय बनाता है श्रीर हृद्योह लित
भावों की श्रमिव्यक्ति में समर्थ होता है। ये बातें नाटक में संभव नहीं,
यद्यपि इसमें से कुछ की पूर्ति सिनेमा-संसार ने कर दी है। एक बात
श्रीर। सहृदय पाठकों का चित्त काव्यपाठ-काल में जैसा श्रन्तमु खी
होकर उसकी कल्पना, व्यक्षना तथा रस में लीन होता है वैसा
नाटक देखने में नहीं। इस दशा में नाटक के रस की श्रपेका काव्य
का रसास्वादन ही गंभीर होता है। इसीसे भोजराज कहते हैं कि

१ रसादयो हि द्वयोरपि तयोजीवभूताः । ध्वन्याखोक

२ नाट्यशास्त्र । ६ । ३६ पृ० २६१०५

'श्रमिनेताओं की श्रपेत्ता किव ही सम्माननीय हैं श्रौर श्रमिनेय-समूहों—नाटकों की श्रपेत्ता काव्य समादरणीय है।"

काव्यों में जैसे बुद्धितत्त्व, कल्पनातत्त्व, भावतत्त्व श्रौर काव्याङ्गतत्त्व माने गये हैं वैसे ही नाटक के भी पाँच तत्त्व माने गये हैं, जिन्हु नाटकीय रेखा (Dramatic line) कहते हैं।

वे हैं—१ संघर्ष का सूत्रपात (Irtroduction, initial incident) २ संघर्ष की वृद्धि (Rising action or growth of action or complication) ३ संघर्ष की चरम सीमा (Climax, crisis, or turning point) ४ संघर्ष का हास वा प्रवत्त शक्ति का जयघोष (Falling action, or resolution or denouement) ४ संघर्ष का अवसान या उपसंहार (Conclusion or catastrophe)। ये हमारे कवावस्तु के आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम नामक पाँचो अंग ही हैं।

काव्य और नाटकों में रस-तत्त्व को लेकर इस प्रकार भी भेद किया जा सकता है कि सभी रस अभिनेय नहीं हो सकते, पर अभिधेय होते हैं। सब रसों का काव्य में वर्णन हो सकता है पर सब रसों का—शान्त, वात्सल्य आदि का—वैसा अभिनय नहीं हो सकता जैसा कि अन्य रसों का। इसीसे भरत ने 'अष्टौ नाट्ये रसा: स्मृता:' लिखा है और शान्त को छाँट दिया है। यह भी ध्यान देने की बात है कि नाट्य-रस को काव्य-रस में लाया जा सकता है पर काव्य-रस को नाट्य-रस में नहीं। पर पाश्चात्य-विवेचक काव्य को ऐसा महत्त्व नहीं देते। अरस्तू कहते हैं कि "सुचारु रूप से लच्य-सिद्धि करने के कारण वियोगान्त नाटक ही सर्वश्र ष्ठ कला है।"<sup>2</sup>

#### शब्द

शब्द का धातुगत ऋर्थ ऋविष्कार करना और शब्द करना भी है ।

१ श्रतः श्रभिनेतृभ्यः कवीन् एव बहु मन्यामहे, श्रभिनयेभ्यः काव्यमेवेति । श्रक्कारप्रकाश

<sup>2.</sup> Tragedy is the higher art, as attaining its end more perfectly.

३ शब्द व्याविष्कारे । शब्द शब्दकरणे । सिद्धान्तकौसुदी

४ शब्दोऽच्चे रयशोगीत्योर्वाक्ये खे श्रवणे ध्वनौ । हैमः

हम कान से ध्विन सुनते हैं और वही ध्विन चित्त में पैठकर ध्विनिरूप तथा संकेतित अर्थ-रूप की सहायता से एक साथ ही वस्तु को उद्घासित कर देती है। इसीसे पतंत्रित का कहना है कि "लोक में पदार्थ की प्रतीति करानेवाली ध्विन ही राव्द है"। ध्विन (Sound) और अर्थ (Sense or meaning) दोनों के संयोग से ही राव्द की उत्पत्ति होती है। अत: जहाँ राव्द है वहाँ कोई न कोई संकेतित अर्थ अवश्य है और जहाँ कोई मनोगत अर्थ रहता है उसका बोधक कोई न कोई प्रचलित राव्द अवश्य रहता है। अभ्यासवश हमें बोध होता है कि राव्द और अर्थ का सम्बन्ध ऐसा है कि एक के विना दूसरा नहीं रहं सकता।

"जो सानुत्त संकेतित अर्थ का बोधक राज्दं है वहवाचक कहलाता है।" वाचक राज्दों का अपना-अपना अर्थ उन वस्तुओं के संकेतप्रह—राज्दों के निश्चित सम्बन्ध-ज्ञान पर निर्भर रहता है। इस संकेत और संकेतित अर्थ का सम्बन्ध नित्य है। जहाँ संकेत होगा वहाँ संकेतित अर्थ अवश्य रहेगा। संकेत और उसके ज्ञान की सहायता से राज्द का अर्थबोध होता है। इसी बात को प्रकारान्तर से कोचे भी कहता है—"प्रस्थेक यथार्थ ज्ञान वा उपलब्धि तथा अन्तरुपस्थापन भी एक प्रकार की अभिव्यिक्त ही है। विषयरूप से जिसकी अभिव्यिक्त नहीं होती उसकी उपलब्धि वा अन्तरुपस्थित भी नहीं होती" ।

कहते हैं कि "एक शब्द का यदि सम्यक् ज्ञान हो जाय और सुन्दर रूप से उसका प्रयोग किया जाय तो वह शब्द लोक और परलोक, दोनों मे श्रिसमत फल का दाता होता है।"

कुन्तक के कथनातुसार सुष्ठु प्रयोग वही है जो "अन्य अनेक वाचकों के रहते हुए भी विवक्तित अर्थात् अभिलिषत अर्थ का

१ प्रव्रीतिपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते । महामाष्य

२ साज्ञात् संकेतितं योऽर्थमभिधते स वाचकः । कान्यप्रकाश

<sup>3.</sup> Every true intuition or representation is, also, expression. That which does not objectify itself in expression is not intuition or representation.....

Aesthetics

४ एकः शयदः सम्यक् ज्ञातः सुन्दु प्रयुक्तः स्वैगं लोके च कामधुग्भवति ।

एकमात्र वाचक होता है वही शब्द है।"' इसी बात को वाल्टर पेटर भी कहता है कि "काम चलाने के लिये अनेक शब्दों के होते हुए भी एक वस्तु, एक विचार, के लिये एक ही शब्द उपयुक्त है।" इसके विषय में दण्डी कहते हैं—''सम्यक् प्रयोग होने से कामधेतु के समान शब्द हमारा सर्वार्थ सिद्ध करता है और दुष्प्रयुक्त होने से प्रयोक्ता की ही मूर्खता को प्रमाणित करता है।"

पश्चात्यों ने शब्दों का एक संगीत धर्म भी माना है। शब्दों की संगीतात्मकता दो कारणों से आती है। एक तो है ध्वन्यात्मकता, जो रखानुकूल वर्णों की रचना तथा अनुप्रास, यमक जैसे शब्दालंकारों से आती है, और दूसरा है छन्दोविधान। इस विधान के रस-भावानुकूल होने से शब्दों की गेयता बढ़ जाती है। कर्ण-सुख-दायकता ही संगीत है। कुन्तक कहते हैं कि "अर्थ का विचार यदि न भी किया जाय तो भी प्रबन्ध-सौन्द्य की सम्पत्ति से सहृद्यों के हृद्यों में आह्वाद उत्पन्न होता है।" एक विदेशी किव का भी यही कहना है कि "मैं दो बार किवता सुनना चाहता हूँ, एक बार संगीत के लिये और दूसरी बार अर्थ के लिये।" इसी से कार्लाइल ने कहा है कि "हम काव्य को संगीतमय विचार कहते हैं।" इसी से कार्लाइल ने कहा है कि "हम काव्य को संगीतमय विचार कहते हैं।" इसी से कार्लाइल ने कहा है कि "हम काव्य को संगीतमय विचार कहते हैं।" इसी से कार्लाइल ने कहा है कि "हम

#### अर्थ

अर्थ शब्द के अनेक अर्थ हैं। साहित्य-शास्त्र में किसी शब्द-शिक के प्रह अथवा ज्ञान से संकेतित, लित्त वा द्योतित जिस व्यक्ति की उपस्थिति होती है उसे अर्थ कहते हैं।

१ शब्दो विवित्तार्थैकवाचकोऽन्येषु सत्स्विप । वक्रोक्तिजीवित

<sup>2</sup> The one word for the one thing, the one thought, amid the multitude of words, terms might just do...

Appreciation, Style.

३, गौगौं: कामदुघा सम्यक् प्रयुक्ता स्मर्यते बुधैः । इंग्युक्ता पुनर्गीत्वं प्रयोक्तः सैव शंसति । काव्यार्श

४ श्रपर्यात्तोचितेऽप्यर्थे बन्धसौन्दर्यसम्पदा । गीतवत् हृदयाहादं तहिदां विद्याति यत् । व० जीवित

<sup>5</sup> Repeat me these verses again...for I always love to hear poetry twice, the first time for sound and

latter for sense. The Rudiment of Criticism.
6 Poetry, therefore, we will call musical thoughts.

यहाँ व्यक्ति शब्द से केवल मनुष्य—प्राणी का ध्यथ नहीं लेना बाहिये। किन्तु उन सभी मूर्त, अमूतं द्रव्यों का, जो व्यक्ति, जाति या बाह्नति के द्वारा अपनी पृथक् सत्ता रखते हैं।

शब्द श्रीर श्रर्थ का सम्बन्ध ही शक्ति है। यह सम्बन्ध वाच्य-भाषक के नाम से श्रमिहित होता है। उसी सम्बन्ध के विचार से प्रत्येक शब्द श्रपने श्रर्थ को उपस्थित करता है। बिना सम्बन्ध के शब्द में किसी श्रर्थ के बोध कराने की शक्ति नहीं रहती। सम्बन्ध असे श्रथंबान बनाता है, उसमें शक्ति का तंचार करता है।

्र संकेत और उसके ज्ञान की सहायता से शब्द का अर्थबाध होता है। संकेत-प्रहण—शब्द और अर्थ का सम्बन्ध-ज्ञान अनेक कारणों से होता है। उन मे व्याकरण, व्यवहार, कोष आदि सुप्रसिद्ध हैं।

साजात संकेतित श्रर्थ के बोधक व्यापार को श्रिमधा कहते हैं।

गैर सुख्य अर्थ की बोधिका प्रथमा शिक्त है। श्रिमधा अर्थ-प्रह्ण

कित्त हैं। अभिधा का कार्य विम्बप्रहण कराना भी है। इसीको कित्र-धर्म भी कहते हैं। इसीसे काव्य में चित्र-चित्रण,

क्षिणस्थापन तथा मूर्तिविधान संभव है। श्रर्थ के चित्र-धर्म से

कि कि 'वह रो रही थी' तो कोई चित्र उपस्थित नहीं कि कि कि कि कि 'आखों से ऑसू उमड़ रहे थे और ओठ फ़क्कड़ा रहे थे' तो एक रोने का रूप खड़ा हो जाता है। इसके लिये क्या कि कि कि आवश्यक है। यही किव का लह्य भी होना

> कि है जो सहदयों के हृदयों में आह्वाद उत्पन्न करता है में श्रुर्थात् आत्म-भाव <u>में सुन्दर होता है।</u> "<sup>3</sup> वही शब्द कि है जो कवि के अभिलंषित अर्थ को विशेष भाव से

> ्रिक्त प्रथगात्मता। श्रर्थात् श्रम्य वस्तुश्रों से किसी वस्तुविशेष का

वितार्थस्य बोधनादिप्रमाभिधा । साहित्यदर्पण

सद्दंबाह्यदकारिस्वस्पम्दसुन्दरः । व० जी०

प्रकाशित करने की ज्ञाता रखता है। ऐसा न होने से वह अर्थ कहलाने का अधिकारी नहीं है।

अर्थ और भाव एक होते हुए भी एक नहीं हैं। प्रत्येक अर्थ वा वस्तु का यथास्थित रूप काञ्य का रूप नहीं होता। वस्तु का प्रथम रूप अर्थ है और किव के अन्तर-लोक में भावित होने से वही अर्थ भाव का रूप प्रहण कर लेता है। पहला वाह्य रूप है और दूसरा आन्तर। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि अर्थ और भाव दोनों सहचर हैं। कही अर्थ की प्रधानता होती है और कहीं भाव की। साधारणतः भाव-धर्म (emotional aspects) के प्रधान होने से अर्थ-धर्म (intellectual aspects) गीण हो जाता है और अर्थ-धर्म के प्रधान होने से भाव-धर्म गीण । निर्भाव अर्थ नहीं होता और निर्ध भाव नहीं होता। रिचाई स कहता है कि "हम अर्थ से भाव की ओर जाँय या भाव से अर्थ की ओर या दोनों को एक साथ ही प्रहण करें, ऐसा अक्सर करना पड़ता है—पर इनके परिणाम में आअर्थ जनक विभिन्नता दीख पड़ती है।" " इससे भी वस्तु वा अर्थ के दो रूप लितत

अर्थ-विचार में केवल वाच्यार्थ वा अभिधेयार्थ, लच्यार्थ और व्यंग्यार्थ ही नहीं आते; बल्कि रस, भाव, अर्थालंकार, गुण तथा रीति भी सम्मिलित हैं। ये सभी अर्थ के चित्रात्मक तथा संगीतात्मक होने में सहायक हैं। इनके विषय में रवीन्द्रनाथ कहते हैं—"चित्र और संगीत ही साहित्य के प्रधान उपकरण हैं। चित्र भाव को आकार देता है और संगीत भाव को गति। चित्र देह है और संगीत मास।"

इस प्रकार शब्द श्रीर अर्थ के तीन मुख्य धर्म हैं—संगीतधर्म,

तीन प्रकार के अर्थ

कार्य का सर्वस्व अर्थ ही है। शब्द तो उसके वाहन-मात्र हैं। अर्थ ही पर शब्द-शिक्तयाँ निर्भर हैं। रस अर्थगत ही है। शत-अविशत

९ कविविवच्चितविशेषाभिधानचमस्वमेव वाचकत्वलच्याम् । वकोक्तिजीवित

<sup>2</sup> Whether we proceed from the sense to the feeling or vice versa or take them simultaneously, as often we must, may make a prodigious difference in the effect ...... Practical Criticism Appendex.

अलङ्कार प्राय: अर्थालंङ्कार ही हैं। रोति-गुण भी अथ से असम्बद्ध नहीं कहे जा सकते। कहना चाहिये कि बात की करामात तभी है जब वह सार्थंक हो। निरर्थंक सुललित पदावली भी उन्मत्त-प्रलाय की कोटि में ही रक्खी जायगी।

प्राच्य त्राचारों ने तीन प्रकार के अर्थ माने हैं—१ वाच्य, २ लच्य और ३ व्यङ्ग १ । लेडी वेल्वी ने भी यही स्थिर किया है—"सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों में एक मात्र यही गुरुतर प्रश्न उपस्थित होता है कि इसका विशेष धर्म क्या है ? पहला है वाच्यार्थ, जिस अर्थ में यह प्रयुक्त होता है । दूसरा है लच्यार्थ । इससे प्रयोग-कर्ता का अभिप्राय समभा जाता है । और, सर्वापेचा आवश्यक और अत्यधिक व्यापक ब्यङ्गार्थ वा ध्विन है जो चरम अभिप्र त है ।" संस्कृत में भी व्यक्तित, अवित, अवगत, सृचित अर्थ ही का महत्त्व है ।

उश्वरित वाक्य का विचार रिचार्ड स ने चार दृष्टि-कोणों से किया है। उनके नाम १ सेंस (Sense) श्रर्थ, २ फीलिंग (Feeling) भाव, ३ टोन (Tone) सुर वा ढंग श्रीर ४ इन्टेशन (Intention) द्यभिप्राय ।

सेन्स और फीलिग—अर्थ और भाव, दोनों वाच्यार्थ के अन्तर्गत आ जाते हैं। क्योंकि वाच्यार्थ के भीतर बुद्धिगत अर्थ और हृदयगत भाव, दोनों का समावेश हो जाता है। कहने का ढंग और उसका सममना, वक्ता और बोद्धा से सम्बन्ध रखने के कारण एक प्रकार के वाच्यार्थ ही हैं। क्योंकि वाच्यार्थीपलिध्ध के लिये ही वक्ता ढंग, सुर वा प्रकृति को अपनाता है। जहाँ वक्ता और बोधव्य का वैशिष्ट्य रहता है वहाँ व्यञ्जना मानी जाती है। इन्टेन्सन लह्यार्थ को भी लह्य में लाता है।

ठयङ्ग्यार्थं को spirit, suggested sense, significance,

श्रार्थी वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिधा मतः । सा० वर्पणं

<sup>2.</sup> The one crucial question in all expression is its special property, first of sense, that in which it is used, then of meaning as the intention of the user, and most far reaching and momentous of all, of implication, of ultimate significance.—Significs and Language.

<sup>3.</sup> Practical Criticism.

व्यञ्जना शिक्त को power of suggestion, evocation in the listener झौर व्यञ्जना-व्यापार को suggestion कहते हैं।

शुक्तजी लिखते हैं—'अर्थ से मेरा श्रिभप्राय वस्तु वा विषय से है। श्रर्थ चार प्रकार के होते हैं—प्रत्यत्त, श्रनुमित, श्राप्तोपलब्ध श्रीर किल्पत। प्रत्यत्त की बात हम छोड़ते हैं। भाव या चमत्कार से नि:संग विशुद्ध रूप में श्रनुमित श्रर्थ का चेत्र दर्शन-विज्ञान है। श्राप्तोपलब्ध का चेत्र इतिहास है। किल्पत श्रर्थ का प्रधान चेत्र काब्य है। पर भाव या चमत्कार से समन्वित होकर ये तीनों प्रकार के श्रर्थ काव्य के श्राधार हो सकते हैं श्रीर होते हैं।"

किन्तु इनके अतिरिक्त भी उपिमत और अर्थापन अर्थ होते है। उपिमत का अर्थ है एक के सद्द्रा दूसरा। सभी काव्य-प्रेमी काव्य में सद्दरा अर्थ की व्यापकता को मानते हैं। बहुत-से अलंकारों की बड़ तो यह सादश्य-मूलक उपिमत अर्थ ही है। अर्थापन अर्थ भी काव्य में आता है। अर्थापन का अर्थ होता है आ पड़ा हुआ अर्थ। अर्थापत्ति अलंकार का मूल यही अर्थ है।

ध्वनिकार ने कहा है कि "श्रद्धना के सुगठित श्रंगों में जैसे लावण्य —सौष्ठव, कान्ति, चमक-दमक, एक श्रातिरिक्त पदार्थ है वैसे ही किवयों की वाणी में एक ऐसी कोई वस्तु होती है जो शब्द, श्रर्थ, रचना-वैचित्र्य श्रादि से श्रलग प्रतीयमान होती है।" श्रेडले साहब भी यही बात कहते हैं … "किन्तु इसकी (शब्दानुक्त वस्तु की) व्यञ्जना श्रनेक किवताश्रों में, भले ही सब किवताश्रों में न हो, विद्यमान रहती है। इसी व्यञ्जना में, इसी श्रर्थ में काव्य-सम्पत्ति का एक श्रेष्ठ श्रंश निहित रहता है। यह एक भावात्मा है या ध्वन्यात्मा।" यह तो काव्य की श्रात्मा ध्वनि है—'काव्यस्यात्मा ध्वनिः' ही कहना है।

कार्य में जितना ही अर्थ व्यक्षित होगा उतनी ही उसकी

<sup>&#</sup>x27; १ इन्दौर'का भाषया

२ प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाग्गीषु महाकवीनाम् । यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाक्रनासु ॥ ध्वन्याखोक

<sup>3 .....</sup>but the suggestion of it in much poetry, if not all, and poetry has in this suggestion, this 'meaning' a great of its value.....It is a spirit. Oxford lectures on Poetry.

सम्पत्ति बढ़ेगी। यदापि श्रर्थावगम श्रर्थकर्ता के बुद्धि-वैभव पर निर्भर करता है तथापि महाकवियों की वाणी से श्रर्थ का उत्स फूटा पड़ता है श्रीर एक-एक वाक्यांश के अनेकानेक श्रर्थ किये जा सकते हैं।

#### साहित्य

"एक हूँ बहुत हो जाऊँ" इस प्रकार परमात्मा की इच्छा से सृष्टि का समारम्भ हुआ। आदि मानव ने संसार की अपूर्व माँकी देखी। उस पर वह मुग्ध था। पर मूक था—अवाक् था।

परस्पर इंगितों—संकेतों से काम चलने लगा । किन्तु इसम्नें मन के भाव स्पष्ट हो नहीं पाते थे। अचानक ब्रच्छ्वसित हृद्य से उठी हुई ध्वनि कंठ से फूट निकली। क्रमश्नाः इसमें स्पष्टता आयी।

अभिप्राय प्रकट करनेवाले शब्दात्मक साधन का नाम हुआ बोली। व्यापक और परिष्कृत हो जाने से बोली का नाम हुआ भाषा। जब नानाविध अर्थों के प्रकाशन में विलन्नण चमत्कार पनपने लगे तब भाषा ने साहित्य का रूप धारण किया।

यथासमय संनित साहित्य के—वाङ्मय के दो रूप दिखाई पड़े। "इन्हें क्रमशः शास्त्र और काव्य की संज्ञा दी गयी।" आप इन्हें ज्ञान का साहित्य (Literature of Knowledge) और भाव का साहित्य (Literature of Power) भी कह सकते हैं।

'भीयते' अर्थात जो धारण किया जाय वह है हित। हित के साथ जो रहे वह है सहित और उसका भाव है 'साहित्य'। अथवा सहित्य अर्थात संयुक्त वा सहयोग से अन्वित का जो भाव है वह साहित्य है। साहित्य का उस भी अर्थ है। इसका भाव भी साहित्य है।

हित के साथ वर्तमान इस अर्थे में सभी प्रकार के साहित्य आ जाते हैं। सहयोगान्वित के अर्थ में शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का प्रह्रण हो जाता है। साहित्य श्रोताओं का त्रप्तकारक होता है। अतः अन्त का अर्थ भी सार्थक है। साहित्य शब्द के अन्य भी अनेक विप्रह और अर्थ किये जाते हैं।

१ सोडकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । तैत्तिरीय

२ शास्त्रं काव्यव्यति वाङ्मयं द्विधा । काव्यमीमांसा

साथ के अर्थ में गुप्तजी ने साहित्य शब्द का प्रयोग किया है। तदिष निश्चिन्त रहो उम नित्य, यहाँ राहित्य नहीं साहित्य। साहित्य शब्द का नये-नये अर्थों में भी प्रयोग होने लगा है। गुप्तजी का ही एक और पद्य देखें।

नयी नयी नाटक सजायें सूत्रधार करते हैं नित्य। और ऐंद्रजालिक भी अपना भरते हैं नृतन साहित्य॥ यहाँ साहित्य का कौशल आदि अर्थ, लिया जा सकता है। जैनेन्द्रजी का एक वाक्यांश हैं—

अपनी अनोखी छगन और अपने निराले विचार-साहित्य के कारण कछ

वे ही आदर्श मान छिये जाते हैं।

यहाँ यदि साहित्य का उपर्युक्त ही ऋथं है तो उत्तम, नहीं तो यदि विचार-वैभव, विचार-गाम्भीय-विचार-वैचित्र्य या ऐसा ही कोई नया ऋथं लिया गया तो साहित्य शब्द के ऋथं का यह नवीन अवतार समभा जायगा। ऋष तो यह शब्द विज्ञाप्य वस्तु के विज्ञापन की वाङ्मय सामग्री के ऋथे में भी प्रयुक्त होने लगा है।

स्विसे पहले शब्द और अर्थ के सहित की बात भामह ने कही है और उसे काव्य की संज्ञा दी है। फिर तो रूद्रट मम्मट आदि कई आचार्यों ने 'सहित' शब्द को उहा रखकर इसको मान्यता दी।

साहित्य की एक परंपरा देखी जाती है। आदि किव वाल्मीिक के आदि-काव्य रामायण के उत्तरकाएड में साहित्य-शास्त्र का नाम कियम्कलप आया है। वही शब्द वात्स्यायन के कामसूत्र में भी है। इस क्रियाकलप शब्द की व्याख्या में जयमङ्गत लिखते हैं— काव्यकरणविधि:—काव्यरचना को रीति ही क्रियाकलप है अर्थात् काव्यालंकार। काव्यकरणविधि, का अर्थ ही साहित्य-शास्त्र है। दण्डी ने भी क्रियाविधि के नाम से इस शब्द को अपना लिया है।

१ शब्दार्थी सहितौ काव्यम् ।

२ ननु शद्धार्थी कान्यम् ।

३ तददोषी शब्दार्थी .....।

४ क्रियाकस्पविदश्चैव तथा काव्यविदौ जनान् ।

क्रियाकल्प इति काव्यकरग्विधिः क्राव्यालंकार इत्यथं .।

६ वाचा विचित्रमार्गायां निवंस्यु किवाविधिम्।

कांमन्दकीय नीति-शास्त्र में जहाँ स्नी-सङ्गनिषेध का प्रसंग आया है वहाँ इसका प्रयोग है। उन्हानद्दाः उसी समय से इस शब्द का वर्तमान अर्थ में प्रयोग किया गया होगा जब कि काव्यसाहित्य को शब्द और अर्थ का सम्मिलित रूप मान लिया गया होगा।

राजशेखर ने नवीं शताब्दों में साहित्य शब्द का प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि "शब्द श्रीर अर्थ के यथायोग्य सहयोग वाली विद्या साहित्य-विद्या है।" कि कि कि सत्किव शब्द श्रीर अर्थ दोनों की अपेका रखते वे हैं।

भर्ष हिर ने कहा है कि "संगीत, साहित्य और कला से हींन व्यक्ति समात पशु हैं।" यहाँ साहित्य काव्य का ही बोधक है। क्योंकि संगीत और कला के साहचय से साहित्य काव्य का ही बोधक है। क्योंकि संगीत और कला के साहचय से साहित्य काव्य का ही बोधक है। नैषधकार ने साहित्य को सुकुमार वस्त कहा है जो काव्य ही है। एक किंव का कहना है कि "जिनका मन साहित्य के सुधासमुद्र में मग्न नहीं हुआ।" यहाँ भी साहित्य शब्द काव्य का ही वाचक है। सुधासमुद्र काव्य ही हो सकता है। अत् साहित्य शब्द से काव्य का ही वोध होता है।

राज्द श्रीर अर्थ का संमेतन ही साहित्य है। प्राचीन काल से ही पिएडतों ने शब्द श्रीर अर्थ के इस गहन सम्बन्ध की ओर ज्यान दिया था। कालिदास ने इसी विचार से "वचन श्रीर अर्थ का तात्पर्य सममने के लिये शब्द श्रीर अर्थ के समान मिले हुए पार्वती-प्रमेश्वर की बंदना की थी।" श्रधंनारीश्वर महादेव का सम्बन्ध जैसा नित्य है बैसा ही शब्द श्रीर अर्थ का भी सम्बन्ध नित्य है। कार्लोइक

१ एकार्थनर्या साहित्यं संसर्गं न निवर्जयेत्।

२ शब्दार्थयोर्यथावत्सह्भावेन विद्या साहित्यविद्या ।

३ शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेत्तते । साम

४ संगीतसाहित्यकलाविहीमः सान्तात्पञ्चः पुच्छविषा**ग्रहीमः** ॥

साहित्ये सुकुमारवस्तुनि .....

६ येषां न चेतो सलनासु लग्नं मग्नं न साहित्यसुधासमुद्दे ।

बागर्थानिव संप्रक्तो वागर्थप्रतिपत्तये ।
 जगत. पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ रच्चवंद्रा

का भी कहना है कि 'क्योंकि देह और आत्मा, शब्द और अर्थ यहाँ, वहाँ, सब जगह, आश्वर्थ रूप से सहगामी हैं।"

कुन्तक साहित्य के इस सम्मिलित शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि "शब्द और अर्थ का जो शोभाशाली सम्मेलन होता है वही साहित्य है। शब्द और अर्थ का यह सम्मेलन वा विचित्र विन्यास तभी सम्भव है जब कि किव अपनी प्रतिभा से जहाँ जो शब्द उपयुक्त हो, न अधिक और न कम, वही रखकर अपनी रचना को रुचिकर बनाता है।" पेटर भी कहते हैं कि "अच्छे लेखक अर्थ के साथ शब्द के सुसम्बद्ध होने की प्रत्येक प्रक्रिया में अच्छे लेख की नियमावली, मन की तद्रूप एकता तथा सरूपता के प्रति लच्च रखते हैं ••।"

'शब्दार्थों सहिती उप्तार सकी व्याख्या में कुन्तक कहते हैं कि "एक शब्द के साथ अन्य शब्द का और एक अर्थ के साथ अन्य अर्थ का साहित्य परस्परस्पद्धिता का ही बोध होता है। अन्यथा काव्यममंत्रों की आह्नादकारिता की हानि होने की सम्भावना है।" कहा है कि "जहाँ शब्द और अर्थ सब गुणों म समान हों, वहाँ ही यथार्थ सम्मेलन है, साहित्य है।" हर्बर्ट रीड भी शब्दार्थ-साहित्य के सम्बन्ध में जो कहते हैं असका सारांश भी यही है कि काव्य में शब्द

For body and soul word and idea go strongly together
 here and every where. The Hero as Poet.

साहित्यमनथोः शोभाशालितां प्रति काऽप्यसौ
 श्रन्यूनानितिरक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः ॥ व० जी०

<sup>3.</sup> All laws of good writing at a similar unity or indentity of the mind in all the process by which the words associated to the import.......Style.

४ सिहतौ इत्यत्रापि शब्दस्य शब्दान्तरेण वाच्यस्य वाच्यान्तरेण साहित्यं परस्परस्पर्द्धित्वलक्षणमेव विविक्तिम् । अन्यमा तद्विदाह्तादकारित्वहानिः प्रसञ्चेत । व० जी०

५ समी सर्वगुरा सन्ती सुहृदामिव संगती । परस्परस्य शोभाये शब्दार्थी भवतो यथा । विकास क्षी ।

और अर्थ का सुन्दर साहित्य अर्थात् शोभाधायक सम्बर्क होना चाहिये।

साहित्य वाह्य जगत् के साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता है और हम जगत् में अपनेको और जगत् को अपनेमें पाते हैं। रवीन्द्रनाथ के शब्दों में 'सहित शब्द से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जाता है। वह केवल भाव-भाव का, भाषा-भाषा का अन्य-अन्थ का ही मिलन नहीं है, किन्तु मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमाज्ञ का, दूर के साथ निकट का, अत्यन्त अन्तरङ्ग मिलन साहित्य के अतिरिक्त अन्य किसी से संभव नहीं।" टाल्स्टाय भो कहते हैं कि ''कला मनुष्यों में भावात्मक सम्बन्ध स्थापित करने का द्वार है।" कला साहित्य का साथी है।

साहित्य शब्द आधुनिक कहा जा सकता है, पर काव्य शब्द बहुत-प्राचीन है। पहले साहित्य शब्द के लिये काव्य शब्द का ही प्रयोग होता था। वैद्क काल से लेकर इसका निरन्तर व्यवहार हो रहा है। बेद में काव्य शब्द अनेक स्थानों पर आया है और उसका अर्थ होता है—कविकर्म, कवित्व, स्तोन्न, स्तुत्यात्मक वाक्य। काव्य शब्द की ब्युत्पित भी यही अर्थ सिद्ध करती है।

संस्कृत में साहित्य शब्द सिद्धान्त प्रन्थों के लिये एक प्रकार से कह हो गया है। यह प्राचीन कहि अब मिटती जा रही है और साहित्य शब्द काव्य का ही नहीं, वाङ्मयमात्र का बोधक होता जा रहा है। इस अर्थविस्तार के कारण अब उसमे विशेषण का संयोग भी आवश्यक होता जा रहा है। जैसे कि संस्कृत-साहित्य, ऐतिहासिक

<sup>1.</sup> Poetry is expressed in words and words suggest images and ideas and in poetry we may be explicitly conscious of both the words and ideas or images with which they are associated. The two must be aesthetically relevant. They must form parts of a single harmonious system. As A.C. Bradley has it the meaning and sounds are one; there is, if I may put it to a resonant meaning or a meaning resonance.

<sup>2.</sup> It (art) is a means of union among men joining them together in the same feeling,

३ ब्यात्मा यज्ञस्य रह्या सुष्वाग्राः पवते सुतः प्रत्नं हि पाति काव्यम् । ऋक ९।७।८

साहित्य, लौकिक साहित्य श्रादि । केवल साहित्य शब्द से काव्यविषयक साहित्य ही समभा जाता है ।

शब्द श्रीर श्रर्थ का जो सुन्दर सहयोग है, जो साहित्य है वह काव्य में ही देखा जाता है। श्रन्यान्य विषयों में शब्द केवल विचार प्रगट करने के उद्देश्य से ही प्रयुक्त होते हैं; उनके सौष्ठव पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता; उनका सुन्दर सहयोग उपेचित रहता है। किन्तु काव्य में उनकी समक्चता श्रपेचित रहती है। श्रन्यम्य शास्त्रों में शब्दों का बहुत महत्त्व नहीं, पर साहित्य में दोनों बहुमृल्य हैं।

जो भोफेसर साहित्य के अर्थात् शब्द और अर्थ के इस श्लाध्य सम्मेलन के महत्त्व को, उसकी मार्मिकता को हृद्यंगम न कर यह कहते हैं कि "काब्य में शब्द और अर्थ की योजना रहती है। ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। शब्द बिना अर्थ के नहीं रह सकता और अर्थ की अभिन्यक्ति बिना शब्द के नहीं हो सकती। इसिंख्ये यदि यह कहा जाय कि काब्य वह है जिसमें शब्द और अर्थ साथ-साथ रहते हैं (शब्दायों सहितों काब्यम्) तो यह लक्षण ऐसा ही है, जैसा यह कहना कि मनुष्य वह है जिसमें नाक, कान, मुँह, हाथ तथा प्राण साथ-साथ रहते हैं। ताल्पर्य यह कि ऐसा लक्षण काब्य का स्युळ लक्षण है।"

'काव्य ही क्यों, 'मैं पढ़ता हूँ' जैसे वाक्यों से लेकर विविध विषयों की बड़ी-बड़ी पुस्तकों में भी तो शब्द और अर्थ की योजना है। फिर क्या वे भी काव्य हैं ? नहीं तो सममना चाहिये कि आचार्य के लचण में क्या तत्त्व हैं; उनके कहने का क्या अभिप्राय है। क्या उनकी बुद्धि स्थूल थी ? सहित शब्दाथे के सममने को सूदम बुद्धि चाहिये। दूसरी बात यह कि नाक, कान, हाथ, मुँह तथा प्राण्वाले केवल मनुष्य ही तो नहीं; पशु-भी, कीट-पतंग जैसे प्राण्वा भी होते हैं। इस प्रकार उदाहरणीय और उदाहरण, दोनों ही अतिव्याप्तिमस्त हैं। यथार्थता यह है, कि उक्त लच्या स्थूल नहीं, सूद्धम हैं और इसके अन्तरक्ष में पैठने के लिये सूदम बुद्धि चाहिये।

वस्तु वा विषय

कान्य की वस्तु वा विषय क्या हो, इस सम्बन्ध में पहले जैसी

१ नच काव्ये शास्त्रादिवदर्थप्रतीत्यर्थं शब्दमात्रं प्रयुज्यते, सहितयोः शब्दार्थयोः तत्र प्रयोगात् । साहित्य तुत्यकत्तृत्वेनान्यू नातिक्तिसम्।

खदारता नहा दाख पड़ती। भामह कहते हैं कि "ऐसा कोई शब्द नहीं, अर्थ नहीं, विद्या नहीं, शास्त्र नहीं, कला नहीं, जो किसी न किसी प्रकार इस काव्यात्मक साहित्य का खंग न हो।" अतः इस सर्वप्राही, सर्वव्यापक, सर्वचोद-चम कवि-कमें का शासक होने के कारण इस साहित्यविद्या को साहित्यशास्त्र, काव्यशास्त्र, काव्यानुशासन श्रादि समाख्या प्राप्त हुई है।

"रम्य, जुगुिष्सत, उदार अथवा नीच, उम्र, मनोमोदकर, गहन वा विकृत वस्तु, यही क्यो, अवस्तु भी, किहये कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भावक किव की भावना से भाव्यमान होकर रस-भाव को प्राप्त न हो।"

पर ऐसे उदार आज के साहित्यिक नहीं हैं। वे कहते हैं कि 'आज के युग में शोषकों के अत्याचार, प्रवंचना, शोषितों की वेदना, विकलता, व्यथेता तथा किसान-मजदूरों का जीवन ही काव्य के विषय होने चाहिए।' कविता के ये विषय हों, इनके काव्य-विषय होने का कौन निषेध करता है। पर हमारा नम्न निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ की उक्तियों को ध्यान में अवश्य रक्खें— 'लेखनी के जादू से, कल्पना के पारसमिण के स्पर्श से मदिरा का श्रड्डा भी सुधापान की सभा हो सकता है, किन्तु वह होना चाहिये... रियतिष्म के नाम पर सस्ती कवितात्रों की बड़ी भरमार है। पर श्रार्ट इतना सस्ता नहीं है। धोबी घर के मैले कपड़ों की लिए लेकर भी कविता हो सकती है। .... किन्तु विषय-निर्वाचन से रियलिंडम नहीं होता। रियलिंड्म का प्रकाश लेखनी के जादू से ही होता है। विषय-निर्वाचन की बात लेकर भगड़ना नहीं चाहिये।" इसका समर्थन शापेनहार इस प्रकार करते है कि "कुछ ही वस्तु सुन्दर हों, सो बात नहीं, अपने में प्रत्येक वस्तु सुन्दर है। किन्तु संसार की प्रत्येक वस्तु सुन्दर होने योग्य, एक रूप मे ही केवल नहीं बल्क

१ देखो नोट १ पेज ३४

२ रम्यं जुगुप्सितमुदारमथापि नीचमुत्रं प्रसादि गहनं विकृतं च वस्तु । यद्वाप्यवस्तु कविभावकभाव्यमानं तन्नास्ति यन्न रसभावमुपैति लोके । का०

अनेक रूपों में होने योग्य हैं, यदि हमारी प्रतिभा काम करे। व्यही लेखनी का जादू है।

श्रानन्दवर्द्धन कहते हैं कि "रस श्रादि चित्तवृत्ति-विशेष ही हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो चितवृत्ति की विशेषता को न प्रकट करे।"

प्राचीन तथा नवीन काव्य संसार तुच्छ से तुच्छ विषयों पर की गयी कविता से शून्य हो, यह कैसे कहा जा सकता है जब कि 'भारतीय त्रात्मा' तक 'पत्थर की मील' पर कविता लिखते हैं। वस्तुतः बात ऐसी है कि विषय से कविता कविता नहीं होती, कविता से विषय कविता का त्राकार धारण करता है। विषय कवि-प्रतिभा से ही प्रति-भासित हो सकते हैं। फिर भी कविता के विषय सुन्दर हों तो श्रच्छा। क्योंकि सुन्दर और उपयुक्त विषय कविता को और भी चमका देते हैं।

यों तो देखने मे वस्तु श्रौर विषय एक-से प्रतीत होते हैं। पर दोनों भिन्न हैं। वस्तुयें लौकिक होती हैं। क्योंकि वे प्राय: जागतिक पदार्थ होती हैं। पर विषय जागतिक भी हो सकते हैं श्रौर श्रलीकिक भी। दृश्यरूप में भी हो सकते हैं श्रौर श्रदृश्य-रूप में भी। यद्यपि वस्तु की व्यापक व्याख्या की लपेट में सभी कुछ श्रा सकता है, फिर भी वस्तु विषय की समकत्तता नहीं कर सकती।

वस्तु और विभाव में भी बड़ा अन्तर है। वस्तुयें लौकिक हैं और विभाव अलौकिक। वस्तुयें विभाव तभी हो सकती हैं जब कि कवि रस-भाव उत्पन्न करने का रूप उन्हें दे देते हैं अर्थात् कवि-कौशल से वा कवि के चित्त की भावना से विभावित होकर वस्तुयें ऐसी हो जाती हैं जो सहदयों के रसोद्रे क में समर्थ होती हैं। इसी दशा में उनका नाम विभाव होता है। वस्तुयें विभाव के मूल वा आदि रूप कही जा सकती हैं। कवि-मानस के ज्यापार-विशेष से

<sup>1 &</sup>quot;......there are not certain beautiful things, beautiful each in its own certain way, but every thing in the world is capable of being found beautiful perhaps in many different ways, if only we have the necessary genius. The Theory of Beauty

२ चित्तवृत्तिविशेषा हि रसादयः। न च तद्स्ति वस्तु किञ्चित् यन्न चित्तवृत्ति-विशेषस्पजनयति।

वस्तुयें शब्दों में समर्पित होकर विभाव के नाम से श्रालौकिकता को प्राप्त कर लेती हैं।

यद्यपि जड़ श्रीर चैतन्य की पृथक सत्ता मान्य है तथापि इनमें एक प्रकार का सम्बन्ध माने बिना निर्वाह नहीं। कारण यह कि चन्द्रोद्य से हमे श्राह्णाद होता है। दुर्गम पथ में हम भयभीत होते हैं। मानव-प्रकृति पर जड़ जगत् के प्रभाव का यह प्रत्यच्च निद्र्शन है। श्रात: यह मानना होगा कि मानव चित्तवृत्ति से जड़ जगत् का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध कार्य-कारण-रूप है। हमारी परिवर्तनशील चितवृत्तियाँ इस जड़ जगत् के कार्य हैं श्रीर जड़ जगत् कारण। इन कारणों का वर्णन जष किव श्रपने काव्य में करता है तब इनका नाम विभाव हो जाता है।

### विभाव और रूप-रचना

वस्तु का काव्यगत रूप ही विभाव है। कहा है कि जो सामा-जिकगत रित आदि भावों को विभावित अर्थात आस्वाद-रूपी अंकुर के योग्य बनाते हैं वे विभाव हैं।" यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि विभाव और भाव का सम्बन्ध अविच्छिन्न है। विभाव और भाव से रूप और रस का ही बोध होता है और रूप ही रस-सृष्टि करता है, या रस को जागृत करता है।

हम निरन्तर हृद्य की गति, उद्वेग वा चंचलता का जो श्रभनुव करते हैं, वही उसका धर्म है। हम इस हृद्य को चंचलता को भाव कहते हैं। काव्य का काम है इसी हृद्यावेग को भाषा द्वारा प्रकाशित करना श्रधीत् इसको दूसरों के श्रनुभवयोग्य बनाना। यह कार्य सहज भाव से साध्य नहीं हिंद्यावेग का सभी श्रनुभव करते हैं पर प्रकाशन की ज्ञमता सभी मे नहीं होती। इससे सभी किव नहीं, श्रभव्यक्ति-कुशल ही किव होते हैं। सारांश यह कि किव जिस भाषा में भावाभिव्यक्ति करता है वह संयत, सुसंबद्ध, सुसंवादि श्रौर चित्रात्मक होना चाहिये। Eliot के समालोचक Matthiessen ने स्पष्टतः कहा है कि "कला-कृति में किव-कृति की ही महत्ता है न कि किव के भाव श्रौर विचार

विभाव्यन्ते त्रास्वादाङ्कुरप्रादुर्भावयोग्या क्रियन्ते सामाजिकरत्यादिभावाः
 एभिः इति विभावा उच्यन्ते । सा० दर्पण

की। कलाकार की प्रणाली पर ही गुरुत्व है। कहना चाहिये कि समन्वय, सम्बन्ध-बन्धन ही प्रधान है।"

रूप-रचना के आधार हैं—पौराणिक वा ऐतिहासिक कथा-वस्तु, प्रकृत वस्तु वा किएत वस्तु । कान्य की रूप-रचना में केवल भाषा के आवेग-मूलक प्रवाह वा चित्र-धर्म ही मुख्य नहीं हैं । उसके अर्थ का भी मृल्य है । कोई अर्थ भावबोधक, कोई चिन्ताद्योतक और कोई तर्कमूलक हो सकता है । इनका मिश्रण भी अनिवार्य है । यह भाव वा चिन्ता व्यक्तिगत भी हो सकती है और समाजगत भी । अभिप्राय यह कि भाव और चित्र के साथ ये अर्थ भी संयुक्त रहते हैं और रूप-सृष्टि में अर्थ, भाव और चित्र, ये ही तीन बातें हैं जो मिलकर रसोत्पादन करती हैं ।

कि रचना-कार्ल में इतने उपकरण—भाव, चिन्ता, श्रभिज्ञता, कामना, श्रानुषङ्गिक श्रनेक प्रश्न—श्रा इकट्ठे होते हैं कि किव बड़ी सतर्कता से श्रखण्ड रस-सृष्टि में समर्थ होता है। वह कुछ तो छोड़ देता है, कुछ बदल देता है श्रीर कुछ सोच-विचारकर, जाँच पड़ताल कर, समभ बूभकर श्रपने मन लायक उपकरणो को गढ़ लेता है। इस प्रकार किव विभिन्नताश्रों के बीच ऐसी समता स्थापित कर देता है कि उसका प्रभाव विस्तृत हो जाता है। दर्पण्कार कहते हैं "काव्य वस्तु में नायक वा रस के श्रमुपयुक्त वा विरुद्ध जो कुछ हो उसको या तो छोड़ देना चाहिये वा उसमे परिवर्त्तन कर देना चाहिये।"

रूप-रचना के सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात है श्रोचित्य का विचार । किहा है कि "श्रोचित्य के श्रातिरिक रसभङ्ग का श्रोर कोइ कारण नहीं है। प्रसिद्ध श्रोचित्य-निबन्धन रसतत्त्व की परम उपनिषत् है" 3 श्रथीत काव्यशास्त्र का परमार्थ है। श्ररस्तू भी यही कहते

<sup>1.</sup> The centre of value in work of art is in the work produced and not in the emotions or thoughts of the poet, that it is not the greatness, the intensity of the emotions and the components, but the intensity of the artistic process, the pressure, so to speak, under which the fusion takes place, that counts.

२ यत्स्यादनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा । विरुद्धं तत्परित्याज्यम-स्था वा प्रकल्पयेत् । सा० दर्पण

३ श्रानीचित्यादते नान्यत् रसभङ्गस्य कार्गाम् ।

प्रिंसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा । ध्वन्याङ्गोक

है कि "घटना में ऐसी कोइ बात न होनी चाहिये जो युक्ति वा प्रतीति के परे हो।"

सारांश यह कि किवता में आवेगमय अनुभूति के ऊपर कल्पना शिक्त के कार्य के अतिरिक्त बुद्धि, विवेक, बहुबता तथा बहुदर्शिता का उपयोग नितान्त आवश्यक है। इसीसे सुन्दर रूपसृष्टि संभव है। उत्तम रस के आश्रय में ही उत्तम रूप की सृष्टि होती है और उत्तम रूप के विभाव (आलंबन) में ही उत्तम रस का प्रकाश होता है। इसीसे किव गुरु कहते है कि "साहित्य-रचना में रूप-सृष्टि का आसन धूव है"।

#### अनुभाव

विभावना का व्यापार केवल विभाव को ही लेकर नहीं चलता। उसमें अनुभाव भी शामिल है। आंलंबन और उद्दीपन विभाव रूप कारण के जो कार्य कहे जाते हैं वे काव्य-नाटक में अनुभाव शब्द द्वारा विख्यात हैं। अल अर्थात कारण-समृह के पीछे जिनका भाव अर्थात जिनकी उत्पत्ति होती है वे अनुभाव हैं। विभाव-समृहों के अन्तर्शत भाव का जो अनुभव कराते हैं वे भी अनुभाव हैं। " यों भी कह सकते हैं कि लौकिक भाव या चित्त-वृत्ति की अपेना करके इनकी उत्पत्ति होती है।

व्यावहारिक जगत् में देखा जाता है कि जब कभी हमारे हृदय में क्रोध श्रादि भावों में से कोई जाग उठता है तो उसके साथ ही शारीरिक क्रिया भी (Physical modification) दीख पड़ती है। क्रुद्ध व्यक्ति की श्राँखे लाल हो जाती हैं, शिरायें स्फीत हो जाती हैं, नासा-रम्ध्र स्फुरित हो उठते हैं, मुद्रियाँ बँध जाती है। क्रोधाविष्कार के साथ ये शारीरिक विकार श्रवश्यंभावी हैं। ये क्रोध के श्रनुभाव हैं। हाउसमैन ने श्रनुभाव के प्रभाव से प्रभावित होकर ही यह कह डाला था कि "मुमे तो कविता सचमुव श्रन्त:करण की श्रपेक्षा शासीरिक ही श्रिक प्रतीत होती हैं।"

<sup>1.</sup> Within the action there must be nothing irrational.

२ यानि च कार्यंतया तानि श्रनुभावशब्देन । श्रनु पश्चाद्भावः उत्पत्तिर्येषाम् । श्रनुभावयन्ति इति वा व्युत्पत्तेः । रसगंगाधर

<sup>3.</sup> Poetry indeed seems to me more physical than intellectual. The name and nature of Poetry.

बूचर ने अनुभावों को काय के अन्तर्गत माना है। क्योंकि सब कुछ मानसिक जीवन को प्रकाशित करते हैं; विवेकी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात् मानसिक भावों के उद्योधक कार्य ही अनुभाव हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि हमारे श्राचारों ने मृनोवेगों के वाह्य श्राभि-व्यक्षकों अर्थात् शारीरिक श्रनुभावों का सूच्म निरीक्तण किया है। भय एक स्थायीं भाव है। इसके श्रनुभाव श्रानेको हैं जिनमें "मुँह का फीका पड़ जाना, गद्गद स्वर होना, मूच्छी, स्वेद श्रीर रोमांच होना, कैंप, चारों श्रोर देखना श्रादि मुख्य हैं।" इसी बात को डार्विन साहब भी कहते हैं कि "भय में कम्प, मुख सूखना, गद्गद स्वर, घबड़ाहट से देखना श्रादि लक्षण दीख पड़ते हैं।"

शारदातनय ने श्रान्तर भावों तथा वाह्य शारीरिक विकारों के सम्बन्ध का जो सूद्म विवेचन किया है उससे उनकी मनोविश्लेषण्शिक का जो परिचय मिलता है वह ब्रिस्मयजनक है। उन्होंने सात्विक के श्रातिरिक दस मानसिक, बारह वाचिक, दस शारीरिक श्रीर तीन बौद्धिक श्रनुभावों का उल्लेख किया है। इनमें कुछ के श्रवान्तर भेद भी किये हैं।

यह बात ध्यान देने थोग्य है कि साहित्यिक अनुभाव लौकिक चित्तवृत्ति-जनित कार्यों के अनुरूप हो, हैं तथापि यथार्थतः लौकिक चित्तवृत्ति के कार्य-स्वरूप होते हुए भी अनुभाव साहित्यिक रसात्मक बित्तवृत्ति के कारण हैं। क्योंकि रसनिष्पत्ति में इनका भी संयोग आवश्यक है। "४४

<sup>1.</sup> Everything that expresses the mental life, that reveals a rational personality, will fall within this large sense of action.

२ श्रनुभावोऽत्र वैवर्ण्यं गद्वदस्वरभाषसाम् । प्रलयस्वेदरोमाञ्चकम्पदिकप्रेत्तरगादयः ॥

<sup>3.</sup> One of the best symptoms is the trembling of all the muscles. From this cause the dryness of the mouth the voice becomes hursky or indistinct or may altogether fail. The uncovered and protruding eye balls are fixed on the object of teror as they may roll from side to side.

#### भाव

कोषकार ने तो 'चित्त, मन, हृदय, स्वान्त आदि को एकार्थक मानकर एक साथ ही पद्य में गूँथ दिया है'; किन्तु शास्त्रकारों ने इनकी विशेषता का पृथक् पृथक् उल्लेख किया है। शारिरशास्त्र-वेत्ताओं की दृष्टि में हृदय का कुछ दूसरा ही रूप है। साहित्यकारों की दृष्टि में हृदय हमारी सत्ता का वह अंश है जिसका हम चंचलता की अवस्था में अपने भीतर सदा अनुभव करते रहते हैं। कभी वह हप से तो कभी क्रोध से, कभी शोक से तो कभी भय से चंचल हो उठता है। यदि इस प्रकार का कोई प्रभाव हमपर नहीं पड़ता तो भी हृदय निश्चल वा निस्तरङ्ग नहीं रहता। क्योंकि चंचलता ही उसका मूल धर्म है। हृदय के इसी मूल धर्म को भाव कहते हैं।

गौतम का कहना है कि 'जब तक यह पार्थित्र शारीर आत्म-संयुक्त रहेगा तब तक पूर्वजन्म की वासना वा संस्कार (impression) वा प्रवृत्तियाँ नित्य रूप से उसके साथ विद्यमान रहेंगी।'' नवजात शिशु को अपरिचित विकृत आकार वेष को देखकर भयभीत होने का कारण पूर्वजन्मार्जित भयात्मक वासना (instinct of fear) ही है। ऐसी प्रवृत्तियाँ सहजात (congenital) होती हैं। क्रम-विवर्तनवादी वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं। ये वासनायें ही मानव मन में भाव का आकार धारण करती हैं।

भाव के अनेक अर्थ हैं; पर साहित्य में मुख्यता रित, शोक, मोह, आलस्य आदि स्थायी और संचारी भावों की ही है। अंग्र जी में इसके लिये इमोरान (emotion) का ही व्यवहार है। किन्तु मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि भाव या इमोरान शुद्ध सुख-दु:खानुभूति नहीं, बल्कि सर्वावयव मानसिक अवस्था (Complete psychosis) है। अभिप्राय यह कि विचार-मिश्रित सुख-दु:खानुभूति भाव है। यह भाव ज्ञानात्मक होता है। जैसे ज्ञानमात्र में भाव की सत्ता विद्यमान रहती

१ चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः । अमर

२ भावशब्देन चित्त-वृत्ति-विशेषा एव विवृत्त्तिताः । अ० ग्रुप्त

३ वीतरागजनमादर्शनात् । न्यायसूत्र

है वैसे भावमात्र में ज्ञान की सत्ता भी रहती है। रिचार्ड्स भी कहते हैं कि 'जो हो, हमारे विचार से रस श्रीर भाव की एक ज्ञानात्मक वृत्ति भी है। रें

शुक्तजी का यह भाव-लत्तरण—'भाव का अभिप्राय साहित्य में तात्पर्य बोधमात्र नहीं है, बल्कि वह वेगयुक्त और जटिल अवस्था-विशेष है जिसमें शरीरयृत्ति और मनोवृत्ति दोनों का योग रहता है। क्रोध को ही लीजिये। उसके स्वरूप के अन्तर्गत अपनी हानि वा अवमान की बात का तात्पर्यबोध, उप वचन और कर्म की प्रवृत्ति का वेग तथा त्यौरी चढ़ाना, ऑखें लाल होना, हाथ उठाना, ये सब बातें रहती हैं।—रिचार्ड्स के-लत्तरण का ही आरतीय संस्करण है।

संज्ञेप में यह कि भाव तो कभी आस्वादनात्मक चित्तवृत्ति का श्रीर कभी साधारण चित्तवृत्ति का बोध कराता है। जो आलोवक दैहिक अवस्थाविशेप के बोध में भाव शब्द का प्रयोग करते हैं उनसे हम सहमत नहीं। क्योंकि 'विकारो मानसो भाव:' मानसिक विकार अर्थात् मन का अवस्थाविशेष ही भाव है।

# स्थायी और संचारी

स्थायी शब्द का अंग्रे जी प्रतिशब्द है permanent (परमानेंट)। इसको प्राथमिक भाव Primary emotion (प्राइम्री इमोशन) भी कहा जाता है। संचारी भावों को मन की परिवर्तनशील अवस्था transient state of mind (ट्रान्सेन्ट स्टेट आफ माइंड) या अधिक च्लास्थायी भाव more transient emotion (मोर ट्रान्सेट इमोशन) कहते हैं।

स्थायी और संचारी भावों में उतना गहरा अन्तर नहीं दीख पड़ता। रति, शोक आदि जैसे वासना वा संस्कार के वश मानव-मन से

Principles of Literary Criticism.

3. In popular parlance the term 'emotion' stands for those happenings in minds which accompany such exhibition of unusual excitement as weeping, shouting, blushing, trembling and so on.

१ संवित्स्वभावे निमञ्जनात् ऋत एव उन्मञ्जनाच्च तेऽपि संविदात्मकाः । अ०

<sup>2.</sup> Pleasure, however, and emotion have, on our view, also a cognitive aspect.

सम्बद्ध हैं वैसे ही शंका, हर्ष आदि संचारी भाव भी संस्कारवश पुरुषपरम्परा से मानसिक संसार के उपादान रूप में संक्रमित होते चले आते हैं। दोनों ही संस्कार-स्वरूप हैं।

व्यक्ति-भेद से इन वासनात्रों वा संस्कारों में से किसी में कोई स्रिधिक रहता है, कोई न्यून। किसी में एकाधिक भी हो सकता है। यह देखा भी जाता है कि कोई स्रिधिक विलासी होता है स्रीम कोई स्रिधिक कोधी। ऐसे ही कोई स्रिधिक हरेगोंक होता है तो कोई स्रिधिक शान्त। किन्तु शंका, असूया स्रादि ऐसी चित्तवृत्तियाँ है जो विभाव स्रादि के स्रभाव में कभी उत्पन्न ही नहीं होतीं। पर ऐसी दशा स्थायी भावों की नहीं है।

अरस्तू ने रसानुकूल अनुकरण ( Aesthetic imitation ) के ने जो तीन प्रकार बताये है—चरित्र ( character ) भाव ( emotion ) और कर्म (action) , वे स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभाव ही हैं। बूचर की न्याख्या से यही स्पष्ट ज्ञात होता है।

प्राच्य मनीषियों के समान पाश्चात्य मनीषी भी स्थायी और संचारी का भेद करते हैं। आग्डेन (Ogden) के belief (बिलीफ) और doubt (डाउट) की हम अपने यहाँ की मित और वितर्क से तुलना कर सकते हैं। वे जो कहते हैं उसका सारांश यह है कि ये दोनों स्थायी भाव के समान स्थायी नहीं हैं। अआग्डेन का स्पष्ट कहना है कि संशय, विश्वास वा अन्यान्य कोई भी चित्त-वृत्ति, जिसकी गणना संचारी भावों में की गयी है, मन में कोई स्थायी संस्कार वा

१ नश्चे तच्चित्तवृत्तिवासनाग्रस्य प्राया भवति ।

<sup>2.</sup> For even dancing imitate character, emotion and action by rhythmical movement. Aristotle's Poetics.

<sup>3.</sup> It remains to discuss two other topics which less evidently come under the heading of emotional phenomena...... They are generally less intense than emotions, although pathological forms of doubt and ecstatic belief are not infrequent.

प्रभाव (impression) स्थापित करने में समर्थ नहीं हैं। यह कहना आवश्यक है कि व्यभिचारी भावों की कोई स्वतन्त्र स्थायी निर्पेच चित्तभूमि नहीं है। स्थायी भावों की व्यापक सचा से ही इनका उद्भाव है और उनके रंग से ही इनकी रंगिनियाँ हैं। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि संचारियों के संचार से ही स्थायी भावों की मीन्दर्यसृष्टि होती है, यद्यपि उनके वैचित्रय वा विलास के मृल स्थायी भाव ही हैं। व्यूचर का भी कहना है कि "इस प्रकार मनस्तत्त्व-सम्मत विश्लेषण से भय होता है प्राथमिक भाव और उससे ही अनुकम्पा अपना अर्थ-लाभ करती है।"3

स्थायी भाव और संवारी भाव परस्पर एक दूसरे के डपकारी हैं। वे परस्पर के वैचित्र्य और नूतनता के संपादक है। इस बात को भी आग्डेन ने प्राच्यों के समान लिचत किया है। र स्थायी भावों और संचारी भावों के स्वरूप-विश्लेषण में प्राच्यों और पाश्चात्यों का ऐसा संवाद—मेल सचमुच ही आश्चर्य-जनक है।

# हृदय-संवाद और वासना

साधारणीकरण और हृदय-संवाद को अधिकांश समालोचक एक ही मानते हैं। एक शब्द 'तन्मयी-भवन-योग्यता' भी है। सहृदय के लक्षण में तन्मयी-भक्न योग्यता और हृदय-संवाद दोनों आ जाते हैं। अर्थात ''काव्यानुशीलन के अभ्यासवश मानस-दर्गण के स्वच्छ होने पर जो वर्णनीय विषय में तन्मय होने के योग्य हैं वे ही हृदय-संवादशाली सहृद्य है। व्यक्तित्व का विलोप-

- 1. It may be that the intensity of the belief feeling is no criterion of the permanance of the disposition which it leaves behind.
  - २ स्थात्रिन्युन्मग्ननिर्मग्नाः कल्लोला इव वारिधौ ।
- 3. Thus in psychological analysis fear is the primary emotion from which pity derives its meaning.
- 4. But if these intellectual feelings spring from other emotions they also give rise to them, since they modify so fundamentally the course of our responses.
  - प्रेषां काञ्यानुशीलनाभ्यासवशात् विशदीभृते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयी-भवनयोग्यता ते हृदयसंवादभाजः सहृदयाः । ध्वन्याकोकः

पूर्वक काव्य-वर्णित भाव के साथ साधारण सम्बन्ध स्थापित करना साधारणीकरण है।

यहाँ संवाद का अर्थ है 'एक हृदय का दूसरे हृदय के समान होना'। अर्थात पाठकों वा दशकों के साथ नायक आदि के हृदय की एक हाता होना। इस प्रकार इनमें अन्तर लिं त नहीं होता। चाल्से विलियम हृदय-संवाद का यही रूप बतलाता है कि 'भाव के हृद्य योग में कला की स्थित है।" इसी का समूर्थन भरत यों करते हैं कि ''जो हृदय संवादी अर्थ है उसीका भाव रसोद्भव है। अर्थीत रसानुभृति का कारण हृदय-योग ही है।"

भाव के हृदय तथा वासना से अधिक सम्बन्ध रहने के कारण इसके ये दोनों अर्थ भी किये जाते हैं। हृदय को हृदय-भूमि और वासना को अन्तर्लोंक कहें तो इनका एक होना स्वत:सिद्ध है। पहले कभी की अनुभूत रित आदि का अपने अन्त:करण में जो संस्कार हो जाता है उसी संस्कार की वासना कहते हैं। बूचर कहते हैं कि "यह एक ऐसी मनोवृत्ति कही जा सकती है जिससे मानस-लोक में अनेक प्रकार के रूपों की सृष्टि होती है और हम इच्छानुकूल मन से पूर्व अतीत चित्रों का दर्शन वा समरण करते हैं।" "बिना वासना के रसास्वाद नहीं होता।" सामाजिकों के अन्त:करण में जो रित आदि मनोविकार पहले से ही वासना-रूप में रहते हैं वे विभाव आदि के संयोग से साधारणीकरण द्वारा जायत हो जाते हैं, यही रसास्वादन है ।

जन्मान्तरवादी इस वासना को पूर्व जन्म का संस्कार मानते हैं। कालिदास का एक श्लोक है जिसका भाव है—रम्य दृश्य को

१ संवादो ह्यन्यसादस्यम् ।

<sup>2.</sup> Art existed wherever there was a conscious communication of emotion. The English Poetic Mind.

३ योऽथों हृद्यसंवादी तस्य भावो रसोद्भवः । नाट्यशास्त्र

<sup>4.</sup> It is treated as an image forming faculty, by which we can recall at will pictures previously presented to the mind.

म जायते तदास्वादो विना रत्यादिवासनाम् । सा० दर्पण

६ तद्विभावादिसाधारण्यवशसंप्रबुद्धोचितनिजरत्यादिवासनावेशवशात् । अ०

देखकर, वा मधुर शब्द सुनकर सुखी मनुष्य भी जो पर्यु त्सुक— ज्याकुल हो उठता है उसका कारण यही है कि वह निश्चय ही भाव वा वासना रूप में स्थिर जन्मान्तर के प्रम-प्रसंग का चित्त से अनजाने ही स्मरण करता है। इसमें जन्मान्तर की बात स्पष्ट है।

हंस-पिद्का गाती है। इसके इस संगीत से दुष्यन्त का चित्त प्रसन्न होने की अपेचा उत्कंठित हो उठता है। दुर्वासा के शाप के कारण वे यह सोच न सके कि किस प्रेमिका से मेरा विरह-विच्छेद हुआ है। फिर भी वे सुखा मनुष्य के उत्कंठित होने का कारण समान श्रेनुभूति को बताते हैं जिससे वासना जागरित हो जाती है श्रोर पूर्वानुभूत सुख का स्मरण हो आता है। वे चाहते हैं स्मरण करना, पर होता नहीं। यही अबोध्पूर्वक स्मरण वासना वा संस्कार का कार्य है।

फ्रायडवादी कहते हैं कि मधुर शब्द सुनकर भी जो सुखी जीव बेचैन हो उठता है उसका कारण यह है कि वह अपने अचेतन मन में स्थिर जन्म-जन्मान्तर के प्रेम-भावों का स्मरण करता है। दुष्यन्त के चेतन मन को शकुन्तला-वियोग का पता नहीं, पर उसके अचेतन मन में यह भाव भरा हुआ है जो उसके चेतन मन पर अज्ञात रूप से प्रभाव डाल रहा है। फ्रायड के मत से भी जन्मान्तर-वाद, संस्कार और वासना की बात सिद्ध होती है।

#### रस

काव्य का चरम फल रस ही है। क्यों कि उसका परिगाम सहद्यों की रस-चर्वणा वा रसानुमृति ही है। इस रस का आस्वादन विहिरिन्द्रयों से संभव नहीं। साहित्य-रस का उपयुक्त रसनेन्द्रिय साहित्यिकों का अन्तरिन्द्रिय है—अनुभूति-प्रवण चित्त है।

भाषा में प्रकाश करने का उद्देश्य ही है कि पाठक और श्रोता उससे श्रानन्द-लाभ करें वा उनके जीवन का कोई उद्देश्य सिद्ध हो।

रम्यागि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्
 प्रश्रु त्युको भवति यत्युखिनोऽपि जन्तुः ।
 तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्व
 भावस्थिराणि जननान्तरसौहदानि । शकुन्तस्रा

वर्तमान जीवन में जो कुछ हर्ष, शोक श्वादि भावों का हम अनुभव करते हैं उन भावों की प्रतिच्छिव लिलत कलाओं में देखते हैं, सौन्दर्य-सृष्टि में उनका ही प्रतिरूप पाते हैं। वे प्रतिरूप अपने लौकिक भावों के प्रच्छन्न संस्पर्श से चंचल हो उठते हैं श्रीर जिस शान्ति की कामना करते हैं वही शान्ति यथार्थत: हमारे आनन्द की अवस्था है।

विपिनचन्द्र पाल रस श्रौर कला की प्रकृतिगत समता के सम्बन्ध मे लिखते हैं—"श्रानन्द, सुख वा प्रसन्नता सभी कलाश्रों की श्रात्मा है। चाहे चित्रकला हो, वस्तुकला हो, स्थापत्यकला हो, कविता हो या संगीत हो, कला की श्रान्तरिक शान्ति श्रानन्द ही है। भारतीय साहित्य मे श्रानन्द का प्रतिशब्द रस है। परमात्मा को उपनिषदों मे रस कहा गया है श्रीर उसी रस से सभी जीव श्रानन्दित होते है।"

लौकिक भाव के स्पर्श से जब अन्तर के प्रतिरूप भाव तृप्त होते हैं तब कहा जाता है कि किवता सरस है, उसमें रसोद्बोधन की शिक्त है वा रचना में किव ने रस-सृष्टि की है। रस्<u>कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं</u> है। भा<u>व की प्रबलता से हमारी अनुभ</u>ृति जो आस्वादन की क्रिया करती है, आस्वाद की वही अवस्था रसावस्था है।

अनेक आचार्यों ने रस के अनेक लज्ज्ञण किये हैं उनमें अभिनव गुप्त के लज्ज्ञण का यह आशय है कि 'शब्दों में समर्पित होने और हृदय-संवाद से अर्थात एक प्रपता द्वारा सुन्दर होने पर विभाव और अनुभाव से सामाजिकों के चित्त में पहले से ही वर्तमान रित आदि वासना इद्बुद्ध होती है। उस वासना के अनुराग से सुकुमार होने पर निज संवित अर्थात ज्ञान के आनग्द की चर्वणा के व्यापार का जो

<sup>1.</sup> Anandam or bliss or joy is the soul of all art. This Anandam is the eternal quest of art whether of painting sculpture or architecture or poetry or music A synonym for this Anandam in Hindu thought and realisation is Ras. The absolute has been described in the Upanishadas. 'स्तो ने स' He is Ras. Through gaining this Ras all being are possessed with Anand.

Bengal Vaishnavism.

रेसनीय वा श्रास्वादनीय रूप है वही रस है।" सारांश यह कि भावतन्मय चित्त में संविदानन्द का प्रकाश ही रस है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से डाक्टर वाटवे ने रस का जो लच्चण तिला है उसका श्राशय यह है कि "काव्य की उत्कट भावनाओं के सुन्दर प्रकाशन के प्रति सहृद्य पाठकों की सुख-संवेदक समप्र प्रत्युत्तरात्मक क्रिया ही रस है।"

श्री अतुलचन्द्र सेन ने रस के सम्बन्ध में क्रोचे का जो उद्धरण दिया है, उसका श्राशय है—"काञ्यगत भावाभिज्यञ्जन कोई साधारण श्रालंकार" नहीं, बल्कि वह एक गंभीर श्रात्म-निवेदन है जिसके परिणाम-स्वरूप हम कष्टकर भाषावस्था को पार करके प्रशान्त ध्यान की श्रावस्था में पहुँच जाते हैं। जो इस रूपान्तर के साधन में श्रासमध हैं, प्रत्युत भावावेग के बवंडर में बह जाते हैं, वे कितनी भी चेष्टा क्यों न करें, न तो स्वयं श्रानन्द उठा सकते हैं श्रीर न दूसरों को ही श्रानन्द दे सकते हैं।"3

इस सम्बन्ध में उनका अभिमत यह है कि 'क्रोचे का जो Poetic idealization है वही आलकारिकों के भाव और उसके कार्य-कारण का 'सकल-हृदय-संवादी' विभाव और अनुभाव में परिणत होना है। क्रोचे का जो 'passage from troublous emotion to the

ध्वन्याखीक

शब्दसमर्प्यमाग्य-हृदयसंवादसुन्दर-विभावानुभावसमुदित-प्राक्त्विष्ठरत्यादि
 वासनानुराग-सुकुमार-स्वसंविदानन्द-चर्वग्राव्यापार्रू रसनीयो रसः ।

<sup>2.</sup> The pleasant and total emotional response of a sympathetic reader to the elegant expression of intense emotion in poetry is Ras.

<sup>3.</sup> For poetic idealization is not a frivolous embellishment, but profound penetration, in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation... He who fails to accomplish this passage, but remain immersed in passionate agitation, never succeeds in bestowing pure poetic joy either upon others or upon himself whatever may be his efforts.

serenity of contemplation है वही श्रालंकारिकों के लौकिक भावों का श्रास्वाद्यमान रस में रूपान्तर होना है। Serenity of contemplation दार्शनिक सुलभ 'मनन' वृत्ति के ऊपर जोर देकर बात कहना है। श्रालंकारिकों के रसचर्वण की बात ने मूल सत्य को श्रीर स्पष्ट कर दिया है।'

इसमें Pure poetic joy ही रस वा कान्यरस है। इसमें पाठक और किव दोनों की श्रोर से रससृष्टि की बात उक्त है।

#### भाव-रस

नाट्याचार्य के इस कथन से—'न आवहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जित:"—भाव के बिना न तो रस ही रहता है और न रस के बिना भाव ही। इनका अन्योन्याश्रय स्पष्ट ही है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि रस के मूल में भाव ही है।

भाव जब रसावस्था को प्राप्त होता है तब वह साधारणीकरण का ही रूप होता है। अंग्रेजी में इस दुर्बोध दार्शनिक दृष्टिकोण को बूंचर के कथनानुसार भाव-समूहों का शुद्धि-करण purification of the passions, शुद्धि-प्रक्रिया clarifying process संस्क्रिया refining process कहा गया है। भावावस्था के दूर होने वा लोप होने पर ही रसावस्था होती है। इसका अभिप्राय यह है कि भावावस्था तक व्यक्तिगत भाव दूर नहीं होता, मन के अगोचर प्रदेश में स्थिर आनन्द का प्रकाश नहीं होता। अभिनव गुप्त ने भी कहा है कि परिमित व्यक्तित्व के विलोप से ही भावस्थिर चित्त में रस-स्वरूप आनन्द का विकाश होता है।

लौकिक शोक आदि में दुःख ही होता है पर करुण आदि रसों में जो सुख होता है उसका कारण भावों की रसताप्राप्ति ही है। वेदना तभी तुक वेदना रहती है जब तक रस की उच्च भूमि तक नहीं पहुँचती है। बूचर का यही कहना है कि "विषादात्मक घटना की अप्र गति के साथ-साथ प्रथम सञ्जात मानसिक विद्योभ जब शान्त हो जाता है तब भाव का निकृष्टतर रूप सूद्मतर और उच्चतर रूप में परिण्त

<sup>1.</sup> In the pleasurable calm which follows when the passion is spent, emotional cure has been wrought.

देखा जाता है।" यही कारण है कि संभोग शृङ्गार से विप्रतंभ शृङ्गार को मधुरतर और करुण रस को मधुरतम कहा गया है।" यहि शोक भाव भाव ही रह जाता, रसावस्था को प्राप्त न होता, तो करुण रस मधुरतम नहीं होता। किव जब अपनी प्रतिभा से शोक और उसके लौकिक कारणों से काव्य की अलौकिक सृष्टि करता है। यह करुण रस दु:ख-दायक शोक भाव नहीं होता।

श्रव यहाँ यह प्रश्न उठता है कि कौन भाव रसावस्था को प्राप्त होते हैं—स्थायी वा संचारी। यद्यपि जंचारी भावों की रसावस्था-प्राप्ति के सम्बन्ध में मतभेद है तथापि यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि संचारियों में स्थायी भावों की-सी रसीभवन की योग्यता नहीं है। इसीसे श्राचार्यों का बहुमत स्थायी भावों को प्राप्त है श्रीर सहदयों के श्रनुभव से भी यह सिद्ध है। भोज कहते हैं कि "बे स्थायी भाव ही वासना-लोक से प्रबुद्ध होकर चित्त में चिर काल तक रहते हैं, श्रपने व्यभिचारी भावों द्वारा सम्बद्ध होते हैं श्रीर रसत्व को प्राप्त होते हैं।" इस दशा में संचारियों के रस होने की बात स्तुतिवाद सी ज्ञात होती है। श्रीभनव गुप्त न भाव की रसता-प्राप्ति की बात श्रीर स्पष्ट कर दी है—रस स्थायी भाव से विलच्चण वा भिन्न होता है । पंडितराज ने लिखा है कि इस प्रकरण में रस शब्द से उसकी उपाधि स्थायी भाव ही गृहीत हुत्रा है। वासना-रूप से स्थित स्थायी भाव ही चमत्कारक रस हो जाता है।

रसीवस्था में ही आत्मानन्द प्रकाश पाता है। प्राच्यों ने जिसे

<sup>1.</sup> As the tragic action progresses, when the tumult of the mind, first roused, has afterwards subsided, the lower forms of emotion are found to have been transmuted into higher and more refined forms.

२ सम्भोगश्रद्धारात् मधुरतरो विप्रलंभः ततोऽपि मधुरतमः करुण इति ।

३ चिरं चित्तेऽर्नातष्ठन्ते संबध्यन्तेऽनुबंधिभिः । रसत्वं प्रतिपद्यन्ते प्रबुद्धाः स्थायिनो ऽत्र ते । स० कण्डाभरण

४ चर्च्यमाण्यतैकसारो नतु सिद्धस्वभावस्तात्कालिक एव नतु चर्वगातिरिक्तकाला-वर्त्तंबी स्थायिविलक्षण एव रसः । नाट्यशाख

प्र. रस पदेनात्र प्रकरणे तदुपाधि स्थायी भावो गृह्यते । रसगंगाधर

्रोद्र' आदि शब्दों से अभिहित किया है उसे ही पाश्चात्य पारका 'pure and eleveted pleasure', 'joy for ever', 'supreme happiness' कहा है।

## साधारणीकरण

पात्रों के चिरत्रों को लेकर साधारणीकरण के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। कहा जाता है कि पहले के नायकों में आधुनिक कान्य-जपन्यास-नाटकों के नायकों का अन्तर्भाव नहीं हो सकता इत्यादि। इस सम्बन्ध में इतना ही लिखना पर्याप्त है कि नायक ऐसा हो जिसके चरित्र में कम से कम मानव के सामान्य गुण हों; जिसके साथ हमारी सहानुभूति हो और जिसके सुख-दु:ख को हम अपना सुखदु:ख समम सकें।

प्राच्यों के इस साधारणिकरण को पारचात्यों ने भी सममा है छौर सममा ही नहीं, श्रपना भी लिया है। बूचर ने साफ लिखा है कि "प्रे चक श्रपनी स्वामाविक सत्ता से ऊपर उठ जाता है। वह दुखिया के साथ ही उसके द्वारा मानव-मात्र के साथ एक हो जाता है।" टाल्सटाय ने श्रपने कला-प्रबन्ध में श्रनेक स्थानों पर ऐसे भाव व्यक्त किये हैं जो साधारणीकरण के श्रातिरक्त दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। वे एक जगह लिखते हैं—'यदि कोई लेखक के श्रातमाव से प्रभावित हुश्रा, श्रगर उस भाव का श्रनुभव दूसरों के साथ वैसा ही किया तो वह सफल उद्देश्य ही कला है।" हाउसमन के लिखने का भी सारांश यही है कि 'लेखक श्रीर पाठक की भावमैत्री का्व्य का एक विचित्र उद्देश्य है।"

<sup>1.</sup> The spectator is flifted out of himself. He becomes one with tragic sufferer and through him with humanity at large.

<sup>2.</sup> If a man is infected with the author's condition of soul, if he feels this emotion with others, then the object which has effected this is art. Essays on Art.

<sup>3.</sup> And I think that to transfer, not to transmit thought but to set up in the reader's sense 'a vibration corresponding to what was felt by the writer—is the peculiar function of Poetry.

यह कहना श्रनावश्यक है कि इन उक्त वर्णनों से हमार साधारणी-करण की एकात्मकता है। यही तो हमारा सामाजिकों का विभाव श्रादि के साथ श्रपनेको श्रमिन्न—एक सममना है। जो समालोचक साधारणीकरण के एक दो या तीन श्रवस्थायों मानते हैं वह ठीक नहीं। प्रथम व्यक्तित्व को भूलना, व्यक्तित्व से ऊपर उठना श्रीर श्रपने को खो बैठना, कालविशेष का कार्य नहीं है। काव्य-श्रवण श्रीर नाट्य-दर्शन के समय इस प्रकार साधारणीकरण का कालविभाग श्रसंभव है। इसमें कालव्यवधान का श्रवसर ही नहीं है।

काञ्य-पाठ वा काञ्य-अवण की अपेचा नाटक-सिनेमा देखने में साधारणीकरण का रूप अट्यधिक प्रत्यच्च होता है। काञ्यनाटक के अतिरिक्त कथा-अवण, ज्याख्यान-अवण आदि में भी साधारणीकरण संभव है, यदि उनके विभाव आदि में कथावाचक वा व्याख्याता तन्मयीभवनयोग्यता के उत्पादन की सामर्थ्य रखते हों।

चितनगत आवरण का भंग होना ही साधारणीकरण है। सहृदय सामाजिक अपने लौकिक छुद्र विषयों को भूलकर नाटक और काव्य के विषयों में चित्त को निर्वाध रूप से जितना ही प्रविष्ट होने देगें उत्ता ही वे रसास्वादन करेंगे।

# रस और सौन्दर्य

हमारे यहाँ जो महत्त्व रस-भाव को है वही महत्त्व पाश्चात्य साहित्य में सौन्दर्य का है। इस सौन्दर्य की न्याख्या विविध भाँति से की गयी है।

सौन्द्र्य के सम्बन्ध में जर्मन महाकवि गेटे का कहना है कि "सौन्द्र्य को सममाना बड़ा कठिन है। वह तरल, भंगुर वा अमूर्त तथा भासात्मक छाया-सा कुछ है।" उसकी रूपरेखा की व्याख्या पकड़ के बाहर है। फिर भी उसने कई परिभाषायें गढ़ी हैं जिनमें एक का आशय यह है कि 'कोई वस्तु तभी सुन्दर हो सकती है जब कि वह

१ प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते । सा० द०

<sup>2.</sup> Beauty is inexplicable; it is a hovering, floating and glittering shadow, whose outline eludes the grasp of definition.

अपनी नैसर्गिक विकास की परा काष्टा को पहुँच जाती है।" सीन्दर्य के सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ कहते हैं—''केवल स्थूल दृष्टि ही नहीं चाहिये। इसके साथ यदि मनोवृत्ति का संयोग हो तो सौन्दर्य का विशेष का से साचात्कार हो सकता है। यह मनोवृत्ति विशेष शिचा से ही उपलब्ध हो सकती है। इस मन के भी कई स्तर हैं। बुद्धि-विचार से हम जितना देख सकते हैं, उससे कहीं अधिक देख सकते हैं, यदि उसके साथ दृदय-भाव को सिमालित कर लें। उसके साथ यदि धर्म-बुद्धि को मिला लें तो हमारी दूरदर्शिता अधिक बढ़ जायगी। यदि उसके साथ आध्यात्मिक दृष्टि खुल जाय तो फिर् दृष्टि चेत्र की कोई सीमा ही नहीं रह जायगी।" इसीसे कहा गया है कि "केवल अद्भैत सिद्धान्त ही सौन्दर्य की समुचित मीमांसा कर सकता है।"

अस्तित्व, दीख पड़ना, आनन्द या सौन्दर्य, रूप और नाम, इन पाँचों में आरंभ के तीन ब्रह्मरूप और शेष दो जगत् रूप हैं।" इसी बात को लार्ड शेष्सबरी लिखता है—"सौन्दर्य और ईश्वर तुल्य और एक ही हैं।"

सौन्दर्य के दार्शनिक मूल्य से इसका साहित्यिक मूल्य कम नहीं। इसकी समता का कारण यह है कि रस जैसे भोका के अधीन है वैसे ही सौन्दर्य भी प्रमाता—विषयी के अधीन है। दोनों का परिणाम परमानन्द-लाभ ही है। ह्यूम ने लिखा है कि "सौन्दर्य वस्तुओं का स्वभाव-संजात गुण नहीं, बल्कि उनकी चिन्ता करने-वाले चित्त में ही उसका अस्तित्व है।"

<sup>1.</sup> A creation is beautiful when it has reached the height of its natural development.

<sup>2.</sup> Only a pantheistic theory of the universe can do full justice to the beautiful.

Knight's Philosophy of the Beautiful.

३ श्रस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपश्रकम् ! श्रायत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्रयम् ॥

<sup>4.</sup> Beauty and God are one and the same.

<sup>5.</sup> Beauty is no quality in things themselves; but it exists in the mind which contemplates them.

किरीट का सिद्धान्त है कि "समग्र सौन्दर्भ उसकी ही अभिन्यिक है जिसे हम साधारणत: भाव या इमोशन कहते हैं। इस प्रकार सारा प्रकाशन ही सुन्दर है।"

इस दृष्टि से देखा जाय तो सौन्दर्य और रस में कोई अन्तर नहीं। क्योंकि काठ्य में उसी भाव की अभिन्यिक है जिस भाव की अभिन्यिक चित्र आदि लित कलाओं में है और सौन्दर्य का आनन्द जैसे स्वार्थश्रन्य होता है वैसे ही भावतन्मयता का आनन्द भी निरपेच होता है। एक विद्वान का कहना है कि "काठ्य और कला में सौन्द्र्यं का चेत्र ज्ञानाज्ञान की सीमारेखा से परे हैं, जो आत्मां की जागृत और अर्द्ध जागृत अवस्था है।" यह भी इनकी एकता को ं बतलाता है।

सीन्दर्य सफल अभिन्यञ्जना है। इसमें न तो कोई भेद संभव है और न इसकी कोई उत्तमाधम की कत्ता ही कायम की जा सकती है। अभिन्यञ्जना एक ही हो सकती है। अच्य और पाश्चात्य पिडत इस विषय में एकमत हैं। 3

भारतीय दृष्टिकोण से सौन्दर्य ही रमणीयता है। क्योंकि दोनों के उपादान श्रीर साधन एक ही हैं। का जिदास सुन्दर के स्थान पर 'रम्याणि वीच्य' रमणीय दृश्यों को देखकर कहते हैं श्रीर पण्डितराज जगन्नाथ कहते हैं—'रमणीय श्रर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य हैं? अर्थात्

<sup>2.</sup> The sphere of the beautiful in poetry and art is on the border land of the unconscious and the conscious. It lies in the twilight of the perceiving and sentient soul.

३ (क) नच रीतीनामुत्तमाधममध्यमभेदेन त्रैविध्यं व्यवस्थापपितु न्याय्यम् । वक्रोक्तिजीवित

<sup>( )</sup> The beautiful does not possess degrees, for there is no conceiving more beautiful, that is an expressive that is more expressive, an adequate that is more adequate. Aesthetic.

४ रूमग्रीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् ।

जिस शब्द द्वारा रमणीय श्रथ प्रतिपन्न हो वह काव्य है। वे रमणीयता

की व्याख्या करते हैं भित्रलौकिक श्रानन्द का ज्ञानगोचर होना"
श्रथीत् श्रनुभव होना हो रमणीयता है।

रमणीय, रन्य वा रमणीयता शब्द का प्रयोग कुछ विशेषता रखता है। सुन्दर वा सौन्दर्य से तात्कालिक आनन्दोपलब्धि का ही भाव भलकता है। वह रमणीय के ऐसा मन रमा देने की शक्ति नहीं रखता। सौन्दर्य सनातन रमणीयता का बोध नहीं करता। सौन्दर्य एक आकर्षण पैदा करके रह जाता है। पर रमणीयता मन को उसमें रमा देता है और किव के शब्दों में उसका रूप है—

# जनम अवधि हम रूप निहारिनु

नयन क तिरपित भेछ। विद्यापति

कि की यह एकि नि:सन्देह सत्य है। वार-बार देखने की या देखते रहने की वाह पैदा करना ही तो रमण्णियता की विशेषता है। की दस का कहना है कि 'इसका सम्मोहन भाव बढ़ता ही जाता है। '' बहुतों का विचार है कि किसी वस्तु के संदर्शन में द्रष्टा की मनःस्थित पर भी विचार करना आवश्यक है। समय-समय पर एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न प्रकार की संवेदनाओं को उत्पन्न करती है। इससे कीट्स का यह कहना कि 'सौन्दर्थमय वस्तु शाश्वत आनन्ददायक है,' असंगत है। हम इस विचार से सहमत नहीं। कारण यह कि वस्तु-स्थित ज्यों को त्यों रहती है। पाण्डु रोगी को जो कुछ हो पीला ही पीला दोख पड़ता है वह वैसा ही नहीं हो जाता। दूसरी यह बात भी देखी जाती है कि रमणीय पदार्थ मनःस्थिति के परिवर्तन में भी समर्थ हो जाता है। दूसरों का यह भी कहना है कि देखने की कमी की पूर्ति के लिये ही पुनर्वार देखना अभीष्ट होता है। इस बात को कोई सहदय नहीं मान सकता। उस रमणीयता की ही मोहकता, आकर्षकता वा 'लवलीनेस'

९ रमग्रीयता च लोकोत्तराह्लादज्ञानगोत्तरता । रसगंगाधर

क्यों चर्णे यम्नवतामुपैति तदेत्र रूपं रमग्णीयतायाः ।

<sup>3.</sup> Its loveliness increases, it will never pass into nothingness.

<sup>4.</sup> A thing of beauty is a joy for ever. Endymion.

है जो उसमें नवीनता पैदा करता है। इसीसे तो किव कहता है— ज्यों-ज्यों निहारिये नेरे ह्वे नैननि त्यों-खों खरी निखरे सी निकाई।

कीट्स का कहना है कि "सीन्दर्य ही सत्य है श्रीर सत्य ही सीन्दर्य, यही सब कुछ है। हमें जानने की जो बात है वह यही है।" कीट्स के कहने का यह श्रभिप्राय नहीं कि वस्तु स्थिति का ज्यों का त्यों वर्ण न किया जाय श्रीर उसकी सीमा के बाहर न जाया जाय। उनकी उक्ति काव्य के सत्य के संबंध में ही है। ज्ञेमेन्द्र का भी यही कहना है कि "सत्य प्रत्यय का निश्चय होने से काव्य हृद्यसंवादी होता है। तत्त्वीचित कथन से ही किव की किवता उपादेय होती है"। यह तत्त्व कि का काव्योचित सत्य का दर्शन ही है।

बली साहब भी यही कहते हैं कि "जो परम सत्य को प्यार करते हैं और उसके प्रकाश की सामर्थ्य रखते हैं वे सभी किव हैं।"3

रवीन्द्र के शब्दों में 'सौन्दर्य की मूर्ति ही मंगल की पूर्ण मूर्ति है श्रीर मङ्गलमृतिं सौन्दर्य का पूर्ण स्वरूप'।

सौन्दर्य का संत्य के साथ जितना सम्बन्ध है उतना ही शिव के साथ भी। जैनेन्द्र कहते हैं—"जीवन में सौन्दर्योन्मुख भावनाओं का नैतिक (शिवमय) वृत्तियों के विरुद्ध होकर तिनक भी चलने का श्रधिकार नहीं है। शुद्ध नैतिक भावनाओं को खिकाती हुई, कुचलती हुई जो वृत्तियाँ सुन्दर की लालसा में लपकना चाहती हैं वे कहीं न कहीं विकृत हैं। सुन्दर नीति-विरुद्ध नहीं है। तब यह निश्चय है कि जिसके पीछे वे श्रावेशमयी वृत्तियाँ लपकना चाहती हैं वह सुन्दर नहीं है, केवल छन्नाभास है, सुन्दर की सृग-तृष्टिणका है।"

<sup>.1.</sup> Beauty is truth, truth beauty—that is all Ye know on earth, and all ye need to know.

२ काव्यं हृदयसंवादि सस्यप्रत्ययनिश्चयात् । तस्वोचिताभिधानेन यात्युपादेयतां कवेः ॥ औचित्यविचारचर्चा

<sup>3.</sup> Poets are all who love and feel great truths and tell them.

४ 'जैनेन्द्र के विचार'

वर्डस्वर्थ का भी कहना है कि 'भंगवान की कामनाये सारी घटनात्रों को कल्याणकारी बनाती हैं।''

"मन यदि स्वयं सुन्दर न हो तो सुन्दर को कभी नहीं प्रत्यच कर सकता है,"। र ऐसा ही 'लेटिनस ने कहा है।

## रस के काल्पनिक भेद

ध्विनिकार के एक श्लोक से कितने समालोचक रस के स्थायी रस श्रीर संचारी रस के नाम से दो भेद करते हैं। उक्त श्लोक का श्रीभिप्राय यह है कि "एकत्रित श्रानंक रसों में जिसका कृप बहुलतया उपलब्ध होता है वह स्थायी रस है श्रीर शेष संचारी रस है।"30

प्रबन्ध-काव्य तथा नाटक में अनेक रसो की अवतारणा की जाती है। पर सभी रस प्रधान रूप में नहीं रहते। एक की मुख्यता रहती है, अन्यान्य रसों की गौणता। यदि सब रसों की प्रधानता का प्रयत्न किया जाय तो सबों में सफलता मिलना संभव नहीं और सभी गौण रूप से रह जायँ तो किसी रस के परिपाक न होने से प्रबन्ध का उद्देश्य ही सिद्ध न हो। इसीसे ध्वनिकार ने कहा है कि "नाटकरूप वा काव्यरूप प्रबन्धों में अनेक रसों के निबन्धन पर उनके उत्कर्ष के लिये एक रस को अंगी वा मुख्य बनाना चाहिये।"

इस उदद्धरण से यह भी प्रगट होता है कि जो रस स्थायी और संचारी शब्दों से उक्त हैं उन्हें कमशः अंगीरस और अंगरस भी कहा जा सकता है और उनमें अंगांगी-भाव भी है। कारण यह कि किव के हृदय में उसी रस की प्रेरणा होती है, जिसके प्रकाशन का ही उसका प्रथम उद्देश्य रहता है और मूलभूत उसी रस से अन्य रसों का आविभाव होता है और वे उसको परिपुष्ट करते हैं। "विदद्ध वा

<sup>1</sup> His everlasting purpose's embrace accidents covering them to good.

<sup>2</sup> The mind could never have perceived the beautiful, had it not first become beautiful itself.

३ बहूनां समवेताना रूपं यस्य भवेद्वहु । स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः संचारिखो मता: ॥ ध्वन्याछो≰

प्रसिद्धे ऽपि प्रबन्धानां नानारसिनबन्धने ।
 एको रसोऽङ्गीकर्तन्यः तेषामुरकर्षमिच्छता ॥ ध्वन्थाकोक

श्रविरुद्ध भावों से स्थायी का विच्छेद नहीं होता, बल्कि लवणाकर समुद्र के समान वह अन्यान्य भावों को मिलाकर अपना-सा बना देता है।" इसमें सन्देह नहीं कि सभी रस एक-से हैं; सभी के लच्चण-स्वरूप एक-से हैं और उनके आविभीवकाल में चित्त की तन्मयता भी एक-सी होती है तथापि प्रबन्ध-रचना की दृष्टि से इनमें मुख्य गौण-भाव श्रवश्य लचित होता है।

रामायण-महाभारत-जैसे विशालकाय का<u>ञ्यों में भी क्रमशः</u> कहण श्रीर शान्त रसों की प्रधानता है। क्योंकि दोनों में ये दोनों श्रामूल वर्तमान हैं। इनके अन्तर्गत अन्य रस जो आये हैं वे प्रसंगतः कहीं इदित होते हैं और कहीं विलीन। इनका जहाँ उदय होता है वहाँ मूल रस को ही लेकर और उनकी पोपकता के रूप में ही। यह नहीं होता कि स्थायी रस भिन्न-रूप हैं और संचारी रस भिन्न-रूप। रसोत्पित में स्थायी संचारी का जो सम्बन्ध है वही प्रबन्ध-काञ्यों में मुख्य और अमुख्य रसो में सम्बन्ध है। इसीसे उन्हें भी इन्हों की संज्ञा दी गयी है। इसीसे रत्नाकरकार कहते हैं कि "नाटक के रसों में से एक ही को स्थायी बनाना चाहिये और उनके अनुयायी होने से अन्य रस ज्यभिचारी होते हैं।"3

कितने समालोचक यहं भी कहते हैं कि दों प्रकार के रस स्पष्ट प्रतीत होते हैं जिन्हें व्यापक और अव्यापक या आधिकारिक और प्रासंगिक रस कहा जा सकता है। आधिकारिक रसो में रित आदि भावों और शृङ्कार आदि रसों की गणना की जाती है। क्योंकि प्रबन्ध-पाठ से उनका सहदयों के चित्त पर विशेष प्रभाव पड़ता लचित होता है; उनकी व्यापकता अधिक देखी जाती है। उससे इनकी चिरकालिकता भी प्रमाणित है। प्रासंगिक रसों में ये बातें नहीं होतीं। किसी भाव को लेकर लिखी गयी कविता इस भेर के अन्तर्गत रक्खी जा सकती है। प्रधानतया व्यंजित संचारी भाव रस-साम्रग्री से परिपुष्ट होने पर रसावस्था को पहुँच सकता है। ये ही प्रासंगिक रस हैं। इस

१ विरुद्धेरिविद्धे वी भावैविंचिछ यते न यः।

<sup>्</sup>रिशात्मभावं नयत्यन्यान् स स्थायी लवणाकरः ॥ दशरूपक

२ एक: कार्यों रस: स्थायी रसानां नाटके सदा । रसास्तदनुयायित्वात् अन्ये तु व्यभिचारियाः । संगीतरःनाकर

विचार को संगत वा ऋसंगत कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्योकि विभाव, ऋनुभाव से व्यिद्धित संचारी-भाव स्थायी-भाव की सी रसावस्था को नहीं पहुँच पाता। यह विवादास्पद विषय है।

काव्यानन्द रसमूलक भी होता है श्रौर भावमूलक भी। दोनों की श्रमुभूतियाँ एक-सी होती हैं। चाहे श्रधिकारिक हो वा प्रासंगिक, रस का रूप एक है। उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता। रसोत्पत्ति-प्रक्रिया के रंग-रूप में ही भेद संभव है। रसावस्था का भेद काल्पनिक है।

## रीति

रीति-का श्रनुवाद Style से किया जाता है पर इसके लिये यह यथार्थ शब्द नहीं है । क्योंकि रीति के श्रन्तर्गत केवल यही नहीं, रस श्रीर श्रलंकार भी श्रा जाते हैं।

रीति-विचार में शब्द का श्रधिक महत्त्व है। पर प्रत्येक शब्द का नहीं, योग्य शब्दों का (The right vocabulary—Pater) श्रभिप्राय यह कि योग्य शब्दों का विचार ही रीति-विचार है। इस योग्यता में श्रमेक बाते खातो हैं—वर्णनीय विषय, भावना, भाषा, ख्रौचित्य, माधुर्य श्रादि। रचनाकार को प्रत्येक शब्द पर विचार करके उसका प्रयोग करना श्रावश्यक है।

श्रनेक काम चलाऊ शब्दों के होते हुए भी योग्य शब्दों का चुनाव ही रीति का मुख्य तत्त्व हैं। यही शिलर का कहना है । यथार्थ शब्द के लिते मधुर, सुकुमार, सुन्दर शब्दों का मोह छोड़ देना पड़ेगा। रीति में वर्ण-योजना आवश्यक होती है जिससे रसपरिपोष होता है। पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि योग्य और विशिष्ट शब्द न रक्खे जायें। कलाकार की तो यही कला है कि रीति के अनुकूल भावार्थ-द्योतक शब्दों को चुने जो काव्यकलेवर की कमनीयता को बढ़ावें।

द्राडी का कहना है कि कवि की भिन्न भिन्न रीतियों का

<sup>1.</sup> It should be observed that the term Riti is hardly equivalent to the English word style

Sanscrit Poetics.

<sup>2,</sup> The artist may be known rather by what he omits.

कथन करना संभव नहीं। वर्णप्रणाली के अनेकों मार्ग हैं। प्रत्येक किन की रचना-पद्धित में अन्तर लिं होता है पर उनका नाम-करण सहज नहीं। 'ऊख, दूध, गुड़ की मधुरता में अन्तर है पर सरस्वती भी उसको बिलगाकर नहीं कह सकती।'' भिन्न-भिन्न रीतियों के मिश्रण का अन्त पाना तो महा कठिन है।

नीलकएठ दीचित ने लिखा है कि 'भाषा में अन्तरों की भरमार है, अनेकों शब्द है, शब्दार्थ भी हैं, किन्तु जिस शब्दार्थ के बिना किव-बाणी सुशोभित नहीं होती वही मार्ग है, रचना-पद्धित वा रीति हैं। पेटर की इस उक्ति का पहले ही उल्लेख हो चुका है कि एक वस्तु वा एक विचार के लिये एक ही शब्द उपयुक्त होता है। विद्याधर ने रीति को 'पाक' की संज्ञा दी है स्त्रीर इसकी व्याख्या की है रसानुकूल शब्दों खीर अर्थों का संस्थापन। 3

रीति और वृत्ति का विवेचन मत-भेद-पूर्ण है। किन्तु दोनों की एकरूपेता एक प्रकार से निश्चित है। मन्मट ने स्पष्ट लिखा है कि उपनागरिका, कोमला और परुषा ये तीनों वृत्तियाँ ही है। भ

ध्वनिकार का कहना है कि ''अस्फुट ध्वनितत्त्व को विवृत करने में असमर्थ वामन आदि ने रीतियों को प्रचलित किया।'"

# शैली

शैली के लिये रीति का प्रयोग होता है पर वह यथार्थ नहीं। शैली के लिये Style शब्द का प्रयोग उपयुक्त माना जाता है।

इक्षुत्तीरगुड़ादीनां माधुर्यस्यान्तरं महत् ।
 तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि, शक्यते । कान्यादर्शं

२ सत्यर्थे सत्सु शब्देषु सति चात्तरडम्बरे ।

<sup>ै</sup> शोभते यं विना नोक्तिः स पन्था. इति घुष्यते । गंगावतरण

३ रसोचितशब्दार्थनिबन्धनम् । एकावली

४ माधुर्यव्यङ्गकैर्वर्गीरुपनागरिकोच्यते । श्रोज्र×र्वकाशकैस्तैश्च परुषा कोमलापरैः ।

<sup>ि</sup>र्केषांचिदेता वैदर्भीप्रमुखा रीतयो मताः । कान्यप्रकाश

५ श्रस्फुद्रस्फुरितं काव्यं तत्वमेतद्यथोचितम् ॥

<sup>्</sup>रज्ञराक्तुविन व्यक्तितु रीतयः सम्प्रवर्तिताः । ध्वन्यालोक

इसको भाषाशैली भी कहते है। भाषाशैली भावानुरूप होनी चाहिये। भावनाये अपन आकार प्रस्तुत करने के लिये काव्याङ्गों को-गुण, रीति, अल कार, वक्रोंकि आदि को अपन ती है। इनमें रीति वा भाषा-शौली लेखक के भावनात्मक शरीर को पहानायी हुई पोशाक नहीं है। बल्कि उसे उसकी चमड़ी सममनी चाहिये । इस बात को कभी न भूलना चाहिये कि कलाकार का व्यक्तित्व भाषा-शैली से फटा पडता है।

#### गुण

गुणों के सम्बन्ध में अनेक मतभेद दीख पड़ते हैं। ध्वनिकार गुण को व्यङ्गार्थ ही मानते हैं। मुम्मट गुण को काव्यात्मक रस का धर्म मानते हैं। उनका यह भी कहना है कि माधुर्य आदि गुण वर्ण-मात्र के अश्रित नहीं, समुचित् वर्णों से व्यंजित होते हैं । प्रिडतराज इसे शब्दार्थ ही का धर्म मानते हैं।

मम्मट और विश्वनाथ अंगी रस के ही शौर्य स्नादि गुणों के समान माधुर्य त्रादि गुणों को जो मानते हैं वह केवल उसकी विशेषता का प्रदर्शन करते हैं। वे इसका निषेध नहीं करते कि गुण काव्य-शरीर के धर्म नहीं हो सकते । प्रकारान्तर से इस बात को मान लेते हैं कि शब्द श्रीर अर्थ में मधुर श्रादि गुणों का जो व्यवृहार किया जाता है वह गौण वा अप्रधान रूप से <u>ही माना</u> जाता है थ। यदि ऐसी बात न होती तो 'मधुर रचना की बात नहीं कहते। हम लुलितात्मिका रचना को ही तो 'मधुर रचना' <u>कहते हैं। सुकु</u>मारता, उज्ज्वलता, स्निग्धता श्रादि शारीरिक गुण भी तो हैं। फिर काव्यकलेवर के सुकुमारता, कान्ति श्रादि गुण क्यों न माने जायँ ? श्र<u>तः गुण शरीर श्रीर</u> श्रात्मा, दोनों के धर्म माने जा सकते हैं। मन्मट और पण्डितराज का गुणों को श्रात्मगते और शब्दार्थगत मा<u>नना दुराग्रह प्रती</u>त नहीं होता। सारांश यह कि गुण शरीर श्रीर श्रात्मा दोनों के धर्म माने जा सकते हैं।

<sup>1.</sup> Style should vary in accordance with the emotion.

<sup>2.</sup> Style is not the coat but is the skin of the writer.

३ अतएव माधुर्यादयो रसधर्माः समुचितैर्वर्णे व्यंज्यन्ते न त वर्णमात्राश्रयाः । काव्यप्रकाश

र्जुगावृत्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोः मताः । काव्यप्रकाश

भरतं, दंडी तथा बामन के माने हुए दस गुणों—१ श्लेष २ प्रसाद ३ समता, ४ माधुर्य, ४ सुकुमारता, ६ ऋर्थव्यक्ति, ७ उदारता, म् श्लोष, ६ कान्ति तथा १० समाधि की भोज के माने हुए २४ गुणों की अपेना अधिक महत्ता है। चौबीस ही क्यो १ इनकी इससे भी अधिक संख्या हो सकती है। यदि भोज के कथनानुसार उदात्तता, गंभीरता, प्रौढ़ता आदि गुण हो सकते है तो सरतता आदि गुण क्यो नहीं हो सकते १ ऐसे मनुष्यों के अनक गुण हैं जो काव्य-शरीर के गुण हो सकते है। अस्तु। मम्मट और विश्वनाथ ने दस गुणों पर एक सा विचार क्रिया है।

वार्मन दस गुणों को शब्दगत ही नहीं, श्रर्थगत भी मानते हैं।
.इस प्रकार इनकी संख्या बीस हो जाती है और भोज के २४ गुण
शब्दगत, २४ अर्थगत तथा इनके विपर्यय से कहीं-कहीं विशेष
परिस्थित में गुण हो जानेवाले दोषों की २४ संख्या जोड़ देने से
गुणों की संख्या ७२ बहत्तर तक पहुँच जाती है। गुणों के शब्दगत
और अर्थगत होने का वैसा दुराग्रह नहीं दीख पड़ता, जैसा कि गुणों
के रसगत और शब्दार्थगत होने का। पर यहाँ यह कहा जा सकता
है कि कुछ गुण शब्दगत, कुछ अर्थगत और कुछ उभयगत होते हैं।

मम्मद्र ने उक्त दस गुणों का विचार करते हुए अपना निर्णय दिया है कि गुण तीन हीं हैं न कि दस । दसो में से तीन माधुर्य, ओज और प्रसाद नामक गुण व्यापक होने के कारण स्वीकृत हैं और सात इनमें अन्तमूं ल हो जाते हैं। इससे दस नहीं, तीन ही गुण मानने योग्य हैं।

इन्हीं तीन गुणों के मानने में मानसिक प्रक्रिया की प्रबंतता दीख पड़ती है। मुम्मट के लच्चणों से स्पष्ट है कि किव या किवकिल्पत पात्र की मनःस्थिति तीन प्रकार की होती है। १ वित्त को द्रवीभूत करनेवाली दुति। २ जिस्हावृत्ति को उद्दीपित करनेवाली दीप्ति तथा ३ चित्ता को विकास वा प्रसार करनेवाली व्याप्ति २। अब यहाँ यह

<sup>्</sup>र माधुर्यौजःप्रसादाख्या त्रयस्ते न पुनर्दश ।

र (क) श्राह्लादकत्वं माधुर्य श्वारे द्रुतिकारग्रम् ।

<sup>्</sup>र(क्) चित्तस्य विस्ताररूपजनकत्वमोजः।

<sup>्</sup>रिंग) ग्रुष्केन्धनानिनवत् स्वच्छजलवत् सहसैव यः । स्थाप्नोत्यन्यत्प्रसादोऽसौःः। कान्यप्रकाश

प्रश्न हो सकता है कि गुण मन:स्थिति-सूचक हैं तो फिर रस क्या है ? इसको इस प्रकार स्पष्ट समक्ष लें। चित्तद्रुति को आन्तर (Subjective) माधुर्य गुण और चित्त-द्रुति के अनुरूप शब्द-योजना को वाह्य (Objective) माधुर्य गुण कहते हैं। किव की भावना जब इस रूप में परिणत हो जाती है कि रसिक रसास्वाद के मद से भूम-भूम उठते हैं तब चित्त-द्रुति-रूप आन्तर माधुर्य ही काम नहीं करता बल्कि वह चित्तद्रुति रसानुभूति की सहायिका हो जाती है। जब हम ये पिक्तयाँ पढ़ते हैं—

तरिण के ही संग तरल तरंग से तरिण डूबी थी हमारी ताल में तब हमारा हृद्य पिघल उठता है .पर इसका विश्राम यहीं नहीं हो जाता।

# अलंकार

काव्य-शास्त्र में अलंकार की बड़ी महिमा है। इसकी प्रधानता का ही प्रमाण है कि काव्य-शास्त्र को अलंकारशास्त्र भी कहते हैं। राज-शिखर ने तो "इसको वेद का सातवाँ अंग कहा है। अलंकार वेदार्थ का उपकारक है। क्योंकि इसके बिना वेदार्थ की अवगति नहीं हो सकती।" जुर्सेव का कहना तो यह है कि "जो निरलंकार शब्दार्थ को काव्य मानता है उस कृती को माननेवाले को तो आग को ठंढी ही मानना चाहिये।"

काव्य के सौन्दय साधक साधन गुण, रीति, अलंकार आदि अनेकों हैं पर उनमें अलंकार की प्रधानता है। दंडी के कथनानुसार तो "काव्य के शोभाकारक सभी धर्म अलंकार राब्द-वाच्य ही हैं।" अहाँ अलंकार सौन्दय स्वरूप हैं, साधन-स्वरूप है वहाँ रीतिकाल में साध्य-स्वरूप बना दिये गये थे। अब भी कोई-कोई ऐसी चेष्टा करते हैं। ध्वनिकार कहते हैं कि "रस-कर्ष आत्रिप्त वा आक्रष्ट होने से

उपकारकत्वात् अलंकारः सप्तममङ्गमिति यायावरीयः ।
 ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानात् वेदार्थानवगितः । काच्यमीमांसाः

२ अङ्गीकरोति यः कार्व्यं शब्दार्थावनलं कृतीः ।

श्रसी न मन्यते कस्मात् श्रनुष्णमनलं कृती ॥ चन्द्राळोक

३ अभ्यशोभाकरान् धर्माननलंकारान् प्रचत्तते । कान्यादर्श

जिसकी रचना संभव हो और रस के सहित एक ही प्रयत्न द्वारा जो सिद्ध हो, वही अलंकार ध्विन में मान्य है। ''' इसीको होम (Home) ने ''भावावेश की अवस्था में स्वत: अलंकार उद्भूत होते हैं'' और ब्लेयर (Blair) ने ''कल्पना या भावावेश से भाषा अलंकृत होती है'' कहा है।

कितने अलंकारों में ध्वनि का पर्याप्त आभास रहता है। इसी आधार पर कई पूर्वाचारों ने ध्वनि को पृथक् न मानकर, अलंकारों में ही उसके अन्तर्भाव करने की चेष्टा की। ऐसे अलंकार है—समासर्हें कि, आनेप, विशेषोक्ति, अपहुति, दीपक, अपस्तुतप्रशंसा, संकर आदि। किन्तु आनन्दवद्धीन ने इन आचार्यों को मुँहतोड़ उत्तर देकर इनकी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर दी है। एक 'पर्यायोक्त' अलंकार पर ही विचार किया जीय।

भामह कहते हैं कि "पर्यायोक्त अलंकार वहाँ होता है जहाँ वक्तव्य विषय को साज्ञात न कहकर प्रकारान्तर से, कथन-विशेष से कहा जाता है।" उरखी ने भी पर्यायोक्त की परिभाषा इसी प्रकार की हैं। इसको व्यञ्जना-व्यापार मानकर ध्वनि को अलंकार के अन्तर्गत मान लेने का प्रयास किया गया है। ध्वनिकार के परवर्ती आलंकारिकों ने तो इसको स्पष्ट कर दिया है। "व्यंग्यार्थ-कथन ही पर्यायोक्त है।" " "ध्वनि भाव का कथन ही पर्यायोक्त अलंकार है।" इ

श्रानन्दवर्द्धन का कहना है कि "पर्यायोक्त का जो भामह ने उदाहरण दिया है उसमें व्यंग्य की प्रधानता नहीं। क्योंकि वाच्य का परित्यागपूर्वक श्रविवचा नहीं है।"

१ रसाचित्रतया यस्य बन्धः शक्यिकयो भृवेत् ।
 श्रपृथग्यत्विर्वर्यः सोऽलकारो ध्वनौ मतः । ध्वन्यालोक

<sup>2</sup> Figures consist in the passional element

<sup>3</sup> Language suggested by imagination or passion.

४ पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेगाभिधीयते । काव्याखंकार

प्र व्यंग्यस्योकिः पर्यायोक्तम् । कान्यानुशासन

६ ध्वनिताभिधानं पर्यायोक्तिः । वाग्मटालंकार

न पुन. पर्यायोक्ते भामहोदाहृतसदृशे व्याग्यस्यैव प्राधान्यम् ।
 वाच्यस्य तत्रोपसर्जनीभावेनाविविक्तितत्वात् । ध्वन्याकोक

अभिप्राय यह कि पर्यायोक अलंकार में व्यंग्य अर्थ ही वाच्य रूप में विद्यमान रहता है और वाच्य व्यंग्य का रूप धारण कर लेता है। अर्थात् कारण न रहकर कार्य ही का विधान रहता है। इसलिये ऐसे रूप में उपस्थित करने की शैली बड़ी मधुर होती है। वर्णन शैली की विशेषता के कारण ही व्यंग्य अर्थ प्रधान हो जाय ऐसी बात नहीं है। प्रधानता तो अर्थ की विलचणता पर निर्भर है जो पर्यायोक्त में वाच्य में ही अधिक मानी जाती है। वाच्य अर्थ के उपकारक होकर तथा व्यंग्य के उपकार्य होकर रहने से ही ध्वनि संभव है। किन्तु प्रस्तुत अलंकार में यह स्थित सर्वथा नहीं है।

यदि प्रस्तुत स्थान में व्यंग्य की मुख्यता मान लें तो अलंकारता नहीं रहने पायगी और यदि अलंकार की मुख्यता स्वीकृत करें तो व्यंग्य की प्रधानता नहीं जम सकेगी। कदाचित्—युक्ति के अभाव में दोनों का अस्तित्व कही अज्जुएण रहे भी तो वहाँ ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता। ध्वनि में ही इसका अन्तर्भाव भले ही हो जाय। सुरसरि में सागर का अन्तर्भाव संभव नहीं, पर सागर में उसका अन्तर्भाव स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार ध्वनि का विषय व्यापक और पर्यायोक्त' का विषय अस्यन्त सीमित है।

सिद्धान्त यह कि "वाच्य के उपकारक व्यंग्य की जहाँ श्रप्रधानता हो वहाँ समासोक्ति श्रादि वाच्यालंकार ही स्पष्ट रहते हैं।" •

ऐसा भी देखा जाता है कि कहीं-कहीं व्यंग्य व्यंग्य न रह कर वाच्य हो जाता है। जैसे,

लाई हूँ फूलों का हास, लोगी मोछ, लोगी मोछ। पंत

मालिन खिले फूल बेचना चाहती है और कहती है कि 'फूलों का हास लायी हूं', तो फूल खिले हुए हैं, इस वाच्यार्थ को छोड़कर वह ज्यंग्यार्थ को ही अपनाती है। इससे उसके कथन में आकर्षण आ गया है और वह उसकी उद्देश्य-सिद्धि में सहायक है। ऐसे स्थानों में भी पर्यायोक्त माना जा सकता है।

भरत मुनि के प्राथमिक चार श्रलंकार रूप्यक तक सैकड़ों की संख्या तक पहुँच गये। चन्द्रालोक श्रीर कुवलयानन्द तक इनकी

१ व्यंग्यस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः ।

समासोक्यादयस्तत्र वाच्यालंकृतयः स्फुटाः । ध्वन्याखोक

संख्या कुछ श्रीर बढ़ी। शोभाकरकृत 'श्रलंकार-रत्नाकर' की बढ़ी हुई संख्या ने यह सिद्ध कर दिया कि "श्रनन्ता हि वाग्विकल्पास्तत्प्रकारा एवालंकारा:।" इनमें कुछ तो ऐसे हैं जो चमत्कार-श्रन्य हैं, कुछ का श्रन्यान्य श्रलंकारों में श्रन्तभीव हो जाता है श्रीर कुछ श्रमुख्य मान कर छोड़ दिये गये हैं। कुछ श्रलंकारों ने मत-भेदों के कारण भिन्न-भिन्न नाम धारण कर लिया है।

त्रलंकारों के नामों में भी त्रालङ्कारिकों ने त्रान्तर कर डाला है। दंडी उपमेयोपमा को त्रान्योपमा, संदेह को संशयोपमा, मीलित त्रीर तद्गुण को एक ही मीलनोपमा, समासोक्ति को छायोपमा, व्यतिरेक त्रीर प्रतीप को उत्कर्षोपमा कहते हैं। एक दृष्टान्त ही से दृष्टान्त, प्रतिवस्तूपमा तथा निदर्शना के नाम पर तीन भेद किये गये हैं। पर सामान्यत: सर्वसाधारण इन्हें दृष्टान्त ही कहा करते हैं। कोई त्रतिशयोक्ति और अत्युक्ति को एक ही नाम से त्रभिहत करते हैं। तथास्तु।

भामह ने रसवत्, प्रेय, ऊर्जीस्व ऋलंकारों में ही रस को समेट लिया है। दण्डी ने भी रसवत् ऋलंकार में ही ऋाठों रसों को पचा डाला है। वामन ने रस को कान्ति नामक एक गुण माना है। दे

संस्कृत-साहित्य में आतंकार-शास्त्र की एक बड़ी परम्परा है और सभी का एक ही उद्देश्य रहा है—काव्योत्कर्ष की साधना। इसमें अलंकार का बहुत बड़ा हाथ है। भामह कहते हैं कि 'रूपक आदि 'काव्य के अलंकार हैं। इन्हें अनेक पिडतों ने अनेक प्रकार से सममाया है। कारण यह कि सुन्दर काव्य भी अलंकारों के बिना वैसे ही सुशोभित नहीं होता जैसे कि विना भूषण के वनिता का सुन्दर मुख दीपित नहीं होता।" वालुरपेटर ने भी कहा है कि "प्रहण्योग्य अलंकार प्रधानत: काव्याङ्गभूत हैं अथवा आवश्यक हैं।"

श्रतंकार मानवी विचारों के श्रधीन हैं। इससे उनके साथ

१ रसवत् रसपेशलम्।

२ दीप्तरसत्वं कान्ति ।

३ रूपकादिरलंकारस्तस्यान्यैर्बहुधोदितः न कान्तमपि निभूषं विभाति वनितासुखम् ॥ काव्यालंकार

<sup>4.</sup> Penmissable ornament being for the most part structural or necessary. Appreciation, Style.

ुसाहचर्य-नियम ( Laws of Association ) लागू होता है। ये •तीन हैं-१ सामीप्य (कालगत श्रीर स्थलगत-Law of Association by contiguity) २ साधम्ये (Similarity) श्रीर ३ विरोध ( Contrast )। कार्यकरण भाव एक चौथा नियम भी है।

पाश्चात्य त्रालंकार हमारे त्रालंकार के से न तो सुलमे हुए हैं श्रीर न पराकाष्टा को पहुँचे हुए। श्रंघे जी के Metonymy श्रीर Synecdoche तथा इनके भेद लच्चणा शक्ति के अन्तर्गत आ जाते हैं। Innuendo का समावेश ध्वनि-व्यंजना में हो जाता है। Apostrophe (श्रनुपरिथत को उपरिथत सममकर संबोधन करना) को संस्कृतवाले नहीं मानते। मानवीकरण श्रादि श्रलंकार हिन्दी में ऋधिक हैं। उपमा, रूपक, सार, ब्याबस्तुति, श्लेष, विरोध, विषम जैसे कुछ ही अलंकार अंग्रेजी में हैं।

# उपसंहार

कवि क्या नहीं देख सकता। श्रष्टश्य वस्त भी कवि के सामने प्रत्यत्त है। जो कान से नहीं सुना जा सकता उसे वह सुन सकता है श्रीर स्वप्न-लोक के विषय को भी भाषा के माध्यम से नव-नव रूप -प्रदान कर सकता है। ऐसा ही किव किव है। इस विषय में ्रयह लोकोिक सार्थक है। "जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।"

किव की एक ऐसी श्रवस्था होती है जिसे हम उसका उद्दीपन-काल वा उन्मादन-काल कह सकते हैं। वाल्मीकि की जिस श्रमिभूता-वस्था में आप ही आप हृदय की वेदना श्लोक-रूप में फूट पड़ी थी प्राय: ऐसी अवस्था प्रतिभाशाली कवियों की भी होती है। इसीको हमारे आचार ने समाधिर, प्लेटो ने अनुप्ररेखां, शेली ने रमणीय तथा उत्तम स्रा कहा है और पन्त के शब्दों में यही है- 'कविता परिपूर्ण ज्ञां की वाणी है। इस अवस्था में किव अपनी अनुभूति को

<sup>्</sup> १ कव्य किं न पश्यन्ति । र काव्यकर्माणि समाधि परं व्याप्रियते । काव्यमीमांसा

<sup>3.</sup> A poet cannot compose unless he becomes inspired.

<sup>4,</sup> Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds.

भाषा-बद्ध करने को व्याकुल हो उठता है। इश्वी समय किव की कलम से जो किवता निकलती है वही उत्तम किवता होती है।

किव का लिखा ऐसा होना चाहिये जो सहृदय-श्लाध्य हो, उत्तमोत्तम वस्तु हो। यह तभी संभव है जब कि किव श्रपने हृद्य से लिखे। किव की श्रान्तरिकता ही उच्च काव्यकला का निर्माण कर सकती है। इसीसे किव जैसा चाहता है वैसा ही संसार को श्रपनी रचना से बना देता है। जो किव यशोलिएसा वा अर्थलाभ की दृष्टि से साहित्य-सेवा करता है उसकी रचना उच्च कचा को नहीं पहुँचती। इस दशा में किव की एकाम साधना संभव नहीं। किव वा लेखक को तो समभना चाहिये कि 'सेवा ही सेवक का पुरस्कार है।'3

यह न सममना चाहिये कि किव जो लिखता है, वह सब मिध्या है, कपोलकित्पत है। उसकी दुनिया निराली है। वह कल्पनालोक में विचरता है। वह जो देख सकता है, दूसरे नहीं देख सकते। उसके लिखने में संयम है, विवेक है और आह्वादन की शिक्त है। गेटे कहता है कि 'कलाकार की कलाकारिता सत्य और आदर्शस्वरूप होने के कारण यथार्थ है।'

कान्ता के समान काव्य के कोमल वचनों से कृत्याकृत्य का उपदेश और रसानुभव से अपूर्व आनन्द उपलब्ध होता है। काव्य अपनी सरस कोमलकान्त पदावली से नीरस नीति का उपदेश भी प्रच्छन रूप से हृद्य में उतार देता है। इसीसे कहा गया है कि अन्यान्य शास्त्र तिक औषधि के समान अज्ञान-व्याधि का विनाश करते हैं और काव्य

<sup>1.</sup> The one great quality which a work of art truly contains is its sincerity. Tolstoy

२ ऋपारे काव्य-संसारे कविरेव प्रजापतिः । यथास्मे रोचते विद्वं तथेदं परिवर्तते ॥

<sup>3</sup> Literature is its own reward.

४ न कवेर्वर्यानं मिथ्या किन सृष्टिकर, पर । सर्वोपर्येव पर्यन्ति कवयोऽन्ये न चैव हि ॥

<sup>5.</sup> The artist's work is real in so far as it is always true, ideal in that it is never actual.

⊷त्रमृत के समान त्रानन्द के साथ मधुर रूप से त्रविवेक रूपी रोग का नाश करता है।'°

पहले का युग आज न रहा। युग के अनुसार काव्य-कला का परिवर्तन अवश्यम्भावी है। आज का युग अध्यात्मवाद का नहीं, भौतिकवाद का; सामन्तशाही का नहीं, जनता का; राजा का नहीं, प्रजा का; वर्गविशेष का नहीं, समुदाय का; रूदिवाद का नहीं, सुधार-वाद का है; प्राचीनता का नहीं, नवीनता का है।

हम मानते हैं कि पहले का युग आज न रहा और युगानुसार काव्य-कला का परिवर्तन भी आवश्यक है। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि हम अपने को वह-बिला जाने दें। हम अपनी काव्य-गङ्गा की धारा को कभी कलुषित न करें, उससे जातीय जीवन ही कलुषित होगा। जिस काव्य-साहित्य से जाति का अमंगल हो, नर-नारी अधःपतित हों, उसके आदर्श को विकृत होने से बचावें, कहीं भी भारतीय संस्कृति असंस्कृत न हो। जातीय साहित्य को जातीय जीवन में जीवनी शिक्त का संचारक होना ही चाहिये। जाति को सब प्रकार से समृद्ध बनान के तीन साधनों—स्वतन्त्रता, साहित्य तथा सम्पत्ति—में से साहित्य ही सर्वोपिर है। साहित्यकारों को यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि साहित्य सामृहिक भी होता है और सार्वजनीन भी, सामियक और सावकालिक भी। आप चाहें जिस भाव से रचना करें।

अन्त में कवि-भारती की जय-जयकार के साथ आचार्य मम्मट के श्लोक को उद्धृत करते हुए मैं यह भूमिका समाप्त करता हूँ—

नियतिकृतिनयमरहितां
ह्यादैकमयीमृनन्यपरतन्त्राम् ।
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयित ॥
॥ इति शिवम् ॥

रामद्हिन मिश्र

१ (क) कटुकौषधवच्छास्र मिवद्याव्याधिनाशकम् ।
 श्राह्लावमृतवत् काव्यमिववेकगदापहम् ॥

<sup>(</sup>ख) कदुकोषघोपशमनीयत्वे कस्य वा सितशर्करा प्रवृत्तिः साधीयसी न स्यात् । सा० दर्पण

सूचीपत्र

|      | प्रथम प्रकाश                   |            | 3                | विभावआतंबन                  |                |
|------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|----------------|
|      | काव्य                          |            | 8                | नये आलंबन                   | 8.             |
| छाया | विषय                           | <b>ā</b> ā | 4                | आलंबन विभाव और भाव          | 41             |
|      | 1                              |            | ફ                | आलंबन का रंग-रूप            | 13             |
| 90.  | •                              | 3          | 9                | उद्दीपन विभाव               | Ęq             |
| 2    | साहित्य—काव्य—शास्त्र          | <u></u>    | 4                | उद्दीपन के प्रकार           | 10             |
| 3    | काव्य के फल                    | 8          | <b>ુ</b>         | अनुभाव                      | 9              |
| 8    | काव्य के कारण                  | ६          | 30               | सात्त्विक अनुभाव के भेद     | œ <sup>1</sup> |
| eg.  | काव्य क्या है ?                | 90         | 59               | नायिका के २८ अनुभाव         | ڧ              |
| £    | काव्य-खक्षण-परीक्षण            | 95         | 9 2              | अनुभाव-विवेचन               | 6-             |
| •    | कवि, कविता और रसिक             | 80         | 93               | संचारी भाव                  | Ġ.             |
|      | दूसरा प्रकाश •                 |            | 93               | संचारी भाव और               |                |
|      | ऋर्थ                           |            |                  |                             | <b>۾ ج</b>     |
| 9 1  | शब्द                           | २०         | 8 8              | एक संचारी का दूसरे          |                |
|      | (क) अभिघा                      |            |                  | संवारी का स्थायी होना       | 110            |
| 2    | शब्द और अर्थ 🖊 💛               | २२         | ۽ ب              | कल्पित संचारी               | 9 9            |
|      | (ख) रुक्षणा 🗸 🗸                |            | १६               | संचारियों का अन्तर्भाव      | 9 94           |
| ş    | लक्षक शब्द 🌽 '                 | ३७         | 30               | स्थायी भाव                  | 291            |
| 8    | रूदि उक्षणा                    | २८         | 96               | स्थायी भाव के भेद           | 7              |
| 4    | गौणी और शुद्धा                 | \$ 0       | 9 3              | स्थायी भाव—वैज्ञानिक        | 3              |
| Ę    | उपादान उक्षणा और               |            |                  | दृष्टि-कोण                  | 9 24           |
|      | लक्षण-लक्षणा                   | ३३         | २०               | स्थायी भाव की कसौटी         | <b>ब</b> २९    |
| ৩    | सारोपा ळक्षणा                  | ३५         | 23               | स्थायी और संचारी का         | بمسد           |
| 4    | गृह्व्यङ्गया भौर अगृह्व्यङ्गया | १७         |                  | तारतम्य                     | 9 3 2          |
| ९    | घर्मि-घर्म-गत रुक्षणा          | इ९         | २२               | भावों का भेद-प्रदर्शन       | १३४            |
| 30   | अभिघा और लक्षणा                | 80         | <b>२३</b>        | रस्नीय भावों की योग्यता     |                |
|      | 🗸 (ग़) व्यक्षना 🔽              |            | २४<br>२४         | /                           | 356            |
| 99   | शाब्दी व्यञ्जना                | ४२         | रु<br>इफ         | रस समूहात्मक होता है        | 380            |
| 13   | आर्थी व्यक्षना.                | 80         | २ <i>५</i><br>२६ | विभाव आदि रस नहीं           | 385            |
| •    | तीसरा प्रकाश                   |            | ₹७               | रस व्यक्त होता है           | 188            |
|      | रस                             |            | 26               | ४ (रस-निष्पत्ति में आरोपवाद | 388            |
| 1    | रस-परिचय                       | ५३         | ३९               | रस-निष्पत्ति में अनुमानवाद  | 183            |
| 3    | रस-रूप की न्याख्या             | 48         | 30               | रस-निष्पत्ति में भोगवाद     | 949            |
|      |                                |            |                  |                             |                |

| रस-निष्पत्ति में       |       | ų    | रोद्र-धीर-रस-शंकापक्ष   | २३८  |
|------------------------|-------|------|-------------------------|------|
| अभिव्यक्तिवाद          | 145   | Ę    | रौद्र-वीर-रस-समाधानपक्ष | २४०  |
| रसःनिष्पत्ति में नवीन  |       | ঙ    | वीर रस                  | २४४  |
| विद्वानों का मत        | 148   | 6    | वीर-रस-सामग्री          | २४५  |
| अनुभूतियाँ             | 944   | ٩    | रौद्र रस                | २४९  |
| सौंदर्यानुभूति और      |       | 30   | भयानक रस                | 5,63 |
| रसानुभूति              | 340   | 99   | भद्भुत रस               | २५४  |
| काव्यानन्द के कारण     | १५९   | 12   | अद्भुत-रस-सामग्री       | ३५६  |
| रसास्वाद के बाधक विघ्न | 365   | 33   | करुण रस                 | 226  |
| साधारणीकरण             | 3 & 7 | 38   | करुण रस की सुख-         | •    |
| साधारणीकरण में मतभेद   | १६८   |      | दुःखात्मकता "           | २६०  |
| साधारणीकरण और शुक्रजी  | 305   | 9 3  | *करुण-रस-सामग्री        | २६३  |
| साधारणीकरण और          |       | 98   | हास्य रस                | २६५  |
| ब्यक्ति-वैचित्र्य      | 308   | 90   | हास्य के रूप-गुण        | २६७  |
| साधारणीकरण क्यों       |       | 36   | हास्य-रस-सामग्री        | २६९  |
| होता है ?              | 969   | 38   | नीभत्स रस               | २७१  |
| साधारणीकरण के मूल तस्व | 851   | २०   | वीभत्स-रस-सामग्री       | २७५  |
| छौकिक रस और            |       | ₹ \$ | शान्त रस                | २७६  |
| भलौलिक रस              | 969   | २२   | शान्त-रसु-सामग्री       | २८०  |
| रस और मनोविज्ञान       | 999   | २३   | भक्ति रस                | २८२  |
| रस-विमर्श              | २०५   | २४   | भक्ति-रस-सामग्री        | २८४  |
| रस-संख्या-विस्तार      | २०८   | २५   | वात्सल्य रस             | 260  |
| रस-संख्या-संकोच        | 211   | २६   | वान्सल्य-रस-सामग्री     | २६०  |
| रसों का मुख्य-गोण-भाव  | २१५   |      | पाँचवाँ प्रकाश          |      |
| रसों के वैज्ञानिक भेद  | २१८   | ·    | रसाभास आदि              |      |
| रस-सामग्री-विचार       | 222   | ٩    | रसाभास                  | २९३  |
| चौथा मकाश              |       | २    | भाव '                   | २९६  |
|                        |       | 3    | भावाभास आदि             | २९८  |
| एकादश रस               |       |      | छुठा मुकाश              |      |
| श्रंगार-रस             | २२६   |      | <b>ध्व</b> नि           |      |
| श्र'गार-रस-सामग्री     | 556   | 9    | ध्वनि-परिचय             | 309  |
| संभोग श्वंगार          | २३२   | 3    | ध्वनि के ५१ भेदों का एक | 5    |
| विप्रछंभ-श्रं गार      | २३४   |      | रेखाचित्र               | ३०२  |

| •              | -                           | ( 3         | )        | •                              |             |
|----------------|-----------------------------|-------------|----------|--------------------------------|-------------|
| ş              | लक्षणामुलक ध्वनि            | ३०३         |          | <b>ब्याटवाँ प्रकाश</b>         |             |
| 8              | अभिधामूलक ध्वनि             | ३०५         |          | दोष 🔄                          | ,           |
| ų              | असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के भेद  | ३०७         | 1        | शब्द-दोष                       | 300         |
| Ę              | संलक्ष्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि  | ३०९         | 2        | अर्थ-दोष                       | 366         |
| 9              | अर्थ-शक्ति-उद्भव            |             | 2        | रस-दोष                         | ३९२         |
|                | अनुरणन ध्वनि                | <b>३</b> 99 | 8        | वर्णन-दोष                      | 394         |
| 6              | कविप्रौढ़ोक्तिमात्रसिद्ध    | ३१३         | ч        | अभिधा के साथ बढात्कार          | ३९७         |
| 9              | कविनिबद्धपात्रप्रौदोक्ति-   |             |          | नवाँ प्रकाश                    |             |
|                | _मात्रसिद्ध                 | ३१५         |          | गुण भ                          |             |
| 90             | ध्वनियों का संकर और         |             | 9        | गुण के गुण                     | ३९९         |
|                | संसृष्टि •                  | 399         | 2        | गुणों से रस का सम्बन्ध         | 808         |
| 99             | गुणीभूत ब्यंग्य             | ३२०         | ર        | माधुर्यं                       | 804         |
|                | सातवाँ प्रकाश               |             | 8        | ओज                             | ४०६         |
|                | काव्य                       |             | ų        | त्रसाद गुण                     | 808         |
| 19             | काव्य के भेद ( प्राचीन )    | <b>३२</b> € |          | दसवाँ प्रकाश                   |             |
| 2 3            | काव्य के भेद ( नवीन )       | 329         |          | रीतिक्                         |             |
| $\widetilde{}$ | गीति-काच्य का स्वरूप        | 222         |          | रीति की रूप-रेखा               | 2001        |
| 8              | अर्थानुसार काव्य के भेद     | <b>338</b>  | 3        | राति का रूप-रखा<br>रीति के भेद | 810         |
| به             | √ <del>वित</del> -काल्य •   | 330         | ?        |                                |             |
| Ę              | गळ-रचना के भेद              | ३४२         |          | ग्यारहवाँ प्रकाश               | ,           |
| 9              | √ <b>आ</b> ख्यायिका         | ₹8€         |          | श्रतंकार र्ध                   |             |
| 14             | प्रबन्ध वा निबन्ध           | 280         | 9        | अलंकार के लक्षण                | 894         |
| 9              | √जीवनी या जीवन-चरित्र       |             | ?        | Yकान्य में अलंकारों की         |             |
|                | श्रीर यात्रा                | ३४९ .       |          | स्थिति                         | 818         |
| 90             | ग्रच-काख्य                  | 140         | 3        | वाच्यार्थं और अछंकार           | 850         |
| 33             | <b>्र ज़ै</b> की            | 3 47        | 8        | √अंछंकारों की सार्थकता         | 855         |
| 135            | √काच्य की सत्य              | ३५४         | ષ્       | अलंकार के रूप                  | <b>४२</b> ६ |
| 28             | ्रकाव्य के कलापक्ष और       |             | Ę        | अलंकार के कार्य                | 853         |
|                | भावपक्ष                     | ३५७         | ø        | अलंकारों का आडम्बर             | 814         |
| 18             | दृश्य काव्य ( <b>नाटक</b> ) | ३६०         | 6        | अलंकारों की अनन्तता            |             |
| 3 13           | नाटक के भेद                 | ३६३         |          | और वर्गीकरण                    | ४≹७         |
| 3 &            | एकांकी                      | ३६५         | <b>ç</b> | अलंकार और मनोविज्ञान           |             |
| 3 @            | कवि और भावक                 | ३६९         | 30       | <b>दाब्दार्थीभयालङ्कार</b>     | 885         |
|                |                             |             |          |                                |             |

| बारहवाँ प्रकाश<br>श्रालंकारों का भेद | 6                  | गम्यापम्याश्रय—<br>विशेषण-वैचिन्य आदि | ४९७               |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
| शब्दालंकार ४४६                       | <b>Q</b>           | गम्यौपम्याश्रय के शेष भेद             | ५००               |
| भर्यालंकार                           | 90                 | विरोधमूल अर्छकार                      | ५१०               |
| (सादृश्यामं भेदाभेद-प्रधान) ४५४      | 99                 | श्वंखला-मूलक अलंकार                   | ५२२               |
| आरोपमूळ अभेदशघान ४६५                 | 92                 | तकेन्यायमूल अलंकार                    | ५२४               |
| अभेद-प्रधान                          | 93                 | वाक्य-न्यायमूल अलंकार                 | ५२५               |
| अध्यवसायमूळ ४७८                      | 98                 | लोकन्यायमूळ अलंकार                    | ५३१               |
| गम्यौपम्याश्रय (पदार्थगत) ४८६        | 943                | गूढ़ार्थ-प्रतीतिमूल अलंकार            | <del>ુ</del> પૂર્ |
| गम्योपम्याश्रय (वाक्यगत) ४९०         | १६ कुछ अन्य अलंकार |                                       | 688               |
| गम्योपम्याश्रय (भेदप्रधान) ४९५       | 90                 | पादचात्य अलंकार                       | પૂકલ              |
|                                      |                    |                                       |                   |

**अलंकारसूची** 

अतद्गुरा ५३७, अत्युक्ति ५४५, अतिशयोक्ति ४८३, अर्थवक्रोक्ति ५३६, अर्थरतिष ४६६, अर्थान्तरन्यास ५०२, अनन्वय ४६४, अनुमान ५२५, अपह ति ४७४, अप्रस्तुतप्रशंसा ५००, ऋल्प ५१८, अवज्ञा ५४६, असगिति ५१४, आचिप ४०७, उत्तर ५३७, उत्त्रेचा ४७८, उन्मीलन ५३५, उपमा ४५५, उपमेयोपमा ४६३, उल्लास ४४४, अल्लेख ४७३, एकावली ४२२, कारगुमाला ४२२, काव्यक्तिंग ५२४, काव्यार्थापति ५२६, तद्गुरा ५३६, तल्ययोगिता ४५६, ४६ पक ४५७, । दृष्टान्त ४६१, ध्वन्यर्थे न्यंजना ५५१, निद्शना ४६२, पर्याय ५२६, पर्यायोक्ति ५०४, परिकर ४६=, परिकरांकुर ४६६, परिग्राम ४७१, परिवृत्ति वा विनिमय ५२७, परिसंख्या ५२८, पूर्णोपमा ४५६, प्रत्यनीक ५३१, प्रतिवस्तूपमा ४६०, /प्रतीप ४३२, प्रश्न ४३७, प्रहर्षण ४४७, भ्रान्ति या श्रम ४७३, भाविक ४४९, मानवीकरण ४५०, मिथ्याध्यवसिति ५४६, मुंतितत ५३४, यथासंख्य या कम ५२५, हर्पक ४६४, ललित ४४४, छुप्तोपमा ४४७, विकस्वर ४४८, विकल्प विचित्र ४२१, विनोक्ति ४०६, विभावना ४११, विरोधाभास ४१०, विशेष ४१६, विशेषक ५३६, विशेषग्रविपर्यय वा विशेषग्रव्यत्यय ५५३, विशेषाँक्ति ५१४, विषम ४१४, विषादन ५४८, व्यतिरेक ४६४, व्याघात ५२०, व्याजस्तुति ५०५, व्याजोक्ति ४३६, सङ्कर ५४३, सन्देह ४७२, संसृष्टि अलंकार ५४२, सम ५१७, समाधि वा समाहित ५३१, समासोकि ४६७, समुच्चय ५३०, सहोक्ति ४६६, सामान्य ४३४, सार ४२३, सहम ४४०, स्मरंग ४६४, स्वमावीक्ति ४४०

# का व्यदर्पण

## प्रथम प्रकाश

### काव्य

# ·पहली **छाया**

## साहित्य

करि प्रयाम गर्यपति, तिख्ँ कान्य-शास्त्र का सार। कान्य - प्रेमियों का बने कतित कंठ का हार॥

साहित्य राब्द का बहुत व्यापक ऋर्थ है। इस नाम-रूपात्मक जगत में नाम और रूप का—शब्द और ऋर्थ का, केवल सहयोग ही साहित्य नहीं है, ऋषित उसमे अनुकूल एक के साथ रुचिर दूसरे का सहृद्य-रंलाच्य सामञ्जस्य स्थापित करना भी है। साहित्य इस रीति से वाह्य जगते के साथ हमारा आन्तरिक सोमनस्य स्थापित करता है।

जहाँ तक मनोबेगों को तरंगित करने, सत्य के निगूढ़ तस्त्रों का चित्रण करने श्रोर मनुष्य-मात्रोपयोगी उदात्त विचार व्यक्त करने का सम्बन्ध है वहाँ तक संसार का साहित्य सबके लिये समान है—साधारण है। साहित्य एक युग का होने पर भी युगयुगान्तर का होता है।

श्रास्वादनीय रस श्रीर मननीय सत्य, साहित्य के ऐसे साधारण धर्म हैं, जिनकी उपलब्धि सभी देशों के वाङ्मय में होती है। इसमें जो शाश्वत सींदर्य श्रीर श्रानिर्वचनीय श्रानन्द होता है वह देश-विशेष का, काल-विशेष का, जाति-विशेष का, समाज-विशेष का नहीं होता। कारण यह कि परीचित होने पर श्रापने रूप में ये दोनो वैज्ञानिक सत्य के समान वैशिष्ठ युश्रन्य, एकरस श्रीर एकरूप होते हैं।

यद्यपि इस दृष्टि से देखने पर विश्वसाहित्य श्रामिन्न-सा प्रतीत होता है तथापि प्रत्येक साहित्य में देशिक, कालिक श्रीर सम्मसिक श्राधार के भेद से अपनी एक विशिष्टता दीख पड़ती है, एक स्वतन्त्र सत्ता भलकती है जो एक साहित्य को दूसरे साहित्य से भिन्न करने में समर्थ होती है।

कवीन्द्र रवीन्द्र का कथन है—

"सहित राब्द से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जाता है। वह केवल भाव-भाव का, भाषा-भाषा का, प्रन्थ-प्रन्थ का ही मिलन नहीं है। बल्कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतित के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का अत्यन्त अन्तरङ्ग मिलन भी है जो साहित्य के अतिरिक्त अन्य से सभव नहीं है।"

प्रधानतः दो अर्थों मे साहित्य शब्द का प्रयोग होता है। एक तो बिविध विषयों के प्रन्थसमूह (Literature) लिटरेचर के अर्थ में और दूसरे काव्य के अर्थ से। जहाँ केवल साहित्य शब्द का प्रयोग होता है वहाँ मुख्यतः काव्य का ही बोध होता है। ऐसे तो साहित्य शब्द का प्रयोग विज्ञाप्य वस्तु के विज्ञापन की वाङ्मय सामग्री के अर्थ में भी होने लगा है।

जब हम इस सरस उक्ति की उपस्थित करते हैं कि "शब्द श्रीर श्र<u>यं का जो श्रनिर्वचनीय शोभाशाली सम्मेलन होता</u> है वही साहित्य है और शब्दार्थ का यह सम्मेलन वा विचित्र विन्यास तभी संभव हो सकता है जब कि कवि श्रपनी प्रतिभा से जहाँ जो शब्द उपयुक्त हो वही रखकर श्रपनी रचना को रुचिकर बनाता है " तब हमको कला में श्रकुशल, शैली से श्रनभिज्ञ श्रीर श्रभिव्यञ्जना से विमुख नहीं कहा जा सकता श्रीर न हम केवल उपदेशक ही सममे जा सकते हैं।

भाहित्यमनयोः शोभाशालिता प्रति काप्यसौ ।
 भ्रन्यूनानतिरिक्तत्वमनोद्दारिण्यवस्थितिः । कुन्तक

इस दशा में भी जब शिचित भारतीय कलाकार श्रपने माहित्य-शास्त्र की उपेचा करते हैं नब किस सहृदय भारतीय को श्राश्चर्य, खेद श्रीर दु-ख न होगा । शुक्तजी के शब्दों में इतना भी तो कहा जा सकता है—

"माहित्य के शास्त्र-पत्त की प्रतिष्ठा काव्यचर्चा की सुगमता के लिये माननी चाहिये, रचना के प्रतिबन्ध के लिये नहीं।"

महाकवि भंखक ने कितना सुन्दर कहा है—"पारिडत्य के रहस्ग्रों —ज्ञात्क्रय प्रच्छन्न विषयों की बारीकी बिना जाने-सुने जो काव्य करने का अभिमान करते हैं वे सर्पविषनाशक मन्त्रों को न जानकर हलाहल विप चखना चाहते हैं ।"

इससे साहित्य के स्नष्टात्रों, विशेषतः काव्यनिर्मातात्रों को साहित्य-शास्त्र के रहस्यों को जान लेना त्रावश्यक है।

# दूसरी जाया

## साहित्य-काच्य-शास्त्र

स्रिह्त्य शब्द प्रायः काव्य का वाचक है। शब्दकल्पद्वम ने तो 'मंतुं व्यक्तत रलोकमय अन्थ-विशेष' को ही साहित्य अर्थात् काव्य कहा है। भतृ हरि का पद्यार्थ भी साहित्य शब्द से काव्य का ही बोध कराता है। जब तक व्यापकार्थक साहित्य शब्द के साथ किसी भेदक शब्द का योग नहीं होता, जैसे कि अंग्रे जी-साहित्य, संस्कृत-साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य आदि, तब तक साहित्य शब्द से काव्यात्मक साहित्य का ही सामान्यतः बोध होता है।

ऐसा कोई शब्द नहीं, श्रर्थ नहीं, विद्या नहीं, शास्त्र नहीं, कला नहीं जो किसी न किसी प्रकार इस काव्यात्मक साहित्य का झँग न हो। व अतः इस सर्वग्राही सर्वव्यापक सर्वचीदत्तम कवि-कर्म का शासक होने

श्रज्ञातपाण्डित्यरहस्यमुद्रा ये काव्यमार्गे दधतेऽभिमानम् ।
 ते गारुङ्गियाननधीत्य मन्त्रान् हालाहलास्वादनमारभन्ते । श्रीकण्डचितः

२ न स शब्दो व तद्वाच्यं न तच्छास्त्रं न सा कला। जायते यन्न काव्याङ्गमहो भार महान् कवे । भामह

के कारण इस साहित्य-विद्या को साहित्यशास्त्र, काव्यशास्त्र, काव्यातु-रासन त्राहि समाख्या प्राप्त हुई है। कभी-कभी रसादि-समस्त-परिकर्म का अलकरण-कि नकारी होने से इसे अलंकारशास्त्र भी कहते हैं। 'काव्य-इपेंण' को भी काव्यशास्त्र का ही पर्याय समभना चाहिये। भि सभ्यता के साथ साहित्य की भी उत्पत्ति होती है। वेद ही हमारा सिवसे प्राचीन उपलब्ध साहित्य है। इससे काव्य का भी मूल स्रोत बुद ही है। वैदिक प्रन्थों में भी काव्य की भलक पार्यी जाती है। अरुग्वेद के 'उषा सुक्त' में काव्यत्व अधिक उपलब्ध है।

साहित्य के आदि आवार्य भगवान भरत मिन माने जाते है, यद्यपि इनके पूर्ववर्ती और कई आवार्य हो गये हैं। कई लोग इन्हें व्यास के समकालीन मानते हैं जैसा कि 'भरतेन प्रणीतत्वात् भारती रीतिरुच्यते' इस अग्निपुराण के ख्लोकार्द्ध से सिद्ध होता है। पर इतिहास इन्हें ईसवी सदी से दो सो वर्ष पूर्व का मानता है। ये आदि

भरत नहीं, भरत मुनि के वंश में होने से भरत कहलाये ।

ये भरत् मुनि अपने नाट्यशास्त्र में लिखते हैं कि ऋग्वेद से नाट्य विषय, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथववेद से

रसों को प्रहण किया ।

ब्राह्मण, निरुक्त आदि प्रन्थों से स्पष्ट है कि उस समय के इतिहास-मिश्रित मंत्र ऋचाओं में और गाथाओं मे थे। अनेक उपनिषदों ने इतिहास और पुराण को पंचम वेद माना है। इतिहास और पुराण प्राय: काव्यमय ही हैं। रामायण आदि काव्य और महाभारत महाकाव्य है ही।

# तीसरी ज्ञाया

#### काच्य के फल

शाचीन शास्त्र के अनुसार काञ्य के फल तो यशोलाम, द्रव्यलाम, लोक अवहारकान, सदुपदेश-प्राप्ति, दुःख-निवारण, परमानन्द्लाम क्ष्यादि अनेक हैं पर अनेक आधुनिक कलाकारों की दृष्टि में आनन्द- लाभ के अतिरिक्त किसीका कोई उतना महत्त्व नहीं है। किन्तु सभी

<sup>)</sup> जग्रह पाट्यमृज्देदात् सामभ्यो गीतमेव च । वजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वग्रादपि । नाट्युशास्त्र

ऐसे नहीं । श्रधिकांश कलाकार <u>श्रौर विवेचक काव्य के सदुई श्</u>यों का समर्थन करते हैं ।

कालिदास श्रीर तुलसीदास की बात जाने दीजिये। व्यावहारिक दृष्टि से देखिये तो कौन ऐसा लेखक या किव है जो यशोऽभिलाषी न हो। कवीन्द्र रबीन्द्र का कथन है कि "साहित्य में चिरम्थायी होने की चेष्टा ही मनुष्य की प्रिय चेष्टा है।"

इसी बात को एक अँगरेज कवि भी कहता है-

्छ रजकण ही छोड़ यहाँ से चल देते नरपित सेनानी। सम्राटों के शासन की बस रह जाती सिदाध कहानी। गल जाती हैं विश्व-विजेता चक्रवर्तियों की तलकारें, युग-युग तक पर इस जग में हैं अजर अमर कवि(कवि की वाणी)। रे

—कन्हैयालाल सहल. ए**म० ए**०

द्रव्य-लाभ फल न होता तो 'नोबुल' पुरस्कार के लिये नहीं तो कम से कम 'देव-पुरस्कार' 'मंगला-प्रसाद-पारितोपिक' आदि के लिये किसी कलाकार की लार क्यो टपकती ?

सदुपदेश-प्राप्ति तो प्रत्यत्त है जिसका समर्थन पाश्चात्य विद्वान् भी करते हैं। टाल्स्टाय का कहना है—

्भ<u>र्माहित्य या कला का उद्देश्य जीवन-स</u>ुधार है, केवल सामान्य जीवन का सुधार ही नहीं, इससे श्रीर भी बहुत कुछ ।"

कालरिज का कहना है कि "कविता ने मुक्ते वह शक्ति दी है जिससे मैं संसार की सब वस्तुत्रों में भलाई श्रीर सुन्दरता को देखने का प्रयक्ष करता हूँ।"

श्राधुनिक कवियों के काव्यों में भी नीति की ऐसी बातें मिलती हैं जिनसे लोक व्यवहार का ज्ञान भलीभॉति हो सकता है। प्राचीन किवयों के काव्य तो लोक व्यवहार-ज्ञान के भएडार ही हैं। हॉ, दु: ख-निवारण एक ऐसी बात है जिसे सहज ही सब नहीं मान सकते। प्राचीन उदाहरणों को छोड़िये। बाहु-पीड़ा मिटाने के लिये 'हुनुमान्-

<sup>1</sup>Princes and captains leave a little dust, And Kings dubious legend of their reign The Swords of Caesares, they are less than rust The poet doth remain.

बाहुक' की रचना-मंबंधी तुलसीदास की किंवदन्ती का जब तक स्थितित्व रहेगा तव तक स्थास्तिक जन कविता का यह उद्देश्य भी स्थवर्य मानेंगे।

शुक्रजी के शब्दों में "हृद्य पर नित्य प्रभाव रखनेवाले ह्रपो श्रीर व्यापारों के सामने लाकर कविता वाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की श्रन्त:प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रकाश का प्रयास करती है।"

एक लहै तप पुंजन के फल ज्यों तुलसी अरु सूर गुसाँई के एक लहै बहु संपति केशव भूषण ज्यों बर बीर बड़ाई। एकन को जस ही से प्रयोजन है रसखान रहीम की नॉई। 'दास' कवित्तन की चरचा बुधिवंतन को सुख दै सब ठाँई।

श्राधुनिक दृष्टि से काव्य का फल हृद्यसंवाद श्रर्थात् काव्य-नाटक के पात्रों के साथ रिसकों का तादात्म्य होना श्रीर श्रत्यानन्द की प्राप्ति तो है ही, क्रीड़ारूप मे श्रात्माविष्कार एक ऐसा फल है कि किव तथा लेखक, सभी इससे सहमत होगे। नाटक क्या हैं 'क्रीड़नक' 'खेल' (Play) ही तो हैं। 'एकोऽहं बहु स्याम' जैसी भावना ही तो इसमें काम करती है।

# चौथी छाया

# काव्य के कारग्

काव्य का कारण प्रतिभा है। नयी-नयी स्फूर्ति, नव-नव उन्मेष, टटकी-टटकी सूम्म को प्रतिभा कहते हैं। पिण्डितराज के विचार से प्रतिभा शब्द और अर्थ की वह उपस्थिति या आमद है जो काव्य का रूप खड़ा करती है। यही बात मंखक ने बड़े ढंग से कही है—सराहिये उस कबि-चक्रवर्ती को जिसके इशारे पर शब्दों और अर्थी की सेना सामने कायदे से खड़ी हो जाती है। वामन ने प्रतिभान अर्थान

१ श्रभ्रं कषोन्मिषितकीर्तिसितातपत्रः स्तुत्यः स एव कविमण्डलचक्रवर्ती । यस्येच्छ्येव पुरत स्वयमुज्जिहीते । द्वाग्वाच्यवाचकमयः पृतनानिवेशः । श्रीकण्टचिरत

कान्य के कारण

प्रतिभा को कवित्ववीज कहा है। आधुनिक आलोचक कल्पना को भी कविता का उत्पादक कारण मानते हैं।

रद्भर ने प्रतिभा को शिक्त नाम से अभिहित किया है। यह पूर्व-जन्मार्जित एक विशेष प्रकार का संस्कार है जिसे आचार्य मम्मद आदि ने भी माना है। यह दो प्रकार की होती है। एक सहजा और दूसरी उत्पाद्या। सहजा कथंचित होती है अर्थात् ईश्वरदत्त या अदृष्टजन्य होती है और उत्पाद्या व्युत्पत्तिजभ्य है।

क्निको प्रतिभा नहीं है वे भी किव हो सकते हैं। क्योंिक सर्विती की सेवा व्यर्थ नहीं जाती। आचार्य द्राडी कहते है कि यद्यपि काव्य-निर्माण का प्रवल कारण पूर्वजन्मार्जित प्रतिभा, जिसको नहीं है वह भी श्रुत से अर्थात् व्युत्पत्ति-विधायक शास्त्र के श्रवणमनन से तथा यह से अर्थात् अभ्यास से सरस्वती का छपापात्र हो सकता है। अर्थात् सरस्वती सेवित होने से सेवक को किव की वाणी देती है।

इससे स्पष्ट होता है कि काव्य के कारण प्रतिभा, शास्त्राध्ययन श्रीर श्रभ्यास है। कितने श्राचार्यों ने इन तीनों को ही कारण माना है। लाकशास्त्रादि के श्रवलोकन से प्राप्त निपुणता का ही नाम व्युत्पत्ति है श्रीर गुरूपदिष्ट होकर काव्य-रचना में बार-वार प्रवृत्त होना श्रभ्यास है।

ये तीनो काव्य-निर्माण में इस प्रकार सहायक होते है कि प्रतिभा से साहित्य-सृष्टि होती है, व्युत्पत्ति उसको विभूषित करती है और अभ्यास उसकी वृद्धि। जैसे, मिट्टी और जल से युक्त बीज लता का कारण होता है वैसे ही व्युत्पत्ति और अभ्यास से सहित प्रतिभा ही कविता-लता का बीज है—कारण है।

जो श्राधुनिक समालोचक यह कहते हैं कि 'श्रतिभा' ही केवल कवित्व का कारण हो सकती है, इसपर शाचीनों ने जोर नही दिया। संस्कृत श्रालंकारिकों की दृष्टि में श्रशास्त्राभ्यासी कवि नहीं हो सकता।

९ न विद्यते यद्यपि पूर्ववासनागुगाानुबन्धिप्रतिभानमङ्गुतम् । श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुप्रहम् । कान्यादर्श

२ प्रतिभैव श्रुताभ्याससिहता कविता प्रति । हेतुर्मृदम्बुसम्बद्धवीजोत्पत्तिर्कतामिव । जयदेव

उनकी दृष्टि से प्रामीण गीतों में कवित्व नहीं हो सकता आदि । यह कहना ठीक नहीं है। हेमचन्द्र ने स्पष्ट लिखा है कि काव्यरचना का कारण केवल प्रतिभा ही है। व्युत्पित्त और अभ्यास उसके संस्कारक हैं, काव्य के कारण नहीं । भामह का तो कहना यह है कि मन्द्बुद्धि भी गुरूपदेश से शास्त्राध्ययन में समर्थ हो सकता है पर काव्य तो कभी-कभी किसी प्रतिभाशाली के ही सौभाग्य में होता है । यदि प्रामगीतों में कवित्व का अभाव माना जाता तो कवि-कोकिल विद्यापित के गीत इतने समादत नहीं होते। यही कारण हैं, कि कजली और लावनी के रिस्या भारतेन्द्र हिरुक्तन्द्र को कहने के लिये वाध्य होना पड़ा—

#### 'भाव अनुठो चाहिये भाषा कोऊ होव'।

हाँ, यह बात श्रवश्य है कि श्राशुक्तवियो, कव्वालियों, लावनी श्रीर कजली बाजो की तुरत की तुकबंदियों में कवित्व कादाचिक्त ही होता है।

आधुनिक विवेचक विद्वानों का विचार है कि कुछ ऐसी मानसिक वृत्तियाँ हैं जो काव्य-रचना की प्रेरेणा करती हैं। वे हैं—(१) आत्माभिव्यक्ति (२) सौदर्य-प्रियता (३) स्वाभाविक आकर्षण और (४) कौतुक-प्रियता। इनमें मुख्यता आत्माभिव्यक्ति वा आत्माभिव्यंजन की है।

(१) कुछ प्रतिभाशाली मनुष्य अपनी मानसिक भूख मिटाने के लिये वास्तव जगत की वस्तुओं से काल्पनिक सम्बन्ध जोड़ते हैं और जीवन को पूर्ण करने की चेष्टा करते हैं। इस चेष्टा में वे अपने हृद्य के उमड़ते हुए भावों को साज-सवार कर व्यक्त करते हैं और उनके माधुर्य का उपभोग करते हैं। वे केवल अपने ही उनका आनन्द उठाना नहीं चाहते, बल्कि वे यह भी चाहते हैं कि उनके समान दूसरे भी वैसे ही आनन्द का उपभोग करें।

इस काव्यकारण की कवीन्द्र रवीन्द्र अनेक भावभंगियों से यों व्यक्त करते हैं।

प्रतिभैव च कवीना काव्यकारणकारणम् । व्युत्पत्त्याभ्यासौ तस्या एव संस्कार-कारकौ नतु काव्यहेत् । काव्यानुशासन

२ गुरूपदेशादभ्येतुं शास्त्र' जबधियोऽप्यलम् । कान्यं तु जायते जातु कस्यचित्प्रतिमावतः । कान्यासंकाः

(क) ''हमारे मन के भाव की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अनेक हृदयों में अपने को अनुभूत कराना चाहता है।"

(ख) "हृदय का जगत् अपने को व्यक्त करने के लिये आकुल रहता है। इसीलिये चिरकांल से मनुष्य के भीतर साहित्य का वेग है।"

(ग) "बाहरी सृष्टि जैसे अपनी भलाई-बुराई, अपनी असंपूर्णता को व्यक्त करने की निरंतर चेष्टा करती है वैसे ही यह वाणी भी देश-देश में भाषा-भाषा में हम लोगों के भीतर से बाहर होने की बराबर चेष्टा करती है। यही कविता का प्रधान कारण है।"

इसी भाव को भिन्न रूप से पाश्चात्य विद्वान भी प्रकट करते हैं। वर्डशवर्थ का कहना, है कि "समय-समय पर मन मे जो भाव संगृहीत होता है वही किसी विशेष अवसर पर जब प्रकाश में आता है तब कविता का जन्म होता है" ? <sup>6</sup>

यही लार्ड बायरन का भी कहना है "जब मनुष्य की वासनाएँ या भावनाये अन्तिम सीमा पर पहुँच जाती हैं तब वे कविता का रूप धारण कर लेती है"। र

(२) मनुष्य स्वाभावतः सौन्दर्यप्रिय होता है और सर्वत्र ही सौन्दर्य का अनुसन्धान करता है। क्योंकि सौन्दर्य से एक विशेष प्रकार का आनन्द होता है कि विय में सौन्दर्य की प्रधानना रहती है। इसिलिये उसकी ओर प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाती है। यही कारण है कि काव्य रमगीयार्थप्रतिपादक और रसात्मक होता है।

(३) मन स्वभावतः कोमलता, मधुरता तथा सरलता को चाहता है। क्योंकि यह उसके अनुकूल है। ये बातें काव्य से ही संभव हैं। यह अनुकूलता भी काव्य की एक प्रोरक शक्ति है।

(४) कौतुकप्रियता भी काव्य-रचना में अपना प्रभाव दिखाती है। इससे कौतूहलपूर्ण आनन्द होता है। काव्य में वैचित्र्य और चमत्कार लाने की जो चेष्टा है वही इसके मूल में है।

इस प्रकार नवीनों ने नये-नये कार्र्य-कारण के उद्भावन किये हैं जो आधुनिक विचारों के पोषक है।

<sup>1</sup> Poetry takes its origin from emotion recell ected in tranquility.

<sup>2</sup> Thus their extreme verge the passions Dash in poetry, which is but passions.

## पाँचवी छाया

# जान्य क्या है ?

काव्य के लज्ञण अनेक हैं पर आचार्यों के मतभेदों से खाली नहीं। निर्विवाद कोई लज्ञण हो ही कैसे सकता है जब कि विचारों और तर्क-वितर्कों का अन्त नहीं है और जब कि काव्य का स्वरूप ही ऐसा व्यापक और सर्वप्राही है।

साहित्यदर्पण का लज्ञण है—'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' अर्थात् सर्व-प्रधान होने के कारण रस ही जिसका जीवनभूत त्रात्मा है, ऐसा वाक्य काव्य कहलाता है। इसीसे कहा है कि काव्य में वाणी की विद्ग्धता—विलज्ञणता-विमिश्रित चातुर्य की प्रधानता होने पर भी उसका जीवन रस ही है।

शब्द-सौष्ठव मात्र उतना मनोरम नहीं हो सकता, वक्तव्य विषय को व्यक्त करने का भिन्न-भिन्न प्रकार उतना मनमोहक नहीं हो सकता जितना कि मार्मिक और सरस अर्थ। शब्दों का लालित्य वा उनकी भंकार सुनकर इम भले ही वाह-वाह कह दे पर ये हमारे हृदय का स्पर्श नहीं कर सकते, उसमें गुद-गुदी पैदा नहीं कर सकते। पर अर्थ इस अर्थ के लिये सर्वथा समर्थ है। अलीकिक आनन्द का दान हमारे काव्य का ध्येय है। यह त्रानन्द वाह्याडम्बर से प्राप्त नहीं हो सकता। श्चलंकार वा विशिष्ट पद-रचना काव्य की आत्मा नहीं हो सकती। काट्यात्मा तो बस ऋर्थ का उत्कर्ष ही है जो रस के सामवेश से ही सिद्ध हो सकता है। जब तक किसी बात से हमारा हृदय गद्गद नहीं हो उठता, मुग्ध नहीं हो जाता तब तक हम किसी वर्णन को काव्य कह ही कैसे सकते हैं! किसी भाव के उद्रेक ही में तो अर्थ की सार्थ-कता है। यह अर्थ हृद्यस्पर्शी तभी हो सकता है जब उसमें हृद्य के सुप्त भाव को छेड़कर जागरित करने की शक्ति हो। उसी जायत भाव में हम भूल जायँ तो हमें सच्चा त्रानन्द प्राप्त होगा और वही त्रानन्द काव्य का रस है।

शुक्तजी के शब्दों में—'जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान-दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिये मनुष्य की वाणी जो शब्द-विधान करती आयी है उसे कविता कहते हैं।" सबसे श्रवीचीन लच्चण पीएडतराज जगन्नाथ का है "रमणीयार्थ-प्रतिपादक: शब्द: काञ्यम्" अर्थात् रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काञ्य है। इसकी ज्याख्या यों की जा सकती है। जिस शब्द या जिन शब्दों के अर्थ अर्थात् मानस-प्रत्यच-गोचर वस्तु के बार-बार श्रनुसन्धान करने से—मनन करने से रमणीयता अर्थात् श्रनुकूल वेदनीयता, श्रलौकिक चमत्कार की श्रनुभूति से संपन्न हो, वह काञ्य है। पुत्रोत्पत्ति वा धनप्राप्ति के प्रतिपादक शब्दों के द्वारा जो श्राह्णाद्जनक श्रनुभूति होती है वह श्रलौकिक नहीं लौकिक है। क्योंकि उसमें मन-रमा देने की शिक्त नहीं होती, मोद-मात्र उत्पन्न करने की शिक्त होती है। रमणीयता श्रीर मोदजनकता में बड़ा श्रन्तर है। दूसरे, उसमे चिण्क रमणीयता श्री उपलब्धि हो सकती है, तात्कालिक श्रानन्द हो सकता है। उस रमणीयता में चए चए उदीयमान वह नवीनता नहीं जो मन को बार-बार मोहित कर दे। प्रत्युत ऐसी बातें बार बार दुहरायी जाती हैं तो श्रकन्तुद हो उठती हैं। श्रतः उनसे श्रलौकिक श्रानन्द नहीं हो सकता, सनातन रमणीयता का उपभोग नहीं किया जा सकता। इससे यहाँ रमणीयता का श्रथं श्रलौकिक श्रानन्द की प्राप्ति है श्रीर इस रमणीयता के वाहक शब्द ही हैं।

हमारे आाचार्य उक्त लक्षणों के अनुसार विशिष्ट शब्द वा वाक्य ही को काव्य मानने वाले महीं, बिल्क शब्द और अर्थ दोनों को काव्य मनाने वाले भी हैं। भामहाने काव्य का लक्षण किया है कि 'सिम्मिलित शब्द और अर्थ ही काव्य है"। अर्थात् वाह्य शब्द और आन्तर अर्थ ही सिम्मिलित होकर काव्य को स्वरूप प्रदान करते हैं। ये आचार्य शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता माननेवाले हैं। शब्द-सौष्ठव को प्रधानता देनेवाले आचार्यों का यह अभिप्राय नहीं कि काव्य में अर्थ का अस्तित्व ही नहीं माना जाय या दूषित अर्थवाले शब्दों को काव्य कहा जाय। इनमें मतभेद का कारण यह है कि काव्य में शब्द या शब्दावली या वाक्य की प्राधानता है या शब्द और अर्थ दोनों की।

कहा है कि काव्य का शरीर शब्द और अर्थ हैं, रस आत्मा है, शौर्य आदि गुण हैं, काणत्व आदि के तुल्य दोष हैं, अंगों के सुगठन के समान रीतियाँ है और कटक-कुंडल के समान अलंकार हैं।

काव्य के पाश्चात्य व्याख्याकारों ने कहा है कि "काव्य के अनत-

र्गत वे ही पुस्तकें आनी चाहिये जो विषय तथा उसके प्रतिपादन की रीति की विशेषता के कारण मानव-हृद्य को स्पर्श करनेवाली हों और जिनमें रूप-सौष्टव का मूल तत्व और उसके कारण आनन्द का जो उद्रे क होता है उसकी सामग्री विशेष रूप से वर्तमान हो।" व्याख्याकार का आशय अर्थ की रमणीयता से ही है।

रस्किन ने तो स्पष्ट कहा है --

"कविता कल्पना के द्वारा रुचिर मनोवेगों के लिये रमणीय चेत्र प्रस्तुत करती है"।

मानव-जीवन और प्रकृति से काव्य का गहरा सम्बन्ध है। अत: काव्य मानव-जीवन और सृष्टि-सौन्दर्थ की विशद व्याख्या है। यही कारण है कि काव्य के अध्ययन से आंतरिक भावनायें जाग उठती हैं और मानव-जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेती हैं।

नवीन कलाकारों के लच्चणों का अन्त नहीं, जितने मुँह उतनी बातें। कहना चाहिए कि अबतक किवता की कोई ऐसी परिभाषा न बन सकी जो तर्क-वितर्क से शून्य हो।

# बठी बाया.

# ∨कांच्य-लक्षण-परीक्षण

कविता का कोई सर्वमान्य लज्ञाण होना कठिन है। इसके कारण श्रनेक हैं। कविता के सम्बन्ध में कलाकारों के दो प्रकार के मनोभाव हैं। कोई-कोई कविता को केवल मनोरंजन का साधन समभते हैं श्रीर उसे उपेजा की दृष्टि से देखते हैं। इसके विपरीत कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कविता के प्रशंसक ही नहीं, उसके पुजारी हैं। वे उसे देवी वस्तु समभते हैं। लज्ञ्ण-भिन्नता के मुख्य कारण ऐसे ही मनोभाव हैं।

विचेस्टर के मत से काव्य के मूल तत्त्व चार है—पहला है भावात्मक तत्त्व (Emotional element)। इसमें रस ही मुख्य है। दूसरा है बुद्धितत्त्व (Intellectual element)। इसमें विचार की प्रधानता है। क्योंकि जीवन के महान तत्त्वों पर इसकी भित्ति स्थापित की जाती है। तीसरा तत्त्व है कल्पना (Imagination)। रसव्यक्ति में

इसकी मुख्यता मानी जाती हैं। चौथा तत्त्व है काव्याङ्ग (Formal elements)। इसमे भाषा , शैली, गुण, अलंकार आदि आते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य-साहित्य वह वस्तु है जिसमें मनोभावात्मक, कलात्मक; बुद्धयात्मक और रचनात्मक तत्त्वो का समावेश हो। पर, लच्चएाकार एक एक तत्त्व को ले उड़े हैं और अपने-अपने मनो-नुकूल लच्चए लिख डाले हैं। किसी किसी के लच्चएों में एक से अधिक भी तत्त्व पाये जाते हैं।

कविता के मुख्यत: दो ही पत्त सामने त्राते हैं। एक भावपत्त श्रौर दूसरा कुलापत्त । इस दृष्टि से कुछ तत्त्रणों की परीत्ता की जाय।

रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को वा रसात्मक वाक्य को काव्य कहने से कलापन्न छूट जांता है। इनमें शब्द की प्रधानता दी गयी है। वाक्य भी शब्दात्मक ही होता है। 'कांव्यप्रकाश' में निर्देष, सगुण और सालंकार शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं, इस लन्नण में कलापन्न तो है पर भावपन्न का अभाव है। इसमें शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता दी गयी है। ऐसे ही 'काव्य की आत्मा रीति है दे इसमें कलापन्न तो है पर भावपन्न नहीं है। रीति को काव्यात्मा मानना भी यथार्थ नहीं। अभिव्यव्जनावादी भले ही इसे महत्त्व दे। 'काव्य की आत्मा ध्वनि है ये यह यथार्थ है पर इसमें कलापन्न की उपेन्ना है। पहले में शब्द की और दूसरे में अर्थ की प्रधानता है। कहना चाहिये कि कहीं शरीर है तो आत्मा नहीं और कहीं आत्मा है तो शरीर नहीं।

वर्डस्वर्थ का 'उत्कट भावना का सहजोद्रे क काव्य है ४' यह लज्ञण किवराज विश्वनाथ के लज्ञण का ही प्रतिरूप है। वैसे ही कालरिज का काव्यलज्ञण 'उत्तम शब्दों की उत्तम रचना पं वामन के लज्ज्य से मिलता है। शेली के 'श्रेष्ठ और उत्तमोत्तम आत्माओं वा हृदयों के आत्यंतिक रमणीय वा भव्य च्यों का लेखा दें काव्य है, लज्ज्य

१ तददोषौ राज्दार्थौ सगुरावानलंकृती पुनः कापि । मम्मट

२ रीतिरात्मा काव्यस्य । वामन

३ काव्यस्यात्मा ध्वनि. । ध्वन्याखोक

<sup>4.</sup> The spontaneous over flow of powerful feelings.

<sup>5.</sup> The best words in the best order.

<sup>6.</sup> The best and happiest moments of the best and happiest minds. \_\_\_\_ Skelley.

को लच्चए न कहकर काव्य के उत्पत्तिकाल श्रौर किवयों का गुणवर्णन ही कहना चाहिये। श्रानील्ड ने 'काव्य को जीवन की व्याख्या 'जो कहा है वह श्रस्पष्ट है। क्यों कि किवता जानने के पहले जीवन की व्याख्या का ज्ञान होना चाहिये। दूसरी बात यह कि यह तो किवता का एक प्रकार का प्रयोजन है। श्रालफ ड लायल का यह लच्चए 'किसी युग के प्रधान भावों श्रौर उच्च श्रादशों को प्रभावोत्पादक रीति से प्रकट कर देना ही किवता है ' किवता के कार्य का ही निर्देश करता है।

महादेवी वर्मा कहती हैं—'कविता कवि-विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाथे किसी दूसरे के हृदय में आविभूत हो जाती हैं।" इसमें रसनिष्पत्त की वही प्रक्रिया भलकती है जिसका नाम 'साधारणीकरण' है। अभिनव गुप्त की भाषा में इसे कहें तो 'हृद्यसंवाद' वा 'वासनासंवाद' कह सकते हैं। इसमें यह दोष आ जाता है कि जहाँ काव्यगत पात्रों के साथ रसिक-हृदय का संवाद—मेल नहीं होता वहाँ लच्चणसंगित नहीं हो सकती। काव्य-नाटक में विसंवादी भावनार्थ भी जागृत होती हैं।

इस प्रकार कुछ काव्यलच्नणों की समीचा करने से यह स्पष्ट होता है कि किवयों और विवेचकों ने काव्यलच्नणों में कहीं तो उसकी मनो-मोहक शिक की प्रशंसा की है और कहीं उस्के रमणीय गुणों का निदर्शन किया है। कहीं तो किव की चित्तवृत्ति का वर्णन पाया जाता है और कहीं उनके विचारों का, जिनसे किवता का प्रादुर्भाव होता है। किसी ने भाव पर, किसीने कल्पना पर, किसीने रचना-शैली पर, किसीने प्रकाशनशिक पर, किसीने उद्दीपक शिक पर, किसीने रहस्य पच्च पर, किसीने अन्तर्द ष्टि पर बल दिया है। कोई काव्य, को आनन्दमूलक, कोई कलामूलक, कोई भावमूलक, कोई अनुभूतिमूलक, कोई आत्मवृत्ति-मूलक, कोई जीवन-वृत्ति-मूलक और कोई इसको हृदयोद्गारमूलक बताते हैं। काव्य-लच्नणों में भाषा, छन्द, संगीत, सत्य सौन्दर्य, ज्ञान आदि को भी सिम्मिलित कर लिया गया है। रस और आनन्द तो काव्य की मुख्य वस्तु हैं ही।

<sup>1.</sup> Poetry is at bottom a criticism of life.

<sup>2.</sup> Poetry is the most intense expression of the dominant emotions and the higher ideas of the age.

कविता के उक्त वस्तुविवेचन में जो भिन्नता पाथी जाती है उससे कोई किसी एक निश्चित सिद्धान्त पर पहुँच नहीं सकता। संज्ञेप मे यह लज्ञण कहा जा सकता है कि—

# सहृदयों के हृदयों की आह्वादक रुचिर रचना काव्य है।

लित कला में 'सहृद्य' शब्द इतना जनप्रिय हो गया है कि इसकी व्याख्या की त्रावश्यकता नहीं पर सभी को त्राचार्य का त्रिमित त्र्र्थ समभ लेना चाहिये। वह त्र्र्थ है-सहृद्य वह है जिसका हृद्य काव्यानुशीलन से वर्णनीय विषय में तन्मय होने की योग्यता रखता है। यहाँ रुचिर से कलापच का त्रीर त्राह्वादन से भावपच का प्रहण है।

# सातवीं छाया कवि, कविता और रसिक

कवि श्रौर कविता की एक साधारण-सी परिभाषा है जिसमें दोनों की स्पष्ट भलक पायी जाती है। यद्यपि बुद्धि श्रौर प्रज्ञा एकार्थवाची हैं तथापि बुद्धि से प्रज्ञा का स्थान ऊँचा है। यह उसकी साधिनका से प्रकट है। श्रभिनव गुप्त कहते है कि "श्रपूर्व वस्तु के निर्माण में जो समर्थ है वह है प्रज्ञा" । "जब वह प्रज्ञा नवनवोन्मेषशितनी श्रथांत् टटकी-टटकी सूभवाली होती है तब उसको प्रतिभा कहते हैं। उसी प्रतिभा के बल से सजीव वर्णन करने में जो निपुण होता है, वही कि है श्रौर उसीका कर्म, कृति वा रचना किवता है" । किव श्रौर किवता के इस लज्ञण में किसी को कोई विचिकित्सा नहीं होगी।

कवि असाधारण होता है। यह असाधारणता उसे पूर्वजन्मार्जित संस्कार से प्राप्त होती है। एक श्रुति का आशय है कि "जो कवि नहीं,

१ येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशात् विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णंनीयतन्मयीभवन-योग्यता ते हृदयसंवादभाजः सहृदयाः । अभिनव गुप्त

२ त्रपूर्व-वस्तु-निर्माग्र-चमा प्रज्ञा । ध्वन्यस्लोक

३ प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिमा मता । त्तदनुप्राग्यनाज्जीवद्वर्णनानिपुग्गः कविः कवेः कर्म स्मृतं काव्यम् ।

कवीयमान है अर्थात् किव न होते हुए भी अपने को किव मानने वाले हैं उन्हें किव का वह दिव्य मानस कहाँ से प्राप्त हो सकता है जो रहस्यों को प्रकाश में लावे"। अभिप्राय यह कि किव का मानस दिव्य होता है। दिव्य-मानस व्यक्ति ही किवता करने का अधिकारी हो सकता है। किव का ढोंग रचने वाला कभी किव नहीं हो सकता।

हम भी साधारण लोकोकि में कहते हैं 'जहाँ न पहुँचे रिव वहाँ पहुँचे कि वि।' यह लोकोकि इस बात को व्यक्त करती है कि कि कि कितना सामर्थ्यशाली है। रिव-िकरणें अगु-परमागु को भी आलो-िकत करती हैं पर कि की दृष्टि उससे भी तीक्ष्ण होती है। उसे प्रतिभा-प्रस्त कल्पना की शिक्त प्राप्त है! उसकी अन्तर्भेदिनी दृष्टि प्रति वस्तु में प्रविष्ठ होने की अद्भुत शिक्त रखती है। रिव विश्वव्यापी वस्तुओं के वाह्यावरण तक ही पहुँच सकता है। किन्तु कि उनके अन्तरंग में पैठकर उनको हमारे समन्न ऐसे मनोरम आकार में प्रस्तुत करके रख देता है कि हम देख-सुनकर मुग्ध हो जाते हैं, उनके रहस्य को मधुर रूप से हृद्यंगम कर लेते हैं और उनके रागात्मक स्पर्श से पुलिकत हो उठते हैं। हमारी इस बात का, समर्थन संस्कृत की यह सूक्ति भी करती है कि "कवय: किं न पश्यन्ति"— कि कि क्या नहीं देख सकते!

"इस अपार संसार में किव ही ब्रह्मा हैं। इससे यह जैसा चाहता है वैसाही संसार हो जाता है।" अभिप्राय यह कि किवके इच्छानुसार काव्य-संसार का निर्माण होता है। "यदि किव शृङ्गारी हुआ तो संसार रसमय हो गया और अगर वह विरागी हुआ तो संसार नीरस हो गया ।" शेली ने भी कुछ ऐसा ही कहा है ।

हम जो कुछ जड़चेतनात्मक प्राकृतिक पदार्थ देखते हैं और जिन प्राणियों के बीच रहते हैं उनसे एक हमारा आन्तरिक सम्बन्ध स्थापित

१ कवीयमान क इह प्रवोचत् देवं मन कुतो अधिवजातम् । श्रुति

२ अपारे खळु संसारे कविरेव प्रजापतिः । यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते । श्वज्ञारी चेत् कवि काव्यं जातं रसमयं जगत् ।

स एव वीतरागञ्चेत् नीरसं सर्वमेव तत् ।।

<sup>3</sup> Poets are the trumpets which sing to battle, Poets are the unacknowledged legislature of the world.

है। हम लोगों में एक प्रकार का आदान-प्रदान होता रहता है। यह सर्वसाधारण को उतना स्पन्दित नहीं करता जितना किन को। किन उसकी आभिन्यिक के लिये आतुर हो उठता है। क्योंकि वह उसके प्रकाशन की चमता रखता है। हम सब कुछ देखते-सुनते और समभते-बूभते भी मूक हैं, उसकी सी प्रकाशन-चमता हम में नहीं है।

समाधि की योग में ही नहीं, काव्य में भी आवश्यकता है। समाधि का अर्थ अवधान है—िचरा की एकाग्रता है। इससे वाह्यार्थ की निवृत्ति और वेदितव्य विषय में प्रवृत्ति होती है। अभिप्राय यह कि "बहिरिन्द्रियों के व्यापार का जब विराम होता है तब मन के अन्तर में लवलीन होने से अभिधा के अनेक स्फुरण होते हैं"। इससे "काव्य-कर्म में किव की समाधि ही प्रधान है।" इसी बात को शेली कहता है कि "किवता स्कीत तथा पूर्णबम आत्माओ के परिपूर्ण चर्णों का लेखा है"। इसी बात को प्रो० बा० म० जोशी यों कहते हैं कि "काव्यादि के निर्माण करनेवाले कलाकार आत्मिवभोर की दशा में रहते हैं। किव जब काव्य के विषय में तन्मय हो जाता है तभी उसके सहज उद्गार निकलते हैं।"

किव केवल अपने ही लिये किवता नहीं करता बल्क दूसरों के लिये भी करता है। उसका उद्देश्य होता है कि जैसी मुभे अनुभूति होती है वैसी ही अनुभूति पाठकों को भी हो, उनके चित्त में रस-संचार हो। इसके लिये किव शब्द और अर्थ—वाचक और वाच्य का आश्रय लेता है। क्योंकि इनके विना उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। वह सीधे अपनी अनुभूति को पाठकों के हृद्य में पैठा नहीं सकता। पाठकों या रसिकों के मन के भावों को रस का रूप देने के लिये उसको काव्य की सृष्टि करनी पड़ती है; अपनी भावना को सुन्दर बनाना पड़ता है।

हम भी शब्द और अर्थ जानते हैं। किन्तु हम उनका विन्यास वैसा नहीं करं सकते जैसा कि किव। वह अपने शब्द और अर्थ के विन्यास से अपना अनुभव औरों को वैसा ही कराकर मुग्ध कर देता

१ मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकथामिधेयस्य । - रुद्धट

२ काव्यकर्मिशा कवे समाधि परं व्याप्रियते । --काव्यमीमांसा

<sup>3</sup> Poetry is the record of the happiest and best minds.

है जैसा कि वह स्वयं अनुभव करता है। कहा है "जिन शब्दों को हम प्रतिदिन बोलते हैं, जिन अर्थों का हम उल्लेख करते हैं उन्हीं शब्दों और अर्थों का विशिष्ट भावभंगी से विन्यास करके कवि जगत् को मोह लेते हैं ?"।

किव का शब्द और अर्थ के विन्यासिवशेष से काव्य को जो भव्य बनाना है वही काव्यकौशल है; वही काव्य की नृतनता है; वही कला है। इसीको आप चाहे तो आधुनिक भाषा में प्रेषणीयपद्धित वा अभि-व्यञ्जनाकौशल कह सकते हैं। विन्यासिवशेष पर ध्यान देनेवाले हमारे प्राचीन किव कलाकुशल तो थे ही, अभिव्यञ्जनावादी भी थे। यदि वे ऐसे न होते तो कभी नहीं शब्द और अर्थ के 'विन्यास-विशेष' 'प्रथन-कौशल' 'साहित्य-वैचित्र्य'' अर्थान् शब्द और अर्थ के सम्मेलन वा सहयोग की विचित्रता की बात मुँह पर नहीं लाते; ऐसे शब्दों के प्रयोग नहीं करते।

किव अपने वाच्य-वाचक को सालंकार बनाने का कभी प्रयास नहीं करता। वे आप से आप उसमें उद्भूत हो जाते हैं। उनके लिये विशेष कल्पना नहीं करनी पड़ती। वे आप से आप ऐसे आ जाते हैं कि वाच्य-वाचक से उनका कभी विच्छेद नहीं हो सकता। वे उनके आंग ही हो जाते हैं। कहा भी है कि "काव्य की रूस वस्तुयें तथा उनके आलंकार महाकिव के एक ही प्रयत्न से सिद्ध हो जाते हैं" उनके लिये पृथक रूप से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ऐसा करने वाले प्रश्नुत किव नहीं कहे जा सकते।

श्वानेव शब्दान् वयमालपाम यानेव चार्थान् वयमुिक्षक्षाम: ।
 तैरेव विन्यासविशेषमव्ये संमोहयन्ते कवयो जगन्ति ॥ शीवक्रीकार्णव

२ त एव पदविन्यासा ता एवार्थविभूतयः । तथापि नव्यं भवति काव्यं प्रथनकौशलात् ॥ निदानं जगता वन्दे वस्तुनी वाच्यवाचके । तयो: साहित्यवैचित्र्यात् सतां रसविभूतय ॥

<sup>—</sup>काष्यमीमांसा

रसवन्ति हि वस्तूनि सालंकारािया कानिचित् ॥
 एकेनैव प्रयत्नेन निर्वर्त्यन्ते महाकबे ।

<sup>---</sup>ध्वन्यास्रोक

यदि किव अपने काव्य से पाठकों का मनोरंजन कर सका, पीर मन में रस का संचार कर सका तो किव अपनी कृति में सफल सममी जा सकता है। किन्तु यह उसके वश के बाहर की बात है। रसोद्रे क में समर्थ भी काव्य अरसिक के मन में रसोद्रे क नहीं कर सकता। जो पाठक या श्रोता किवहृदय के साथ समरस नहीं हो सकता वह काव्य का आस्वाद नहीं ले सकता। अतः रससंचार जितना काव्य पर निर्भर करता है उतना ही पाठकों के मन पर भी निर्भर है। इसीसे वरक्षि का कहना है "कि हे ब्रह्मन्! आप मनमाने पाप हम पर भले ही थोप कें पर अरसिकों को काव्य सुनाना मेरे भाल पर कभी न लिखें, न लिखें, न लिखें"।

सभी पाठकों, श्रोतात्रों श्रोर दर्शकों को जो काव्यानन्द नहीं होता; रसानुभूति नहीं होती उसका कारण यह है कि उस भाव की वासना उनमें नहीं है । वासना है श्रनुभूत भाव वा ज्ञान का संस्कार। श्राधुनिक भाषा में इसको रसास्वाद की शक्ति का स्वाभाविक श्रभाव कह सकते हैं। 'मिल्टन' के संबंध में 'मेकाले' की ऐसी ही उक्ति है जिसका यह श्राशय है कि "पाठक का मन जब तक लेखक के मन से मेल नहीं खाता तब तक श्रानन्द शाप्त नहीं हो सकता" ।

९ इतरपापशतानि यथेच्छ्रया वितर तानि स हे चतुरानन । श्ररसिकेषु कवित्वनिवेदनं शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख ॥

२ न जायते तदास्वादो विना रत्यादिवासनाम् । साहित्यदर्पण

<sup>\*3</sup> Milton cannot be comprehended or enjoyed unless the mind of reader co-operates with that of the writer.

# दूसरा प्रकाश

्र**अर्थ** (क) श्रमिधा

## गहली छाया

शब्द

शब्द का शास्त्रों में श्रधिक महत्त्व है। शास्त्र में जो वाचक है वही शब्द है।

(क) श्रूयमाण होने से शब्द के दो भेद होते हैं— १. ध्वन्यात्मक श्रौर २. वर्णात्मक।

ध्वन्यात्मक शब्द वे हैं जो वीखा, मृदंग आदि वाद्ययन्त्रों, पशु-पित्त्यों की बोलियों और आघात के द्वारा उत्पन्न होते हैं।

वर्णात्मक शब्द वे हैं जो वर्णों में स्पष्टत: बोले या लिखे जाते हैं।

( ख ) प्रयोग-भेद से वर्णात्मक शब्द के दो भेद होते हैं—१. सार्थक स्रोर २. निरर्थक।

सार्थक शब्द वे हैं जो किसी वस्तु वा विषय के बोधक होते हैं। जैसे—राम, श्याम श्रादि।

निरर्थक शब्द ने हैं जिनसे किसी विषय का ज्ञान नहीं होता। जैसे—पागल का प्रलाप, श्रॉय बॉय श्रादि।

(ग) श्रुति-भेद से सार्थक शब्द के दो भेद होते हैं—१. अनुकूल श्रीर २. प्रतिकृत ।

प्रयोगाई सार्थक शब्द का पद कहते हैं।

पद दो प्रकार के होते हैं—१. नाम श्रीर २. श्राख्यात। विशेष्य वा विशेषण्वाचक पद को नाम श्रीर क्रियावाचक पद को श्राख्यात कहते हैं।

पद उद्देश्य भी होता है श्रीर विधेय भी।

जिस पद से सिद्ध वस्तु का कथन हो वह उद्देश्य श्रौर जिस पद से श्रपूर्व विधान हो वह विधेय है। श्रभिप्राय यह कि जिसके विषय में वक्तव्य हो वह उहे रय श्रीर जो वक्तव्य हो वह विधेय है। जैसे—'हे देव ! तुम्हीं माता हो, पिता हा, सखा हा, धन हो श्रीर हे देव ! तुम्हीं मेरे सब कुछ हो'। यहाँ 'देव' जो पहले से सिद्ध श्रथीत् वर्तमान है, उसमें मातत्व, पितृत्व श्रादि 'श्रपूर्व' श्रथीत् श्रवर्तमान का कथन करने से 'देव' उहे रय 'माता हो' श्रादि विधेय है।

पूर्णार्थ-प्रकाशक पदसमूह को वाक्य कहते हैं।

योग्यता, श्राकांचा श्रीर श्रासत्ति से युक्त पदसमूह को वाक्य कहते हैं।

उपयोग-भेद से अनुकूल-पद-घटित वाक्य के तीन भेद होते हैं— (१) प्रभुसम्मित, (२) सुहत्सम्मित और (३) कान्तासम्मित।

(१) वेदादि वाक्य शब्द-प्रधान होने से प्रभुसिम्मत हैं।

(२) पुरणादि अर्थ-प्रधान होने से सुहृत्सम्मित हैं।

(३) काव्य शब्दार्थोभय गुण से सम्पन्न तथा रसास्त्राद से परि-पूर्ण होने के कारण कान्तासम्मित है। कान्ता के समान काव्य के कोमल वचनों से कृत्याकृत्य का उपदेश और रसानुभव से श्रपूर्व श्रानन्द की प्राप्ति होती है। इससे काव्य इन दोनों से विलवण है।

## '१ योग्यता

पदार्थीं के परस्पर अन्वय में—सम्बन्ध स्थापित करने में किसी प्रकार की अनुपपत्ति—अड़चन का न होना योग्यता है। जैसे—

पीकर ठंढा पानी मैंने अपनी प्यास बुझाथी। पर पीकर सृगतृष्णा उसने अपनी तृषा मिटाथी॥ राम

पानी से प्यास बुमती है। इससे पहली पंक्ति में योग्यता है। किन्तु 'मृगतृष्णा' से प्यास नहीं बुमती। इससे दूसरी पंक्ति में योग्यता नहीं है।

# २ आकांक्षा

एक दो साकांक्ष पदों के रहते हुए भी अर्थ का अपूर्ण रहना, अर्थात वाक्यार्थ पूरा करने के लिये अन्यान्य पदों की अपेक्षा--जिज्ञासा का बना रहना, पद-समृह की आकांक्षा कहलाता है। जैसे-

'राम ने एक पुस्तक' इतना कहने ही से अर्थ पूरा नहीं होता और 'श्याम को दी' इस प्रकार के पद अपेक्षित रहते हैं। जब दोनों मिला दिये जाते हैं तब वाक्यार्थ पूरा हो जाता है और आकांक्षा मिट जाती है।

## ३ आसत्ति

ष्ट्रासत्ति को सिन्निधि भी कहते हैं।

एक पद के सुनने के बाद उच्चरित होनेवाले अन्य पद के सुनने के समय सम्बन्ध-ज्ञान का बना रहना 'आसत्ति' है।

श्रभिप्राय यह कि एक पद के उच्चारण के बाद दूसरे श्रपेचित पद के उच्चारण में विलम्ब वा व्यवधान न होना ही श्रासत्ति है।

'राजा साहव' इतना कहने के बाद देर तक चुप रहकर 'कल आवेगे' यह कहा जाय तो इन दोनों का सम्बन्ध तत्काल प्रतीत न होगा श्रीर चाहिये यह कि जिस पदार्थ का जिसके साथ सम्बन्ध हो, उसके साथ ही उसका ज्ञान हो। ऐसा जब तक न होगा तब तक वाक्य न होगा। यह काल-व्यवधान हैं। ऐसे ही अन्यान्य व्यवधान भी होते हैं।

# दूसरी द्वाया

# शब्द और अर्थ

प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है वह अर्थ बोध करने वाली शब्द की शक्ति है।

यह शक्ति शब्द श्रीर श्रर्थ का एक विलक्षण सम्बन्ध है, जो लोक-व्यवहार से सङ्केतज्ञान होने पर उद्बुद्ध हो जाता है। इसे वाच्य-वाचकभाव भी कहते हैं।

शब्द की तीन शक्तियाँ हैं-१. श्रभिधा २. लक्षणा श्रीर ३. व्यंजना। जिनमें ये शक्तियाँ होती हैं वे शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं-

१. वाचक २. तत्तक और ३. व्यञ्जक। इनके अर्थ भी तीन प्रकार के होते हैं—१. वाच्यार्थ २. तद्यार्थ और ३. व्यङ्गश्वार्थ। वाच्य अर्थ कथित या अभिहित होता है; तद्य अर्थ तित्त होता है और व्यङ्गश्व अर्थ व्यञ्जित, ध्वित, सूचित या प्रतीत होता है।

श्रर्थ उपस्थित करने में शब्द कारण हैं। श्रमिधा आदि शक्तियाँ शब्दों के व्यापार है।

#### वाचक शब्द

को साक्षात् संकेतित अर्थ का बोधक होता है, वह

संसार में जितने शब्द व्यवहार में प्रचित हैं वे सब के सब भिन्न-भिन्न वस्तुओं के निश्चित नाम ही हैं। वे ही वाचक शब्द के नाम से श्रभिहित होते हैं। वाचक शब्दों का श्रपना श्रपना श्रथं उन-उन वस्तुओं के साथ संकेत-प्रहण—शब्दों के निश्चित सम्बन्धज्ञान—पर निभेग रहता है। वस्तु का श्राकार-प्रकार इस सम्बन्धज्ञान का बहुत कुछ नियामक है।

संकेतप्रहर्ण—शब्द और अर्थ का सम्बन्धज्ञान—१. ब्याकरण २. उपमान ३. कोष ४. आप्तवाक्य अर्थात् यथाथ वक्ता का कथन ५. व्यवहार ६. प्रसिद्ध पद का सान्तिध्य ७. वाक्यशेष ८. विकृति आदि अनेक कारणों से होता है।

१. व्याकरण से—जैसे, लौकिक, साहित्यक, लठैत, लोहारिन शब्दों के क्रमशः ये अर्थ होते हैं—लोक में उत्पन्न, साहित्य का ज्ञाता, लाठी चलानेवाला और लोहार की स्त्री। ये अर्थ शब्दशास्त्रियों को सहज ही ज्ञात हो जा सकते हैं। कारण, वे प्रकृति-प्रत्यय के योग को जानकर व्याकरण से संकेतप्रहण कर लेते हैं।

२. उपमान से—उपमान का ऋर्थ है, सादश्य, समानता, मेल, बरा-बरी श्रादि । इससे भी संकेतप्रहण होता है । जैसे—जई जौ के समान होती है। इस उपमान से 'जौ' का जानकार और 'जई' को न जानने-

शक्तित्रहं व्याकरगोपमानकोषाप्तवाक्याद्व्यवहारतश्च ।
 सान्निभ्यतः सिद्धपदस्य धीरा वाक्यस्य शेषाद्विवृतेवदन्ति ॥ मुक्तावली

वाला व्यक्ति 'जई' के 'जौ' के समान होनें से 'जई' को देखते ही सहज ही उसे पहचान लेगा।

- ३ कोष से—जैसे, देवासुर-संमाम में निर्जरों ने विजय पाथी। इस वाक्य में 'निर्जर' का अर्थ देवता है। यह सङ्क तमहरण कोष से होता है। जैसे, 'अमरा निर्जरा देवाः'। अमरकोष
- ४. श्राप्तवाक्य से—अर्थात् प्रामाणिक वक्ता के कथन से। जैसे, किसी देहाती को, जिसने रेडियो कभी नहीं देखा है, रेडियो दिखाकर कोई प्रामाणिक पुरुष कहें कि यह रेडियो है तो उसे रेडियो शब्द से रेडियो के रूप का संकेत-प्रहण हो जायगा। इसी प्रकार शब्दों से श्रपरिचित वस्तुओं के परिचय कराने मे श्राप्तवाक्य कारण होते हैं।
- प्र. व्यवहार से—व्यवहार ही वस्तुत्रों श्रौर उनके वाचक का सम्बन्ध जानने मे सर्व-प्रथम श्रौर सर्वव्यापक कारण है। नन्हें-नन्हें दुह्मुँ हे बच्चे मा की गोद से ही वस्तुश्रो का जो परिचय श्रारम्भ करते हैं उसमे किसी वस्तु के लिये किसी शब्द का व्यवहार ही उनके शिक्षप्रहण का कारण वा पदार्थ-परिचायक होता है।
- ६. प्रसिद्ध पद के सान्निध्य से प्रर्थात् साथ होने से—जैसे, मद्य-शाला में मधु पीकर सभी मदमत्त हो गये। इस वाक्य में प्रसिद्ध पद 'मद्यशाला' श्रीर 'मदमत्त' से 'मधु' का श्रर्थ मदिरा ही होगा, शहद नहीं। यहाँ प्रसिद्ध शब्दों के साहचर्य्य से ही सङ्केतप्रहण है।
- द्र, विवृति से—विवरण या टीका से—जैसे, पर्-पर्।र्थ के संबंध को 'श्रमिधा' कहते हैं जो 'शब्द की एक शक्ति' है। इस वाक्य से श्रमिधा का स्पष्ट संकेतग्रह हो जाता है।

वाचक शब्दों के चार भेद होते हैं जिन्हें श्रिभधा के इन मुख्य श्रिभधेयों के श्रिभधायक भी कह सकते हैं। वे हैं—१. जातिवाचक शब्द २. गुगावाचक शब्द ३. क्रियावाचक शब्द श्रीर ४. द्रव्यवाचक (यदच्छावाचक) शब्द।

र जातिवाचक शब्द वह है जो स्ववाच्य समस्त जाति का बोध करता है।

जातिवाचक शब्द का अर्थचेत्र बहुत व्यापक होता है। उसका

एक व्यक्ति में संकेतप्रह हो जाने से जाति भर का परिचय सरल हो जाता है। जैसे, 'त्राम'।

# २ गुरावाचक शब्द प्रायः विशेषण होता है ।

द्रव्य में गुण श्रर्थात् उसकी विशेषता (जिसके श्राधार पर एक जाति के व्यक्तियों में भी भिन्नता श्रा जाती है। बतानेवाला भेदक होता है। वह संज्ञा, जाति तथा किया शब्दों से भिन्न होता है। द्रव्य को छोड़कर उसका कोई स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं। वह नियमत: पराश्रित ही रहता है। उससे वस्तु श्रादि का उत्कर्ष, श्रपकर्ष श्रादि सममा जाता है। जैसे—कचा, पका, हरा, पीला श्रादि।

# होता है।

ऐसे शब्द में क्रिया के आदि से अन्त तक का व्यापार-समूह अन्त-हिंत रहता है। जैसे, हास-परिहास। यहाँ हँसने में होठों का हिलना, खुलना, दॉतों का दिखाई पड़ना और छिप जाना, मीठी-सी हल्की ध्वनि का निकलना, यह समस्त व्यापार होता है।

# अ द्रव्यवाचक शब्द केवल एक व्यक्ति का बोधक

यह वक्ता की इच्छा से वस्तु वा न्यक्ति के लिये संकेतित होता है। संकेत करते हुए वक्ता कभी-कभी द्रव्य की कुछ विशेषताओं को लह्य करके संज्ञा देता है और कभी बिना किसी विचार के योंही कुछ नाम धर देता है। जैसे—चन्द्रमा, सूर्य, हिमालय, भारत, महेश आदि या नत्थू, घीसू, घुरहू, नीलरत्न, फिएभूषण, उदयसरोज, मुरलीधर आदि।

## अभिघा वा अभिघा शक्ति

साक्षात् संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा कहते हैं। अथवा, मुख्य अर्थ की बोधिका शब्द की प्रथमा शक्ति का नाम अभिधा है।

इसी ऋभिधा शक्ति से पद्-पदार्थ के पारस्परिक सम्बन्ध का रूप खड़ा होता है। श्रभिधा शक्ति द्वारा जिन वाचक वा शक्त सब्दों का श्रर्थ-बोध होता है उन्हें कमशः रूढ़, यौगिक श्रीर योगरूढ़ कहते हैं।

्र १ समूहशक्तिबोधक वा रूढ़ वह शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती।

• रूढ़ शब्द के प्रकृति-प्रत्यय-रूप अवयवों का या तो कुछ अर्थ नहीं हो सकता या होने पर भी संगत प्रतीत नहीं हो सकता। जैसे— पेड़, पीधा, घड़ा, घोड़ा आदि।

२ अङ्ग-शक्ति-बोधक वा यौगिक शब्द वह है जिसमें प्रकृति और प्रत्यय का योग—सम्मिलन होकर अवयवार्थ-सहित सम्रदायार्थ की प्रतीति हो ।.

ऐसे शब्दों से यौगिक अर्थ की ही प्रतीति होती है। जैसे, 'पाचक', और 'भूपित'। 'पाचक' में 'पच' का अर्थ पकाना और 'अक' का अर्थ करनेवाला है। दोनों का सम्मिलित अर्थ 'पकानेवाला' होता है। 'भूपित' में 'भू' का अर्थ पृथ्वी और 'पित' का अर्थ मालिक है। किन्तु, एक साथ इनका अर्थ राजा वा जमीन्दार होता है। ऐसे ही धनवान, पाठशाला, मिठाईवाला आदि शब्द हैं।

्रे समूहाङ्गशक्तिबोधक या योगरूढ़ शब्द वह है जिसमें अङ्ग-शक्ति और समूह-शक्ति का योग तथा रूढ़ि, दोनों का सम्मिश्रण हो ।

यौगिक शब्दों के समान अवयवार्थ रखते हुए योगरूढ़ किसी विशेष अर्थ का वाचक होता है। जैसे,

जेहि सुमिरत सिधि होय, गणनायक करिवरबदन।

इसमें 'गणनायक' केवल गणेश ही का बोधक है, अन्य किसी गणनेता का नहीं। यहाँ 'गण' तथा 'नायक' दोनों अपने पृथक् अर्थ भी रखते हैं।

#### (व) लच्चणा

# तीसरी खाया

#### लक्षक शब्द

जिस शब्द से मुख्यार्थ से भिन्न, लक्षणा शक्ति द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है उसे लक्षक वा लाक्षणिक शब्द और उसके अर्थ को लच्यार्थ कहते हैं।

शब्द में यह आरोपित है और अर्थ में इसका स्वाभाविक निवास है।

किसी आदमी को गधा कहा जाय तो साधारण बोध का बालक देख-सुनकर चकरा जायगा। क्योंकि, उसने 'गधा' शब्द के अर्थ का एक पशु के रूप में परिचय प्राप्त किया है। यहाँ 'गधा' शब्द का गधे के जैसा अज्ञ, बुद्धू, बेवकूफ अर्थ उपस्थित करना वाचक शब्द के बूते के बाहर की बात है। क्योंकि, यह काम लक्ष्क शब्द का है। सोद्दरय त्रादि सम्बन्ध से ऐसा करना उसका स्वभाव है। वाचक श्रीर लचक शब्द में यही भेद है।

े मुख्यार्थ की बाधा या व्याघात होने पर रूढ़ि या प्रयोजन को लेकर जिस शक्ति के द्वारा ग्रुख्यार्थ से सम्बन्ध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा कहते हैं।

लक्षणा

इस लक्तणा के लक्षण में तीन बातें मुख्य हैं—१ मुख्यार्थ की बाधा, २ मुख्यार्थ का योग और ३ रुढ़ि या प्रयोजन।

१. मुख्यार्थ की बाधा-मुख्यार्थ वा वाच्यार्थ के अन्वय में अर्थात् वाक्यगत और अर्थों के साथ सम्बन्ध जोड़ने में प्रत्यच विरोध हो वा वक्ता जिस ऋभिप्रेंत ऋाशय को प्रकट करना चाहता हो, वह मुख्यार्थ से प्रकट न होता हो तो मुख्यार्थ की बाधा होती है। जैसे, किसी मनुष्य के प्रति यह कहा जाय कि 'तू गधा है'। इसमें पशुक्रप

मुख्यार्थवाधे तयुक्तो ययाऽन्योऽर्थः प्रतीयते । रुदे. प्रयोजनाद्वासौ लज्ज्या शक्तिरपिंता ॥ साहित्य-दर्पण । मधें के मुख्यार्थ की बाधा है। क्योंकि मनुष्य लम्बे कान श्रौर पूँछ। वाला पशु नहीं हो सकता।

२. मुख्यार्थ का सम्बन्ध वा योग—मुख्यार्थ का बाध होने पर जो छान्य अर्थ प्रहण किया जाता है उसका और मुख्यार्थ का कुछ योग—सम्बन्ध रहता है। इसीको मुख्यार्थ का योग कहते हैं। जैसे, गधे के मुख्यार्थ के साथ गधे के सदश मनुष्य के बुद्धूपन, बेवकूफी, नासममी का सादृश्य के कारण योग है।

३. रूढ़ि और प्रयोजन—पूर्वोक्त दोनों बातों के साथ रूढ़ि वा प्रयोजन का रहना लच्चणा के लिये त्रावश्यक है।

रूढ़ि का अर्थ है प्रयोग-प्रवाह । अर्थात् किसी बात को बहुत दिनों से किसी रूप में कहने की प्रसिद्धि वा प्रचलन । जैसे, बेवकूफ को गधा कहना एक प्रकार की रूढ़ि है।

प्रयोजन का अर्थ है 'फल-विशेष' अर्थात् किसी अभिप्राय-विशेष को सूचित करना, जो बिना लच्चणा का आश्रय लिये प्रकट नहीं होता। जैसे, मेरा घोड़ा गरुड का बाप है। यहाँ घोड़े को गरुड़ का बाप कहना उसकी तेजी बतलाने के लिये ही है। अन्यथा ऐसा वाक्य प्रलाप मात्र ही समभा जायगा। इस वाक्य में लच्चणा का जो आश्रय लिया गया है वह इसी प्रयोजन से कि उस घोड़े की तेजी औरों से अधिक बतलायी जाय।

उपर्युक्त तीनों बातों—कारणों—में से मुख्यार्थ की बाधा श्रौर मुख्यार्थ का योग, इन दोनों का प्रत्येक लक्तणा में रहना श्रनिवार्य है। इसी प्रकार तीसरे कारण रूढ़ि वा प्रयोजन का समस्त भेदों में यथा-सम्भव विद्यमान रहना भी श्रावश्यक है।

# चौथी छाया

रूढ़ि श्रीर प्रयोजनवती रूढ़ि लक्षणा

रूढ़ि लक्षणा वह है जिसमें रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ को छोड़ कर उससे सम्बन्ध रखनेवाला अन्य अर्थ ग्रहण किया जाय। जैसे, 'पंजाब छड़ाका है'। पंजाब अर्थात् पंजाब प्रदेश जड़ाका नहीं हो सकता। इसमें मुख्यार्थ की बाधा है। इससे इसका लच्यार्थ पंजाब-प्रदेशवासी होता है। क्योंकि पंजाब से उसके निवासी का आधाराधेय-भाव सम्बन्ध है। यहाँ पंजाबियों के लिये 'पंजाब' कहना रूढ़ि है। ऐसे ही 'राजपुताना वीर है' एक दूसरा उदाहरण है।

> बेतरह दुखे किसी दिल में, भले ही पड़ जाये छाला। जीभ-सी कुञ्जी पाकर वे, लगायें क्यों मुंह में ताला।। हरिश्रीध

इस में दो मुहावरे हैं—'दिल में छाला पड़ जाना' और 'मुँह में ताला लगाना'। इन दोनों के क्रमशः लच्यार्थ हैं—'मन मे असह पीड़ा होना' और 'कुछ भी न बोलना'। दोनों में मुख्यार्थ की बाधा है और मुख्यार्थ से सम्बन्ध रखनेवाले ये श्वर्थ लच्चाणा से ही होते हैं।

# प्रयोजनवती सक्षणा

प्रयोजनवती लक्षणा वह है जिसमें किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिये लक्षणा की जाय। जैसे,

आँख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढाँचा खड़ा है।

इस वाक्य में 'हड्डियों का ढॉचा' का प्रयोग प्रयोजन-विशेष से है। वह है व्यक्ति-विशेष को दुर्बल बताना। लक्त्या शक्ति से हड्डियों का ढॉचा, दुर्बल व्यक्ति को लिंचत कराता है। वक्ता ने इसका प्रयोग दुर्बलता की श्रिधकता व्यक्षित करने के लिये ही किया है।

काञ्यप्रकाश के श्रनुसार प्रयोजनवती लच्चणा के छ भेद होते हैं जो यहाँ रेखा-चित्र में दिखलाये गये हैं।



# पाँचवीं छाया

# गौणी और शुद्धा

गौणी लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें सादृश्य सम्बन्ध से अर्थात् समान गुण वा धर्म के कारण लच्यार्थ का ग्रहण किया जाय। जैसे,

है करती दुख दूर सभी उनके मुखपंकज की सुघराई।
याद नहीं रहती दुख की लख के उसकी मुखचन्द्र जुन्हाई॥
— ठा॰ गोपाल शरण सिंह

चन्द्र और पंकज मुख से भिन्न हैं। दोनों एक नहीं हो सकते। इससे इनमें मुख्यार्थ की बाधा है। पर दोनों में गुण की समानता है। मुख देखने से वैसा ही श्रानन्द श्राता है, श्राह्णाद होता है, हृदय में शीतलता श्राती है जैसे पङ्कज श्रीर चन्द्रमा के देखने से। इस गुणसाम्य से ही मुख को चन्द्रमा श्रीर पङ्कज मान लिया गया है। यहाँ दो भिन्न-भिन्न पदार्थों में श्रत्यन्त सादृश्य होने से भिन्नता की प्रतीति नहीं होती। इससे यह सादृश्य हो गीणी लच्चणा का कारण है।

#### गुद्धा लक्षगा

शुद्धा लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें सादृश्य सम्बन्ध के अति-रिक्त अन्य सम्बन्ध से लच्यार्थ का बोध होता है। जैसे—

> अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आँवल में है दूध और श्रांखों में पानी॥ मै॰ श॰ गुप्त

इसमें श्रॉचल में दूध होना वाधित है। श्रतः सामीप्य सम्बन्ध द्वारा स्तन में दूध होना लच्यार्थ लिया जाता है। मातृत्व का श्राधिक्यं प्रकट करना प्रयोजन है।

## २ आधाराधेयभाव सम्बन्ध से-

कौशस्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवास । न्याकुळ विलपत राजगृह मानहु सोकनिवास ॥ तुलसी रनिवास का रोना संभव नहीं। श्रत: यहाँ श्राधाराधेयभाव सम्बन्ध रूदि रुक्षणा ३१

से रनिवास में रहनेवालों का ऋर्थ-बोध होता है। विषाद की व्यापकता प्रकट करना प्रयोजन है।

# ३ तारकमर्य सम्बन्ध से-

"एरे मितमन्द चन्द आवत न तोहि छाज होके द्विजराज काज करत कसाई के।—पद्माकर

यहाँ चन्द्रमा का कसाई का काम करना बाधित है। क्योंकि, वह तो किसी का गला नहीं काटता। लज्ञणा से विरहिनियों को सताने के कारण घातक का ऋर्थ लिया जाता है। यहाँ तात्कम्य ऋर्थात् समान कर्म करने का सम्बन्ध है। भाव यह कि वह कार्य-विशेष करना, जो दूसरा कोई करता है। संताप देने की ऋधिकता बताना प्रयोजन है।

#### **उपादानलक्षणा**

जहाँ वाक्यार्थ की संगति के लिये अन्य अर्थ के लक्षित किये जाने पर भी अपना अर्थ न छूटे वहाँ उपादानलक्षणा होती है।

उपादान का अर्थ है प्रहण्—लेना। इसमें वाच्यार्थ का सर्वथा पिरत्याग नहीं होता। अतः इसे अजहत्स्वार्था भी कहते हैं। अर्थात् जिसमें अपना स्वार्थ न छूट गया हो। जैसे, 'पगड़ी की लाज रखिये'। यहाँ पगड़ी की लाज रखना अर्थ बाधित है। लक्ष्यार्थ होता है पगड़ीधारी की लाज। यहाँ पगड़ी अपना अर्थ न छोड़ते हुए पगड़ीधारी का आत्तेप करता है। यहाँ दोनों साथ-साथ हैं। अतः उपादान-लक्षणा है।

मैं हूँ बहन किन्तु भाई नहीं है। राखी सजी पर कळाई नहीं हैं।
—-सु० कु० चौहान

कलाई त्रालग रहने की वस्तु नहीं है। त्रातः कलाई 'भाई की कलाई' का उपादान करता है। यहाँ त्राङ्गाङ्गभाव सम्बन्ध है।

दूसरे ढंग का एक उदाहरण देखे। जैसे,

कोई विवाहार्थी यदि यह कहता है कि 'घर अच्छा है' तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि घर साफ-सुथरा बना हुआ है, बल्कि यह होता है कि घर भी अच्छा है, वर भी अच्छा है, जर-जायदाद भी अच्छी है। ऐसे स्थानों में कहनेवालों का तात्पर्य लिया जाता है। यहाँ भी जपादानलच्चणा है। एक उदाहरण और ले—

जब हुई हुकूमत आँखों पर जनभी चुपके मैं आहों में।
कोड़ों की खाकर मार पठी पीड़ित की दबी कराहों में। —दिनकर
'कोड़ों की मार खाकर' ही क्रान्ति नहीं पलती। यह एक उपलच्चणमात्र है। इसमें वक्ता का तात्पर्य उन अनेक प्रकार के क्रूर अत्याचार,
जुल्म और सितम से हैं जिनसे क्रान्ति बढ़ा करती है। यहाँ शब्दगम्य
मुख्यार्थ का बाध नहीं, वक्ता के तात्पर्य रूप मुख्यार्थ की बाधा है।
ऐसी जगह भी उपादानलच्चणा होती है। ऐसी ही यह पंक्ति भी है—

'फूटी कौड़ी पर विनोदमय जीवन सदा टपकता। — निराला यहाँ फूटी कौड़ी का तात्पर्य तुच्छ, नगएय धन से है। फूटी कौड़ी इसका उपादान करती है।

#### लक्षगलक्षगा

जहाँ वाक्यार्थ की सिद्धि के लिये वाच्यार्थ अपने को छोड़ कर केवल लच्यार्थ को सचित करे, वहाँ लच्चणलच्चणा होती है।

इसमें अमुख्यार्थ को अन्वित होने के लिये मुख्यार्थ अपना अर्थ बिल्कुल छोड़ देता है। इसलिये इसे जहत्स्वार्था भी कहते हैं। जैसे, 'पेट में आग लगी हैं'। यह एक सार्थक वाक्य है। पर पेट में आग नहीं लगती। इससे अर्थवाध है। इसमे 'आग लगी हैं' वाक्य अपना अर्थ छोड़ देता है और लक्ष्यार्थ होता है कि 'जोर की भूख लगी है'। इससे लक्ष्य-लक्ष्या है।

एक और उदाहरण लें-

मैंने चाहे कुछ इसमें विष अपना डाल दिया हो।

रस है यदि तो वह तेरे चरणों ही का जूडन है। — भा० आतमा
यहाँ विष दोष का और रस गुण का उपलच्चण है। इसके अतिरिक्त
रस को 'चरणों ही का जूठन' कहने में भी अर्थबाधा है। लच्चार्थ
होता है—आपके निकट रहने से ही, आपके संसर्ग से ही, अच्छी
वस्तु प्राप्त हुई है। यहाँ 'चरणों का जूठन' अपना अर्थ बिलकुल छोड़
देता है। इससे लच्चणलच्चणा है।

## ब्रठी ब्राया

## उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा

उपर्युक्त दोनों लक्त्यात्रों में भारी भ्रम फैला हुआ है। आरंभ में ही यह जाना लेना चाहिये कि मुख्यार्थ के बनाये रखने या छोड़ने के आधार पर ही यह भेद निर्भर करता है। इस प्रकार समिनये।

तच्या शिक्त अर्पित शिक्त है। वक्ता की इच्छा शब्द को यह शिक्त अपित करती है। अतः तच्या का स्वरूप बहुत कुछ विवचाधीन रहता है। इस पर किसी का यह हठ करना कि यहाँ यही तच्या हो सकती है, नितान्त श्रान्तिभूतक है। उपादान तच्या में इतना ही कहा गया है कि मुख्यार्थ का भी उपादान होना चाहिये। इसितये उसका नामान्तर 'अजहत्स्वार्थो' भी है। अतः यह कहनेवाले की इच्छा पर निमर है कि मुख्यार्थ का अन्वय करे या न करे। जब वाक्यार्थ में मुख्यार्थ अन्वित होगा तब उपादानतच्या होगी और जब अन्वय न

गात पै लँगौटी एक बोटी भर मांस लिये

पैंतिस करोड़ भारतीयता की थाती है।
भारत के भाग्यभानु, कर्मवीर गाँघी तेरे

तीन हाथ गात पै हजार हाथ छाती है। श्रांविकेंश

यहाँ 'एक बोटी भर मांस लिये' का अर्थ जब हम यह करते हैं कि 'शरीर में थोड़ा ही मांस रखने वाले' तब तो उपादानलक्त्रणा होती है। क्योंकि, इसमें मांस अपने अर्थ को नहीं छोड़ता और जब 'एक बोटी भर मांस लिये' का अर्थ 'दुबली देह' करते हैं तब लक्त्रणलक्त्रणा हो जाती है। क्योंकि इसमें माँस अपना अर्थ एकदम छोड़ देता है। यहाँ अत्यन्त करा बताना ही प्रयोजन है।

कितने पिण्डतम्मन्य 'सारा घर तमाशा देखने गया है' इस उदाहरण में उपादानलज्ञणा नहीं मानते। वे ऐसी शंका करते हैं कि 'घर' तो अपने साथ लक्कड़-खप्पड़ लाद कर तमाशा देखने जायगा नहीं और देखनेवाले के साथ वहाँ घर का रहना आवश्यक है। इससे यहाँ उपादानलज्ञणा नहीं हो सकती। पर यह शंका अममूलक है। क्योंकि 'घर वाले' कहने से घर का अर्थ नहीं छूटता। इस अर्थ में उपादान तक्या होगी। जब 'सारा घर' का ऋर्थ 'सब के सब' तिया जाय तब तक्त गलक्या होगी। क्योंकि, इसमें घर एक बार ही क्टूट जाता है।

उपादानलज्ञ्णा का लज्ञ्ण-लज्ञ्णा से पार्थक्य दिखाने की धुन में कोई जो यह लिख मारे कि यहाँ शब्द का अन्वय नहीं होता, उससे उसकी नितान्त अनिभज्ञता ही प्रकट होती है। शब्द का अन्वय होता है, यह एक नयी सूभ है। जैसे शब्द का अन्वय नहीं होता वैसे वस्तु का भी अन्वय असंभव है। केवल शब्द के द्वारा उपस्थापित अर्थ का ही अन्वय माना जाता है। अन्वयकाल में यह अर्थ साज्ञात् वस्तु के रूप में कभी नहीं उपस्थित होता बल्कि बुद्धिगत वस्तुचित्र ही के रूप में उपस्थित होता है।

लच्चा का विषय शास्त्रगम्य है। उसके लिये किसी श्रव्युत्पन्न के द्वारा तर्कित या कल्पित व्यवस्था काम नहीं दें सकती है। देखिये—

बैठी नाव निहार रूक्षणा व्यक्षना, 'गंगा मे गृह' वास्य सहज बाचक बना।

इन पंक्तियों में गुप्तजी ने सहज वाचकता का ही चमत्कार दिखाया है पर 'गंगा में गृह' प्राचीन 'गंगायां घोष:' उदाहरण का रूपान्तर है और इसमें लज्ञणा है। क्योंकि गंगा में घर नहीं हो सकता। अर्थवाध है। दर्पणकार ने अर्थ ठीक बैठने के लिये 'गंगा' का अर्थ तीर किया है। अर्थान् 'तट' पर घर है। इस अर्थ में ही लज्ञण-लज्ञणा है। अर्थान्तर से अर्थान् 'गंगातट' पर यह अर्थ करने से इसमें उपादानलज्ञणा भी होगी।

'गंगायां घोष:' उदाहरण मे जिसने 'लच्चणलच्चणा' होने की व्यात को बन्दरमूठ पकड़ रक्खी है उसके सम्बन्ध मे जो शास्त्रसम्मत सिद्धान्त है, उसका आशय यह है—

"गङ्का पद से लिखत पदार्थ यदि केवल तीर रूप माना जाय तो लिखण-लिखणा होगी और यदि गङ्का-तीर माना जाय तो उपादान लिखणा होगी। अब इससे अधिक स्पष्ट इसका क्या निर्णय हो सकता है कि मुख्यार्थ का वाक्य में अन्वय होने पर उपादानलिखणा होती है और न होने पर लिखण-लिखणा। इसी प्रकार 'लाठियो को पैठावो' और 'मचान बोलते हैं' आदि उदाहरणों में 'लाठी लेनेवालों' और 'मचान पर

बैठनेवालों' आदि के लच्यार्थ में उपादानलच्या ही होती है"। मचान बोलते हैं, इस उदाहरण से स्पष्ट है कि वस्तु का अन्वय नहीं होता यदि होता तो मचान भी साथ साथ बोलने में योग देते। पर ऐसा नहीं होता। ऐसे ही 'घर वाले' आदि उदाहरणों को भी समभना चाहिये।

## सातवीं छाया

सारोपा श्रीर साध्यवताना

## • सारोपा लक्षणा

जिस लक्षणा में आरोप हो अंथीत् आरोप्यमाण (विषयी) और आरोप का विषय इन दोनों की शब्द द्वारा उक्ति हो, उसे सारोपा कहते हैं।

एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभेद-ज्ञापन को आरोप कहते हैं। इसमें विषयी और विषय की एकरूपता प्रतीत होती है। जिस वस्तु का आरोप किया जाता है वह आरोप्यमाण वा विषयी और जिस वस्तु पर आरोप होता है उसे आरोप का विषय वा केवल विषय कहते हैं। जैसे—मुख चन्द्र है। यहाँ मुख पर चन्द्रत्व का आरोप है।

# सारोपा गौगी लक्षणा

स्वर्ण-िकरण-ऋहोळों पर बहता रे यह बालक मन ।—िनरात्ना यहाँ किरणों पर कल्लोलों का श्रारोप है। किरणें लहर बन गयी

शक्यार्थसम्बन्धो यदि तीरत्वेन रूपेण गृहीतस्तदा तीरत्वेन तीरवोध ,
 यदि तु गङ्गातीरत्वेन रूपेण गृहीतस्तदा तेनैव रूपेण स्मरणम् ।

सिद्धान्तमुक्तावकी ( शब्दखण्ड )

तेनैव रूपेग्रेति । नच गङ्गायामित्यादौ गङ्गातीरत्वेन बोधे जहत्स्वार्थत्वहानिरिति वाच्यम् । तीरत्वेन लच्चग्रायामेव जहत्स्वार्थस्य सर्वसम्मतत्वात् । गङ्गातीरत्वेन भाने तु अजहत्स्वार्थैव लच्चग्रेति । एवं पूर्वोक्तस्थले यष्टीः प्रवेशय मधा क्रोशन्तीत्यादाविष गष्टिधरत्वमञ्चस्थत्वादिना बोधेऽजहत्स्वार्थैव लच्चग्रेति ध्येयम् ।

दिनकरीं ( शब्द्खण्ड )

हैं। उन पर बालक बना मन बह रहा है। दोनों में रूप गुण-साम्य है। स्रत: गौणी है। इसमें लच्चण-लच्चणा से 'बालक मन' का ऋर्थ 'भोला मन' और 'मन बहने' का ऋर्थ 'मन का रम जाना'—मुग्ध हो जाना होता है। यहाँ दोनों ही उक्त हैं।

# सारोपा शुद्धा उपादानलक्षणा

स्वर्गलोक की तुम अप्सरि थीं, तुम वैभव में पली हुई थीं। —हरिकृष्ण प्रेमी

यहाँ तुम पर अप्सरा का आरोप होने से सारोपा है। अप्सरा अपना अर्थ रखते हुए अप्सरा-सी सर्वाङ्गसुन्दरी, मनमोहिनी नारी का आदोप करती है। इससे उपादानमूला है। मनमोहन रूप कर्म के कारण वा स्त्रीजाति की होने के कारण तात्कर्म्य वा साजात्य सम्बन्ध से शुद्धा है।

# सारोपा गुद्धा लक्षण-लक्षणा

आज भुजंगों से बैठे हैं वे कंचन के घड़े दबाये।—हरिकृष्ण प्रेमी
यहाँ 'ये' के वाच्यार्थ (पूँजीपित) पर 'विषधर' का आरोप है।
विषधर अपना अर्थ छोड़कर करूर (पूँजीपितयों) का अर्थ देता है।
इससे लच्च एलच्चा है। काटना दोनों का कर्म है, इस तात्कर्म्य सम्बन्ध से शुद्धा है।

# साध्यवसाना लक्षणा /

जहाँ आरोप का विषय ल्रप्त रहे—शब्दतः प्रकट नहीं किया गया हो और विषयी (आरोप्यमाण) द्वारा ही उसका कथन हो वहाँ साध्यवसाना लक्तणा होती है। आरोप के विषय का निर्देश न कर केवल आरोप्यमाण के कथन को अध्यवसान कहते हैं। जैसे—

## देखो, चाँद का दुकड़ा।

यहाँ आरोप के विषय मुख का निर्देश नहीं है। केवल आरोप्यमाण 'चाँद का दुकड़ा' ही कहा गया है।

## साध्यवसाना गौगी लचगा

हाय मेरे सामने ही प्रणय का प्रन्थिबन्धन हो गया, वह नव कमस्र— मधुप सा मेरा इदय लेकर किसी अन्य मानस का विभूषण हो गया। -पंत श्रपनी प्रण्यिनी का दूसरे से परिण्य हो जाने पर किन की उक्ति है। इसमें 'नव कमल' 'प्रण्यिनी' के लिये श्राया है, जो श्रारोप्यमाण है। श्रारोप के विषय का कथन नहीं है। विषयी में विषय का श्रध्यवसान हो जाने से साध्यवसाना है। गुण्-धर्म से सादृश्य होने के कारण गौणी है। ऐसे ही 'प्रण्य' में 'प्रे मी-युगल' का श्रध्यवसान है।

#### साध्यवसाना शुद्धा उपादानलक्षणा

विद्युत् की इस चकाचौंध में देख दीप की छी रोती है। अरी हृदय को थाम महल के लिये झोपड़ी बलि होती है। दिनकर

यहाँ महल में रहने बाले धनियों श्रीर मोपड़ी में रहनेवाले गरीबों के लिये महल श्रीर मोपड़ी के प्रयोग हुए हैं। ये स्वार्थ को न छोड़ते हुए श्रन्याथों का उपादान करते हैं। श्रत: यह लक्षणा उपदानमूला है। श्रारोप्यमाण के ही उक्त होने से साध्यवसाना है। श्राधाराध्यभाव सम्बन्ध होने से शुद्धा है।

#### साध्यवसाना ग्रुद्धा लक्षणलक्षणा

सहता गया जिगर के दुकरों का बल पाया हाँ पाया।--भा: श्रात्मा

यहाँ 'जिगर के दुकड़ों' में आत्मीयों का श्रध्यवसान है। क्योंकि श्रारोप्यमाण 'जिगर के दुकड़ों' ही उक्त है। श्रात्मात्मीय सम्बन्ध होने के कारण शुद्धा है। 'जिगर के दुकड़ों' श्रपना श्रर्थ छोड़कर श्रत्यंत निकट सम्बन्धी प्रिय जनों का श्रर्थ देता है। इससे ज्ञचण-लच्चणा है।

## श्राठवीं द्वाया

# गूहव्यङ्गया और अगूहव्यङ्गया

काव्यप्रकाश के मतानुसार उपर्युक्त प्रयोजनवती लक्षणा के छ भेद े व्यक्तय की गृद्ता श्रीर श्रगृद्ता के कारण बारह प्रकार के होते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के भेदों में ये पाये जाते हैं। प्रयोजनवती के जो प्रयोजन हैं वे ही व्यक्तयार्थ होते हैं।

# गूढ़व्यंग्या

जहाँ का व्यंग्य मार्मिक सहृदय द्वारा ही समका जा सके वहाँ गूड्व्यंग्या लक्षणा होती है । जैसे—

चाले की बातें चलीं सुनित सिखन के टोल। गोये हू लोयन हँसत विहसत जात कपोल॥ बिहारी

श्चर्थ है—नायिका सिखयों की मंडली मे श्चपने चाले (गौने) की बातें सुन रही है। श्राँखे छिपाने पर भी हँसती हैं श्रौर कपोल मुस्कुरा रहे हैं।

कपोलों के विहँसने या मुस्कुराने में मुख्यार्थ की बाधा है। क्योंकि हँसने का काम मनुष्य का है, कपोलों का नहीं। यहाँ विहँसना का लच्यार्थ उल्लिसित होना—प्रसन्नता की भलक दिखना है। विहँसने श्रीर कपोलों के भलकने में विकास श्रादि श्रनेक गुणों का साम्य है। इससे सादृश्य सम्बन्ध है। यहाँ संचारी भाव लज्जा श्रीर हर्ष से नायिका का 'मध्या' होना व्यङ्गय है। यह सहदय-संवेद्य ही है। साधारण बुद्धिवालों के परे है। इसीसे गृद्व्यङ्गया है। सादृश्य-कथन से गौणी श्रीर विहँसत के श्रपना श्रर्थ छोड़ देने के कारण लच्चणलच्चणा है।

#### अगूहव्यङ्गया

जहाँ व्यक्तय सहज ही समभ में आ जाय वहाँ अगूढ़-व्यक्तपा लक्षणा होती है। जैसे—

> संयोगिन की तूहरें उर पीर वियोगिनी के सु धरें उर पीर । कछीन खिलाय करें मधुपान गलीन भरें मधुपान की भीर ॥ नचें मिलि बेलि बधू कि अँचें रस 'देव' नचावत आधि अधीर। तिहूँ गुन देखिये दोष भरो और सीतल, मंद सुगंध समीर ॥

यह वसन्त-समीर का वर्णन है। 'श्राधि-श्रधीर को नचाना' से 'मनोवेदना से व्यथित को चण चण विवश कर देना' रूप श्रर्थ लिइत होता है। दु:खातिशय व्यङ्गय है। सरलता से बोध होने के कारण यहाँ श्रगूद्व्यङ्गया है।

# नवीं खाया

#### धमिधर्मगत सन्त्रणा

## धर्मिगतप्रयोजनलक्षगा

जहाँ लक्षणा का फल अर्थात् व्यञ्जनागम्य प्रयोजन धर्मी अर्थात् लक्ष्यार्थ (द्रव्य ) में स्थित हो वहाँ धर्मिगत प्रयोजन-लक्षणा होती है। जैसे—

सिर पर प्रख्य नेत्र में मस्ती मुद्दी में मनचाही। रूक्ष्य मात्र मेरी प्रियतम है, मैं हूं एक सिपाही॥

—भा० आत्मा

'मैं हूं एक सिपाही' में वक्ता स्वयं सिपाही है। इससे 'मैं हूँ' कहने से ही सिपाही का बोध हो जाता है। अनः प्रकृत में सिपाही पद का मुख्यार्थ वाधित है। लज्ञणा द्वारा सिपाही का अर्थ होता है—प्राणपण से इच्छानुरूप कठिन-से-कठिन कार्य करनेवाला। यहाँ सिपाही शब्द अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य है। क्योंकि यह प्राण्-निरपेन्न कार्यकरना रूप विशेष अर्थ की प्रतीति कराता है। यहाँ सिपाही में ही प्राण्निरपेन्न कार्य करने की श्रतिशयता द्योंतित होती है। अतः यहाँ लन्नणा का फल धर्मी सिपाही में होने से धर्मिगतप्रयोजनलन्नणा है।

## धर्मगतप्रयोजनलक्षणा

जहाँ लक्षणा का फल अर्थात व्यञ्जनागम्य प्रयोजन धर्म अर्थात् लच्यार्थ के धर्म (द्रव्य के गुण) में हो वहाँ धर्मगता लच्चणा होती है। जैसे—

शराफन सदा जागती है वहाँ, जमीनो में सोता है सोना जहाँ।
—सुश्दन

यहाँ 'जमीनों मे सोना सोता है' का श्रर्थ है पृथ्वी पर बहुमूल्य अन्नराशि पड़ी रहती है। प्रयोजन है अन्नराशि की उपयोगिता की अतिशयता बताना। अतिशयतारूप प्रयोजन उपयोगितागत है, जो धर्म है। अतः यहाँ धर्मगता है। ये लज्ञणायें कहीं पद मे होती हैं श्रीर कहीं वाक्य में होती हैं। दोनों के उदाहरण यथास्थान ऊपर ऋा गये हैं।

# ्र दशवीं द्याया अभिघा और लक्षणा

शब्द की पहली शिक्त श्रिभधा है श्रीर दूसरी शिक्त लज्ञ्णा। जहाँ लज्ञ्णा शिक्त के बिना श्रर्थ की स्पष्टता नहीं होती वहाँ भी श्रिभधा का चमत्कार सहदयों को चमत्कृत कर देता है। जैसे—

मारुत ने जिसके अरुको मे चंचल चुंबन उलझाया। —पन्त यहाँ ज्याहत बाच्यार्थ की चारुता सहृदयों को श्राह्वादित कर देती है।

बहुत से ऐसे प्रयोग हिन्दी में होते हैं जिनके श्राभिधेयार्थ का व्याघात नहीं प्रतीत होता पर तात्पर्य की दृष्टि से किसी न किसी प्रकार का श्रर्थ-व्याघात रहता है और लज्ञ्णा वहाँ काम करती है। जैसे—

- १. सूरज माथे पर आ गया।
- २. ऑख ऑजने को भी घी नहीं ?

प्रात:-सायंकाल सूरज माथे पर नहीं रहता, अगल बगल रहता है। दोपहर को हो सिर पर आता है। अर्थात् सिर के ऊपर मालूम होता है। यहाँ लच्यार्थ 'दोपहर हो गया, होता है। यहाँ सिर पर आने में ही अर्थवाध मलकता है। 'आँख आँजने को भी घी नहीं' से यह मतलब है कि घी थोड़ा भी नहीं है। क्या यह कभी संभव है कि एक बूँद भी घी न हो। क्योंकि आँजने के लिये एक बूँद ही काफी है। इस कथन में ही अर्थवाध है। अत: प्रत्यच्च में अभिधेयार्थ ही मलंकता है पर इनके अन्तर में लच्चणा है।

कभी-कभी लाचिएक प्रयोगों के लच्यार्थ के साथ श्रमिधेयार्थ भी मिला रहता है। जैसे,

अब मैं सूख हुई हूँ काटा आँख ज्योति ने दिया जवाब। मुँह में दाँत न आँत पेट में हिल्हेन को भी रही न ताब॥ सूख कर काँटा होने में वाच्यार्थ लच्यार्थ तक दौड़ लगाता है, पर मुँह में दॉत और पेट मे आँत न होने से जर्जर बूढ़े का जो वाच्यार्थ होता है वह अपनी प्रबलता से लच्यार्थ को दबाये बैठा है। ये प्रयोग अभिधेयार्थ और लच्यार्थ दोनों में सार्थक हैं।

किसी विषय में किसी अधिकारी को पत्तपात करते देखकर हम कहते हैं कि वे तो एक आँख से देखते हैं। हम इसका यही लदय अर्थ लेते हैं कि वे तरफदारी करते है, समान भाव से नहीं देखते। पर यही वाक्य एकात्त अधिकारी को — काने को कहा जाय तो अभिधेयार्थ अपना अर्थ प्रकट करेगा ही और सुनने वाले इसका मजा लूदेगे ही। समभदारी ही इनका विल्गाव कर सकती है।

एक वाक्य का और चमत्कार देखिये—

कौड़ियों पर अशिर्फियाँ लुट रही थीं।

सहसा पढ़ने वाला तो यही लह्यार्थ ले बैठेगा कि साधारण वस्तुओं के लिये असाधारण खर्च किया जाता था। पर यहाँ अभिधा का ही अर्थ ठीक प्रतीत होता है। जुए मे कौड़ियाँ फेकी जाती थीं और हजारों की हार-जीत होती थी। फिर भी यहाँ लच्चणा किसी न किसी रूप में मॉकी मारती ही है।

लच्य-लच्या में कभी-कभी श्रिभधेयार्थ एकदम पलट जाता है। पाठकों को ऐसे शब्दों का व्यवहार कुछ विलच्य प्रतीत होगा। जैसे, 'विश्वासी' शब्द को ही लीजिये। इसका श्रपभ्रंश रूप है 'विस्वासी'। श्रर्थ होता है 'विश्वासयोग्य' वा 'विश्वासपात्र'।

अरे मिछ बिसवासी देवा, कित मैं आह कीन्हि तोरि सेवा। पद्माञ्चत यहाँ विश्वासघाती के अर्थ में बिसवासी शब्द लाया गया है। कि हूँ वा 'बिसासी' सुजान के आँगन मों अँसुवान को ले बरसो। घनानंद यहाँ 'बिसासी' उसी 'विश्वासी' के अपभ्रंशरूप में होकर ब्रजभाषा में विश्वासघाती के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह प्रयोग वैसा ही है जैसा 'मूख' को बृहस्पति भी कहें तो उसका अर्थ मूर्ख ही होगा।

एक और---

यशोधरा---किन्तु कोई अनय करे तो हम क्यों करें। राहुरू-- और नहीं माथे पर क्या हम उसे धरें?

—मै० शं० गुप्त

इसका यह विपरीत ऋर्थ होता है कि हम ऋन्याय को सिर-माथे पर नहीं धर सकते। मुख्यार्थ की बाधा है। लच्चणा से उक्त ऋर्थ होता है। मुख्यार्थ छोड़ लच्यार्थ का प्रहण है। इससे यहाँ लच्चणलच्चणा है।

श्रभिधा श्रीर लज्ञणा की यह श्रॉंख-मिचौनी बड़ी मजेदार होती है श्रीर साहित्य की सिगार है।

(ग) व्यञ्जना

# ग्यारहवीं छाया

### शाब्दीः व्यञ्जना

प्रकट्ट आये है कि शाब्दी व्यञ्जना के दो भेद होते हैं—एक अभिधा-ता और दूसरी लक्तणामृला।

### अभिधाम्ला शाब्दी व्यञ्जना

संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थ शब्द के प्रकृतोपयोगी एकार्थ के नियन्त्रित हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा अन्यार्थ का ज्ञान होता है वह अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना है।

> मुखर मनोहर श्याम रँग बरसत सुद अनुरूप। इस्मत मतवारो झमकि बनमाछी रसरूप॥ प्राचीन

यहाँ 'वनमाली' शब्द मेघ श्रीर श्रीकृष्ण दोनों का बोधक है। (इसमें एक श्रर्थ के साथ दूसरे श्रर्थ का भी बोध हो जाता है।

यहाँ श्लेष नहीं। क्योंकि रूढ़ वाच्यार्थ ही इसमें प्रधान है। अन्य अर्थ का आभास मात्र है। श्लेष में शब्द के दोनों अर्थ अभीष्ट होते हैं—समान रूप से उस पर किव का ध्यान रहता है। विशेष विवेचन आगे देखिये।

अप्रासंगिक अर्थ की व्यञ्जना के स्थलों मे अनेकार्थों की शिक्त रोकने के लिये अर्थात् शिक्त को प्रासंगिक अर्थ के प्रतिपादन मे केन्द्रित करने के लिये प्राचीन विद्वानों ने जो संयोगादि कई प्रतिबंध नियत कर रक्खे हैं उनके लक्षण तथा उदाहरण दिये जाते हैं—

# र्शंयोग-

अनेकार्थं शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ प्रसिद्ध संबंध को संयोग कहते हैं । जैसे—

शंख-चक्र-युत हरि कहे, होत विष्णु को ज्ञान।

'हरि' के सूर्य, सिंह, बानर त्रादि स्रनेक स्रर्थ है, किन्तु शांख-चक्र-युत कहने से यहाँ विष्णु का ही ज्ञान होता है।

### ३ वियोग

जहाँ अनेकार्थवाचक शब्द के एक अर्थ का निश्चय किसी प्रसिद्ध वस्तु-संबंध के अभाव से होता है वहाँ वियोग होता है। जैसे—

नग सूनो बिन मूँदरी।

नग का ऋर्थ नगीना और पर्वत है। किन्तु, यहाँ मुॅद्री होने से नगीना का ही ऋर्थ होगा। क्योंकि मुॅद्री का वियोग इसी ऋर्थ को नियत करता है।

## **र्श्य साहचर्य**

जहाँ पर किसी सहचर-साथ रहनेवाले की प्रसिद्ध सत्ता से अर्थ-निर्णय हो वहाँ साहचर्य होता है।

बलि-बलि जाउँ कृष्ण बल भैया।

यहाँ 'बल' के अनेक अर्थ होते हुए भी कृष्ण के साहचर्य से बलराम का ही अर्थबोध होगा।

४ विरोध

जहाँ किसी प्रसिद्ध असंगति के कारण अर्थ-निर्णय होता है वहाँ विरोध होता है । जैसे—

कुंजर हिर सम लड़त निरंतर बंघु युगल रख भारी अंतर। राम हाथी श्रीर सिह का स्वाभाविक विरोध है। इससे हिर के श्रनेकार्थ होते हुए भी यहाँ पर हिर का सिह ही श्रर्थ होगा। ऐसे ही

छुको नाग छिल मोरहिं आवत र्मे नाग का अर्थ सर्प ही सममता चाहिये।

# ५ अर्थ ं

जहाँ प्रयोजन अनेकार्थ में एकार्थ का निश्रय कराता हो वहाँ अर्थ है । जैसे—

शिवा स्वास्थ्य रक्षा करे । शिवा हरे सब शूल ।

यहाँ स्वास्थ्य-रत्ता करने श्रौर श्रूल हरने का प्रयोजन हरीतकी से ही सिद्ध होता है। श्रत: शिवा का श्रर्थ हर्रे होगा, भवानी नहीं।

ऐसे ही अनेकार्थक शब्द बहुधा अर्थ अर्थात् प्रयोजन के अनुसार तदनुरूप अर्थ में नियत हो जाते हैं।

### र्द प्रकरण

जहाँ किसी प्रसेंगवश वक्ता और श्रोता की समभदारी से किसी अर्थ का निर्णय हो वहाँ प्रकरण समभा जाता है। जैसे,

अब तुम मधु लावो तुरत ।

शब्दों के उच्चारण का श्रवसर श्रर्थ-निश्चय का कारण होता है। यहाँ 'मधु' शब्द यदि दवा देने के समय कहा जाय तो इसका श्रर्थ शहद ही होगा, मदिरा नहीं। मद्यशाला में यह कहने पर मधु का श्रर्थ मदिरा ही होगा।

अ लिंग

नानार्थक शब्दों के किसी एक अर्थ में वर्तमान और इसके अर्थ में अवर्तमान किसी विशेष धर्म, चिह्न या लक्ष्मण का नाम लिङ्ग है।

कुशिकनन्दन के तप-तेज से, सुमन छज्जित दुर्मन हो उठे। यहाँ लज्जा श्रीर दौर्मनस्य धर्म फूल में नहीं, देवता मे ही संभव है। श्रत: यहाँ लिङ्ग देवता के श्रर्थ का निर्णायक हुश्रा।

# अन्यसंनिधि

अनेकार्थ शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ सम्बन्ध रखनेवाले मिन्नार्थक शब्द की समीपता अन्यसंनिधि है। जैसे,

परग्रुराम कर परग्रु सुधारा । सहसवाह अर्जु न को मारा ।

यहाँ ऋर्जु न का ऋर्थ तृतीय पांडव न होकर कार्तवीर्य होगा। क्योकि निकट का सहसवाहु शब्द उसीका ऋर्थ घोषित करता है।

### ्रह सामध्र्य

जहाँ किसी कार्य के संपादन में किसी पदार्थ की शक्ति से अनेकार्थों में से एकार्थ का निश्चय हो वहाँ सामर्थ्य है। जैसे,

#### मन में ह प्रबिस्ति निकर सर जाहीं।

जैसे प्रयोजन ऋर्थ-नियंत्रक होता है वैसे ही सामर्थ्य — कारण भी। यहाँ सर शब्द का ऋर्थ बाण ही है न कि तालाव वा सिर। क्योंकि 'सर' में ही आर-पार होने की शक्ति है।

# र् शीचित्य

जहाँ किसी पदार्थ की योग्यता के कारण अनेकार्थों में से एकार्थ का निर्णय हो वहाँ औचित्य है। जैसे,

#### हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एके साथ। राम

यहाँ पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से 'हरि' का अर्थ बंदर और उड़ने की योग्यता से 'द्विज' का अर्थ पत्ती ही होगा न कि सिंह आदि और न ब्राह्मण आदि।

# ११ देश

जहाँ किसी स्थान की विशेषता के कारण अनेकार्थ शब्द के एक अर्थ का निश्रय हो वहाँ देश हैं। जैसे,

### मरु में जीवन दूर है।

यहाँ 'जीवन' के जिन्दगी, परम प्यारा, पानी, जीविका, पवन आर्थ हैं। किन्तु मरु के निर्देश से 'जीवन' का अर्थ जल ही होगा।

# १२ कार्ल

( प्रातः, संध्या, मास, पत्त, ऋतु श्रादि )

जहाँ समय के कारण एक अर्थ का निश्रय हो वहाँ 'काल' समका जाता है। जैसे,

बीधिन मैं, बज मैं, नवेलिन मैं, बेलिन मैं, बनन मैं, बागन मैं, बगरो बसंत है। पद्माकर यहाँ 'बनन' शब्द के वन, जंगल, जल आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं किन्तु वसंत का विकास वन मे ही यथेष्ठ देख पड़ता है। इससे यहाँ 'बनन' का अर्थ वन ही हुआ जल नहीं। १३ व्यक्ति

जहाँ व्यक्ति से अर्थात् स्त्रीलिंग आदि से एक अर्थ का निर्णय होता है, वहाँ व्यक्ति है। जैसे,

प्री मेरी बीर जैसे तैसे इन आँखिन तें, कढ़िगौ अबीर पें अहीर तो कड़ें नहीं। पद्माकर इसमें 'वीर' शब्द के ऋर्थ-भाई, सखी, पति, योद्धा ऋादि ऋनेक हैं पर 'मेरी' खीलिंग से यहाँ सखी का ही बोध होता है।

# लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना

जिस प्रयोजन के लिये लक्षणा का आश्रय लिया जाता है वह प्रयोजन जिस शक्ति द्वारा प्रतीत होता है उसे लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना कहते हैं। जैसे—

कूकती क्वें िया कानन छों निहं जमित सहाो तिन की सुभवाजें। भूमिते छैके अकाश छो फूछे पछास दवानल की छिव छाजें। आये बसंत नहीं घर कंत लगी सब अन्त की होने इलाजे। बैटि रही हम हू हिय हारि कहा लिग टारिये हाथन गाजें।

—मतिराम

इस किवता में किव ने वसंतागम पर किसी वियोगिनी नायिका के विरह का चित्र खींचा है। वह दु:ख-निरोध के सभी उपायों से ऊब गयी है और बचने के यब करने को 'हाथों से गाजे रोकना' समभ बैठी है। यहाँ हाथों से वज्र रोकना कहने से विरह-ज्वाला के उपशामक निलनीदल, नव पल्लव, उशीरलेप आदि तुच्छ साधनों से तीत्र काम-पीड़ा का अपहरण रूप अर्थ की असम्भवता सूचित है। यहाँ 'गाजें' शुद्ध 'दुईम मदन-वेदना' रूप अर्थ को लिचत करता है। यहाँ शुद्धा, साध्यवसाना, प्रयोजनवती लच्चणलच्णा है। इससे वेदना की अति-श्यता व्यंग्य है।

### बारहवीं छाया

#### आर्थी व्यञ्जना

जो शब्दशिक १ वक्ता (कहने वाला), २ बोद्धव्य (जिससे बात कही जाय), ३ वाक्य, ४ अन्य-संनिधि, ४ वाच्य (वक्तव्य), ६ प्रस्ताव (प्रकरण), ७ देश, ५ काल, ६ काकु (कण्ठध्विन), १० चेष्ठा आदि की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराती है वह आर्थी व्यंजना कही जाती है।

इस व्यञ्जना से सूचित व्यंग्य अर्थजनित होने से अर्थ होता है। अर्थात् किसी शब्द-विशेष पैर अवलम्बित नही रहता।

# (१) वक्तुवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

वक्ता—किव या कवि-किट्पत व्यक्ति के कथन की विशेषता के कारण जो व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है वह वक्तु-वैशिष्ट्योत्पन्न होता है।

जिहि निदाय दुपहर रहै, भई माघ की राति। तिहि उसीर की रावटी, खरी आवटी जाति॥ बिहारी

यहाँ किव-किल्पत दूती—वक्त्री है जो उस विरहिणी नायिका की दशा उसके प्रेमी से निवेदन करती है। जिस उशीर की रावटी में जेठ की दुपहरी भी माघ-सी ठएढी लगती है उस रावटी में भी वह नायिका गर्मी से उबलती सी रहती है। इस वाक्यार्थ से 'तुम कितने निष्ठुर हो, तुम्हारे प्रेम में उसकी दशा कितनी शोचनीय है, तुम इतने निष्ठुर नहीं बनो, उसकी व्याकुतता पर तरस खान्त्रो' त्रादि व्यंग्यार्थ वाच्य-सम्भव ही हैं।

अरे हृदय ! जो छता उखाड़ी जा चुकी। और उपेक्षाताप कभी जो पा चुकी॥ आज्ञा क्यों कर रहा उसीके फूछ की। फछ से पहिले बात सोच तू मूछ की॥ गुप्तजी

यहाँ दुष्यन्त का शकुन्तला-त्यागरूपी पश्चात्ताप व्यङ्गय है जो वक्ता के वैशिष्ट्य से वाच्यार्थ द्वारा प्रकट होता है।

## वक्तृवैशिष्ट्योत्पन्नलच्यसंभवा

जहाँ लच्यार्थ से व्यञ्जना हो वहाँ यह भेद होता है।

पावक झरतें मेह झर, दाहक दुसह बिसेखि। दहे देह वाके परस, याहि दगन ही देखि॥ विहारी

यहाँ नायिका अपनी सखी से कहती है—'अग्नि की लपट से वर्षा की मड़ी ज्यादा दुखदायक है। क्योंिक, अग्नि की लपट से तो स्पर्श करने पर देह जलती है; मगर वर्षा की मड़ी के तो देखने ही से। यहाँ वारिद-बूँ दों के दर्शन से शरीर-ज्वलन की क्रिया में शब्दार्थ का बाध है। यहाँ बाध होने पर लच्चणा द्वारा अर्थ होता है कि विरहिणी नायिका बूँदों को देख नहीं सर्कती। इससे यह व्यङ्ग्य निकलता है कि नायिका दु:खदायक उद्दीपक वस्तुओं से अत्यन्त दु:खित है। यहाँ वक्षृ वैशिष्ट्य इसलिये है कि वक्षा की विशेषता से ही वाच्यार्थ द्वारा यह व्यंग्यार्थ निकलता है।

# वक्तवैशिष्ट्योत्पन्नव्यङ्ग् यसंभवा

जहाँ न्यङ्गय से न्यङ्गय होता है वहाँ यह भेर होता है। निरिष्त सेज रँग रँग भरी, लगी उसासेँ लैन। कल्लुन चैन चित में रह्यो, चढ़त चाँदनी रैन॥ पद्माकर

कोई सखी किसी नायक के प्रति नायिका की मनोदशा का निवेदन करती है। कहती है कि वह अपनी सेज को रंग से रँगी देखकर उसाँस पर उसाँस लेने लगी। चाँदनी रात आने पर उसके चित्त में जरा भी चैन नहीं। यहाँ सेज को रंग से रँगी देखकर नायिका का उसाँसें लेना और चाँदनी रात को चैन न पड़ना आदि वाच्यार्थ से प्रियतम के अभाव में उदीपक चीजों का अत्यन्त दु:खदायी प्रतीत होना व्यंग्य है और इस व्यंग्यार्थ से एक दूसरे इस व्यंग्यार्थ का भी बोध होता है कि 'तुम (नायक) 'बड़ें निष्ठुर हो। तुम्हारे बिना वह (नायिका) तड़पती रहती है; पर तुम्हें इसकी कुछ भी गम नहीं। तुम्हें इस चाँदनी रात वाली होलों में उससे (नायिका) विलग नहीं रहना चाहिये।' यहाँ दूसरा व्यंग्य पहले व्यंग्य से संभव होता है पर वक्त्वैशिष्ट्य द्वारा ही। अत: यहाँ उक्त आर्थी व्यंजना है।

# (२) बोद्धव्यवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

जहाँ श्रोता की विशेषता के द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध हो वहाँ बोद्धव्य-वैशिष्ट्योत्पन्न आर्थी व्यंजना होती है।

> खोके आत्मगौरव स्वतन्त्रता भी जीते हैं, मृत्यु सुखदायक है वीरो इस जीने से ॥ वियोगी

यहाँ यह व्यङ्ग्यार्थ सूचित होता है कि जैसे हो तैसे स्वतन्त्रता प्राप्त करो श्रीर विलासी जीवन को जलाञ्जलि दे दो। यहाँ बोद्धव्य की ही विशेषता से यह व्यङ्ग्य निकलता है। क्योंकि, यहाँ विलासमय जीवन वितानेवाले वीरों से ही यह कहा गया है।

वक्तुवैशिष्ट्य के समान बोद्धव्य स्थादि के भी लच्यसंभवा श्रौर व्यङ्ग्यसंभवा भेद होते हैं।

# (३) वाक्यवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

जहाँ सम्पूर्ण वाक्य की विशेषता से व्यङ्ग्यार्थ प्रकट होता है वहाँ यह मेद होता है। जैसे—

> जेहि विधि होइहिं परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोइ हम करव न आँन कछु, बचन न कथा हमार॥ तुलसी

एक बार नारद्जी ने विष्णु भगवान से उनका रूप माँगा जिससे उनकी श्रभिलियत राजकन्या मोहित होकर उन्हें वर ले। इस रूपभिज्ञा पर भगवान ने कहा कि मैं सत्य कहता हूँ कि वही उपाय करूँगा जिससे तुम्हारा हित हो। नारद ने इस वाक्यार्थ से श्रपनी श्रभीष्ट-सिद्धि समम ली। मगर, वाच्यार्थ से यहाँ इस व्यङ्ग्यार्थ का बोध होता है और वास्तव में भगवान के कहने का प्रयोजन भी यही है कि तुम्हें में श्रपना रूप नहीं दूँगा। क्योंकि, इससे तुम्हारा हित नहीं, श्रहित होगा। यहाँ सारे वाक्य की विशेषता से वाक्य-संभवा श्रार्थी व्यंजना है।

# ( ४ ) अन्यसंनिधिवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

अन्य की समीपता या उपस्थिति में वक्ता बोद्धन्य से जो कुछ कहे उससे जो न्यंग्य निकले अर्थात् एक कहे, द्सरा सुने और तीसरा समके वहाँ यह मेद होता है। जैसे— रोज करों गृहकाज दिन, बीतत याही माँस । ईठि छहों फल एक पल, नीठि निहारे साँस ॥ दास

दिन तो काम-काज करने में ही बीत जाता है। अभिप्राय यह कि दिन में अवकाश नहीं है। नीठि (बड़ी कठिनता से) देखते-देखते शाम को थोड़ा-सा ईठि फल अर्थात् अवकाश पा जाती हूँ। सास से कहनेवाली ने उपपित को संध्या समय आने का संकेत किया। यह व्यंग्य अन्यसंनिधि की विशेषता से ही व्यक्त होता है।

# (५) वाच्यवैशिष्ट्यो । च्यसंभवा

जहाँ वाच्य अर्थात् ब्रक्तः विशेषता से व्यंग्य प्रकट हो वहाँ वाच्यवैशिष्ट्यस्तः वाच्य-संभवा आर्थी व्यंजना होती है।

> अखिल यौवन के रंग उभार, हिड्डियों के हिलते कंकाल ; कचों के चिकने काले ब्याल, केंचुली काँस 'सेवार ; गूँजते हैं सबके दिन चार। सभी फिर हाहाकार। पंत

इसमें बाच्य वैशिष्ट्य से संसार की श्रसारता व्यंग्य है।

मैं हूँ वही जिसको किया था विधि-विहित अर्द्धांगिनी। भूले न मुझको नाथ हूँ मैं अनुचरी चिरसंगिनी॥ गुप्तजी

शोक-प्रकरण में चिरसंगिनी, ऋर्धांगिनी ऋदि शब्दों से यह व्यंग्यार्थ प्रकट होता है कि ऋभिमन्यु को ऋपने साथ उत्तरा को भी ले जाना ऋवश्यक था।

# (६) प्रस्ताववैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

जहाँ प्रस्ताव से अर्थात् प्रकरणवश्च वक्ता के कथन में ध्यंग्यार्थ का बोध हो, वहाँ प्रस्ताववैशिष्ट्योत्पन्न आर्थी व्यंजना होती है।

स्वयं सुसजित करके क्षण में, त्रियतम को प्राणों के प्रण में, हमीं भेज देती हैं रण में क्षात्र धर्म के नाते। गुप्तजी इस पद्य से यह व्यंग्यार्थ निकलता है कि वे कहकर भी जाते तो

49

हम उनके इस पुरुय कार्य में बाधक नहीं होतीं। उनका चुपचाप चला जाना उचित नहीं था। यहाँ प्रस्ताव या प्रकरण बुद्धदेव के गृहत्याग का है। यह प्रस्ताव न होने से यह व्यंग्य नहीं निकलता।

# (७) देशवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

जहाँ स्थान की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ प्रकट हो वहाँ यह मेद होता है । जैसे—

ये गिरि सोई जहाँ मदमत्त मयूरन की धुनि छाई।
या वन में कमनी की छोल कलोलिन डोलन भाई॥
सोहे सरित्तट धारि घनी जल की नभ नील निकाई।
बंजुङ मंजु लतान की चारु चुभीली जहाँ सुखमा सरसाई॥
सहयुनारायण कविरत्न

यहाँ रामचन्द्रजी के श्रपने वनवास के समय की सुख-स्मृतियाँ ब्यंजित होती हैं जो देश-विशेषता से ही प्रकट है।

# ( = ) कालवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

जहाँ समय की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ का बोध हो वहाँ कालवैशिष्ट्योत्पन्न आर्थी व्यंजना होती है।

कहाँ जायँगे प्राण ये लेकर इतना ताप ? प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप ॥ गुप्तजी इस पद्य से जो अभिलाषा, जो वेदनाधिक्य व्यंग्य है, वह काल-वैशिष्ट्य के कारण वाच्योत्पन्न है।

# ( ६ ) काकुवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसम्भवा

कंठ-ध्विन की भिन्नता से अर्थात् गले के द्वारा विशेष प्रकार से निकाली हुई ध्विन को 'काकु' कहते हैं। जैसे,

में सुकुमारि नाथ बन जोगू। तुमहिं उचित तप मो कहें भोगू॥ तुलसी

ं यहाँ सीता के कथन को जरा बदली हुई कण्ठ-ध्वनि से कहिये— मैं सुकुमारि! नाथ बन जोगू! तुमिह उचित तप! मो कहेँ भोगू! तो यह व्यंग्यार्थ प्रकट होगा कि मैं ही केंवल सुकुमार नहीं हूँ, आप भी सुकुमार हैं। श्राप वन के योग्य हैं तो मैं भी वन के योग्य हूं। जैसे राजा की लड़की मैं वैसे राजा के लड़के श्राप। तब यह कैसे संभव है कि जिस योग्य श्राप हैं उस योग्य मैं नहीं श्रीर जिस योग्य मैं हूँ, उस योग्य श्राप नहीं। इससे मेरा वन जाना उचित है।

### 🗸 चेष्टावैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा

जहाँ चेष्टा—अर्थात् इंगित—हाव-मावादि द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता है, वहाँ उपयुक्त आर्थी व्यंजना होती है।

> कंटक काढ़त लाल के चंचल चाह निबाहि। ८ चरन खेंचि लीनो तिया हाँसि झुटे केरि आहि ॥ प्राचीन

यहाँ भूठ-मूठ की आह भर के और हँस करके चरन खींच लेने से नायिका का किलकिंचित हाव व्यंग्य है। इससे यहाँ चेष्टा द्वारा वाच्यसंभवा आर्थी व्यंजना है।

पुनि आडव इहि बिरियाँ काली। अस किह बिहँसि उठी इक आली॥ तुलसी यहाँ सखी के हँसने की चेष्टा से राम के प्रति सीता के हृद्य में वर्तमान दर्शनोत्सुकता व्यंग्य है।

# अनेकवैशिष्ट्योत्पन्न व्यंग्य

कहीं-कही एक ही उदाहरण में अनेक वैशिष्ट्यों से भी एक व्यंग्य प्रतीत होता है। जैसे,

> काम कुपित मधु मास अरु, श्रमहारी वह बाय । कुंज मंजु बन पति अनत करों सखी कह काय ॥ श्रमुखाद

इसमें मधु मास कथन से कालवैशिष्ट्य, कुंज मंजु वन से देश-वैशिष्ट्य, वियोग के प्रकरण से प्रस्ताव-वैशिष्ट्य, इनसे 'यहाँ तू प्रच्छन्न रूप से कामुक को भेज' यह ट्यंग्य प्रकट है। इन पृथक्-पृथक् विसेषतात्रों से पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार भी व्यंग्य सूचित होता है।

## तीसरा प्रकाश

#### रस

### पहली छाया

#### रस-परिचय

शास्त्रों ने रस को बड़ा महत्त्व दिया है। काव्य के तो ये प्राण हैं। रसास्वादन ही काव्याध्ययन का परम ध्येय है। सरस काव्य ही सहृद्यों को परमानन्ददाता है। विग्वैदग्ध्य की वाक्चात्री की आभिव्यञ्जना-कौशल की प्रधानता रहने पर भी रस ही काव्य का जीवन हैं।

"रस अलौलिक चमत्कारकारी उस आनन्द-विशेष का बोधक है जिसकी अनुभूति सहृदय के हृदय को द्रुत, मन को तन्मय, हृदय- व्यापारों को एकतान, नेत्रों को जलाप्लुत, शरीर को पुलकित और चचन-रचना को गद्गद रखने की चमता रखती है। यही आनन्दे काव्य का उपादेय है और इसीकी जागित वाङ्मय के अन्य प्रकारों से विलच्चण काव्य नामक पदार्थ की प्राण-प्रतिष्ठा करती है ।"

साहित्य के रसचेत्र में अपने-पराये का भेद-भाव नहीं रहता। वहाँ जो भाव होता है, वह सर्व-साधारण तथा समस्त-सम्बन्धातीत होता है। ऐसे अपरिमित भाव के उन्मेष से सभी सहृदयों को एक ही भाव द्वारा रस-वस्तु की उपलब्धि होती है।

"यह रस मानो प्रस्फुटित होता है; यह मानो हमारे अन्तर में प्रवेश कर जाता है; यह मानो हमें सब ओर से अपने प्रमालिङ्गन में आबद्ध कर लेता है। उस समय मानो और सब विचार, वितर्क,

१ वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम् ।

२ 'रसायनं' की भूमिका से।

उद्देश्य आदि तिरोहित हो जाते हैं।" अभिप्राय यह कि जब रस का आस्वाद मिलने लगता है तब विषयान्तर का अनुभव पास तक नहीं फटकने पाता। मानो उस समय एक प्रकार से मुक्ति-स्वरूप ब्रह्मानन्द की उपलब्धि होती है। ब्रह्मास्वाद—ब्रह्मानन्द के समान रसास्वाद होता है न कि ब्रह्मानन्द ही होता है। क्योंकि ब्रह्मास्वाद निर्विकल्पक होता है और रसास्वाद सविकल्पक। यह रस अलौकिक चमत्कारक होता है।

चमत्कार ही रस का प्राण है। जुमत्कार का अर्थ है चित्त का विस्तार वा विस्पार अर्थात अर्थीकिक अर्थ के आकलन से ज्ञानोत्पादन में उसका विस्तार हो जाता है। इसी से कहा है कि 'रस का सार चमत्कार ही है। 2 •

रस-प्रतीति में—रस-साज्ञात्कार मे—चाज्जुष नहीं, मानस प्रत्यज्ञीकरण में सत्व का उद्र के ही कारण है। हमारे अन्तःकरण में कभी रजोगुण, कभी तमोगुण और कभी सतोगुण प्रवल होता है। एक के सबल होने से अन्य दो निर्वल हो जाते हैं। सत्व के उद्रे के से अर्थात् रजस् और तमस् को पंगु बनाकर—कार्य-करण असमर्थ कर प्रकाशित होने से, रस का साज्ञात्कार होता है।

गिने-गिनाये कुछ फलाभिमुख पुर्यशाली प्रमाता अर्थान् यथार्थं विद्वान् ही विभावादि के संयोग से सहृद्यों के हृद्य में वासनारूप से विनिविष्ट रित आदि रूप में परिएत रस का आस्वाद लेते हैं।

## दूसरी बाया

## रस-रूप की व्याख्या

केवल शब्दाडम्बर से किसीकी कोई रचना कविता नहीं कही जा सकती। इसके लिये उसमें हृदयस्पर्शी चमत्कार होना चाहिये। वैह चमत्कार रस है। शब्द और अर्थ कविता के शरीर हैं और रस प्राम्। प्राम् ही पर शरीर की सत्ता—कार्यशीलता निर्भर है। नि:प्राम्

१ 'कान्यप्रकारा' के लक्त्रण का भावार्थ।

२ रसे सारः चमत्कारः ।

शरीर शवस्वरूप—बेकाम है। रस के बिना रचना कविता कहलाने की श्रिधिकारिएी नहीं है।

रसबोध में वासना का होना अत्यन्त आवश्यक है। उसके विना रस-प्रकाश के कारण रहते भी रस की प्रतीति उसी प्रकार नहीं होती जिस प्रकार नेत्र-विहीन को दिखाये गये दृश्यों की और बहरे को सुनाये गये गीतो की।

यह वासना ईश्वरीय देन है। इसके लिये अतीत जन्म का संस्कार भी कारण माना गया है। वासना के विना कितने विलासप्रिय व्यक्ति को काव्यगत शृङ्गार रस का आनन्द नहीं प्राप्त होता।

जैसे हँसी और ऑसू सबमें विद्यमान रहते हुए भी सर्वदा भासित नहीं होते; अपने विशेष कारणों के अनुभूत होने पर ही व्यक्त होते हैं वैसे ही रित आदि स्थायी भाव वासना रूप से प्रत्येक सहदय के हृदय में स्थित रहने पर भी व्यक्त नहीं होते। जब उनके उद्योधक नायक-नायिका आदि विभाव अपने पोषक उपकरणों से पुष्ट होते हैं तभी वे (रित आदि स्थायी भाव) रस के रूप में प्रकट होते हैं।

काव्य के दो पत्त होते हैं—भावपत्त और विभावपत्त ॥ किंसी-किसी वस्तु वा व्यक्ति के प्रति विशेष-विशेष अवस्थाओं में किसीकी जो मानसिक स्थिति होती है उसे भाव कहते हैं और जिस वस्तु वा व्यक्ति के प्रति वह भाव व्यक्त होता है वह विभाव कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है—आलंबन और उद्दीपन। जिसका आधार लेकर किसी की कोई मन:स्थिति उद्वुद्ध होती है या जिस पर किसी का भाव टिकता है वह आलंबन विभाव है। जहाँ यह भाव उठता है उसे आश्रय कहते हैं। आलंबन की चेष्टा, शृङ्गार आदि तथा देश-काल, चंद्र चाँदनी आदि उद्दीपन विभाव हैं।

साहित्य की भाषा में उसे विभाव कहा जाता है जिसे व्यवहार जगत् में कारण कहते हैं। जिस तरह मोमबत्ती सलाई से जल उठती है, बॉसुरी फ़ूँक पड़ने से गूँज उठती है उसी प्रकार रित— शृङ्गार-भावना प्रेमपात्र नाथिका के दर्शन, चेष्टा आदि से उत्पन्न होती है, जाग उठती है। अत: नाथिका शृङ्गार रस का प्रधान आलं-

भ सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनंभवेत् ।
 निर्वासनास्तु रङ्गान्तः काष्ठकुड्यरमसंनिभाः । साहित्यदर्पणः

बनभूत—कारण है श्रौर चेष्टा श्रादि गौण—उद्दोपक कारण हैं। इसमें नायक श्राश्रय होता है। इन्हीं से शृङ्गारभावना उद्बुद्ध होकर विभावित—श्रानन्द की स्थिति में पहुँचायी गयी—होती है। श्रत: ये विभाव कहलाते हैं।

श्रालंबन श्रौर श्राश्रय में जो वाह्य पारस्परिक चेष्टायें या व्यापार होते हैं वे रित की पुष्टि में एक दूसरे के सहायक होते हैं। लोक में श्रपने-श्रपने श्रालंबन श्रौर उद्दीपन रूप कारणों से नायक के हृद्य में उद्वुद्ध रितमाब के प्रकाशक जो कार्य होते हैं वे श्रनुभाव है। स्त्रियों के श्रंगज तथा स्वभावज श्रलंकार, सात्विक भाव श्रौर रित श्रादि की चेष्टायें भी श्रनुभाव कहलाती है।

जिस प्रकार वीणा संघर्षण से मंक्षतमात्र होती है पर हृदयप्राही राग का प्रस्फुटित होना अँगुलियों की संचालनकला पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार विभाव शृङ्कारभाव को जगा भर देते हैं और उसे आस्वाद का रूप देना आलंबन और आश्रय के बाहरी कार्यों पर ही अवलंबित रहता है। नायक-नायिका के कटाच आदि चेष्टायें उनके हृदयगत अनुराग का अनुभव कराती हैं। अतएव ये अनुभाव हैं। लोकव्यवहार में इन्हें कार्य इसलिये कहते हैं कि ये कारणक्रप विभाव से उत्पन्न होते हैं।

विभाव श्रौर श्रनुभाव का श्रापस में वही सम्बन्ध है जो कितका श्रौर सुवास में होता है। नायिका को देखनेमात्र से श्रङ्गार-भावना नहीं होती। जब उसकी श्रङ्गार-रस-व्यञ्जक चेष्टायें दृष्टिगोचर होती हैं तभी श्रानन्द का विकास होता है। श्रनुभाव के श्रभाव में विभाव मुकुल के तुल्य श्रस्फुट रहता है। उससे रस का पोषण नहीं होता। वहीं नायिका श्रङ्गार रस का श्रालंबन हो सकती है जो नायक के अपर श्राकृष्ट श्रौर श्रनुरक्त हो। श्रनुरक्ति-सूचक चेष्टा के बिना नायका-श्रित भावावेश तैलहीन दीपक के समान बल कर भी बुत जायगा।

भाव दो प्रकार के होते है—स्थायी और अस्थायी। स्थायी की स्थिति चिरकाल तक बनी रहती है। स्थायी-भाव ही रसावस्था तक पहुँचते हैं। स्थायी भावों के ही सहकारी कारण होते हैं अस्थायी भाव। अस्थिर चित्तवृत्तियाँ ही अस्थायी भाव हैं। ये टिकाऊ नहीं होते—रस के परिणत होने तक नहीं ठहरते; उगते-झबते रहते हैं। इनके चिणक उद्रेक मुख्य रस का उसी प्रकार उत्कर्ष-साधन करते हैं।

जिस प्रकार नायक-नायिका के आनन्द-मिलन में हमजोली सहेलियों के चुैटीले विनोद।

चलते-फिरते लोग बहुत कुछ देखते-सुनते हैं। उनमें कितनों की छोर तो ध्यान ही नहीं जाता। जिनपर मन छड़ता भी है उनके चित्र चिरकाल तक हृद्य पर चित्रित नहीं रहते। किन्तु किसी छभिनय के देखने वा काव्य के सुनने से सहृद्यों के हृद्यों पर उसकी छाप पड़ जाती है। वह उस समय आत्मिवभोर हो जाता है। उस समय भावना की प्रबलता आन्तिरिक वृत्तियों को सब ओर से मोड़कर एकाप्र कर देती है। यह एक ऐसा उपक्रम है कि मननशील मानव के मन पर से जैसे पर्दा-सा उठ जाता है और वह पर्यु त्सुक होकर छुछ खोजने, छुछ याद करने-सा लग जाता है, अपने को खो देता है। यह एक आस्वाद है जो भाव-स्थिरता से ही संभव हो सकता है। रित आदि स्थायी भाव चावल के समान छपरिपकावस्था में विद्यमान रहते हैं। पानी-इंधन के समान विभाव आदि छपने संयोग से उसका परिपाक कर देते हैं। फिर वे ही स्थायी भाव पककर भात जैसे अपने परिणाम रूप रस का आकार प्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार स्थायी भाव आस्वाद का अस्फुट स्रोत है।

'स्थायी भाव का परिपक रूप हो रस है। 'रस्यते इति रसः'। जो 'रिसत—आस्वादित हो उसे रस कहते हैं। फलतः रस आस्वाद-स्वरूप है। आस्वाद एक प्रकार के अलौकिक आनन्द से अभिन्न है। वह अभिनय के दर्शन से तथा किवता के अर्थपरिशीलन से आत्मा में सहसा उद्बुद्ध हो जाता है।

# तीसरी द्याया

## विभाव-आलंबन

जिन वर्णनीयों के द्वारा रित आदि स्थायी भाव जागरूक होकर रसरूप धारण करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। संक्षेप में भाव के जो करण होते हैं, विभाव कहे जाते हैं।

शुक्तजी के शब्दों में — "भाव से श्रमिपाय संवेदना के स्वरूप की

ह<u>यंजना से है</u>। विभाव से श्रभिप्राय उन वस्तुश्रों या विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है।"

ये विभाव वचन श्रीर श्रभिनय के श्राश्रित श्रनेक श्रथों का विभावन श्रथीत् विशेषतया ज्ञान कराते है, श्रास्वाद के योग्य बनाते हैं, इसीसे इन्हें विभाव कहते हैं।

विभाव दो प्रकार के होते है—(१) त्रालम्बन विभाव और (२) उद्दीपन विभाव। प्रत्येक रस के त्रालम्बन त्रौर उद्दीपन विभाव भिन्न-मिन्न होते हैं। रसानुभूति मे ये कारण होते हैं।

### आलम्बन विभाव

जिनके सहारे रस की निष्यत्ति होती है — अर्थात् जिनपर आलुंबित होकर भाव (रित आदि मनोविकार) उत्पन्न होते हैं, वे आलुम्बन विभाव हैं। जैसे, नायिका और नायक।

### नायिका

रूप-गुण-वती स्त्री को नायिका कहते हैं। जैसे,

देखि सीय सोभा सुल पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुणाई, बिरचि विश्व कहँ प्रगट दिखाई। सुन्दरता कहँ सुन्दर करई, छबिगृंह दीपशिक्षा जनु बरई। सब उपमा कबि रहे जुठारी, केहि पटतरिय बिदेह कुमारी।

तुलसी

एक नवीन उदाहरण—

रूप की तुम एक मोहक खान देख तुमको प्राण खुळते, फूटते मृदु गान।

> तुम प्रकृति के नग्न चिर सौन्दर्य की प्रतिबिग्न । सृष्टि सुषमा की पिकी की एक निरुपम तान ।

तुम विभा के आदि सर की किरणमाला एक । तुम तरणि की प्रथम उजली उच्छृसित मुसकान ।

> डहासित घनसार वन की तुम वसन्ती रैन। क्रिमिबिह्नल सुधानिर्झर की प्रणति छविमान।

धूप दीपक गन्ध का निस्मीण तुम साकार। ज्यो कुसुस्भी चाँदनी पहिने द्धरित परिधान।

> पञ्जवित होती विरसता भी तुम्हें प्रिय देख। चेतना की तुम चरम परिणति—चरम आदान।

तुम छदी कौमार्य किछयों से छता सुकुमार। मुग्ध यौवन और शैशव की नयी पहचान। श्रंचल

नायिका १ स्वकीया, परकीया, सामान्या, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा, ज्ञातयौवना, त्रज्ञातयौवना त्रादि त्र्यनेक भेदोपभेदों से त्र्यनेक प्रकार की होती है। नाम से ही इनके लच्चण प्रकट हैं। एक-दो उदाहरण दिये जाते है।

## मुंग्धा नायिका

सजिन तेरे हग बाज !
चिकित से विस्मित से हगबाज—
श्राज खोये से आते जौट, कहाँ श्रपनी चंचलता हार ?
श्रुकी जातीं पंजकें सुकुमार, कौन से नव रहस्य के भार ?
सरज तेरा मृदु हास ।
श्रकारण वह शेशव का हास—
बन गया कैसे चुपचाप, बाज भीनी सी मृदु मुसकान;
तिड्त सी श्रधरों की श्रोट माँक हो जाती श्रन्तर्थान!
महादेशी

# अज्ञातयौवना नायिका

(मत्स्यगन्धा की सखी के प्रति उक्ति) प्रिय सिंख, आज मम सिहर कैसी, प्रकृति-हृदय ही या हुआ मुख ऐसा आज,

<sup>9</sup> रीति-प्रन्थों में नायिका-भेद श्रादि का विस्तृत वर्णन है। श्राधुनिक खड़ी बोली के काव्यों में भी नायिका-भेदो के वैसे उदाहरण भरे पड़े है जिनके लिये रीतिकाल के किव बदनाम हैं। यहाँ नाममात्र के कुछ उदाहरण दे दिये गये हैं। इस प्रकरण में श्राधकांश ऐसे उदाहरण खड़ी बोली के नवीन काव्यों से ही संकलित किये गये है। प्राचीन श्रीर नवीन कवियों की वर्णन-शैली में बहुत अन्तर है। यहाँ यह वात कही जा सकती है। सुसम्पादित प्राचीन रीति-प्रन्थों के प्रकाशन से यह स्पष्ट हो रहा है कि निन्दक समालोक्कों के इष्टिकोग्र में भी परिवर्तन हो गया है।

मानता नहीं है मन, यौवन की क्या जहर कहता जगत जिसे होगी वह कैसी भजा ? उ० शं० भट्ट

#### नायक

रूप-गुगा-सम्पन्न पुरुष को नायक कहते हैं। जैसे,

रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस।
निखसिख सुन्दर बन्धु दोड, सोभा सकत सुदेस ॥
वय किसोर सुखमा सदन, स्याम गौर सुख धाम।
श्रंग-श्रंग पर बारिये, कोटि-कोटि सत काम ॥ तुलसी

एक नवीन उदाहरण-

सत्य कहना हे कन्हें श्रा तुम न साधारण मनुज हो, इन्द्र के अवतार हो या वाम-काम-प्रपंच हो प्रिय ? चृद्ध विधिना की न रचना, तुम्हारे सब कर्म न्यारे, रूप यह जो दामिनी से भी अधिक उर्जस्व वर्चस्, काम से सुन्दर, कजा के पूर्ण, अशिथिज, स्जन, चित्रण, चन्द्र से शीतज, मधुर, मोहक हृद्य से विशद वर्ज्जभ, सत्य से सुस्पष्ट, मादक सुरा से, पीयूष से मधु, यज्ञ से अतिकर्म, हृत से उर्वजन, दावा से भयावह, प्राण से अति सूक्ष्म संचाजन प्रचाजन कर्म से गुरु, गहन गाथा के अनिवंचनीय माधव ब्रह्म जग के। भट्ट

### अनुकूल नायक

( यशोदा की उक्ति नन्द के प्रति )

मेरे पति कितने उदार हैं गद्गद हूँ यह कहते— रानी-सी रखते हैं मुक्तको स्वयं सचिव से रहते। गुप्तजी

स्वभावानुसार नायक के धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित और धीरप्रशान्त नामक चार भेद होते हैं। इनमे गाम्भीर्घ, धैर्घ, तेज, शोभा त्रादि त्राठ गुण होते हैं। एक उदाहरण—

> जैसा तुम्हारा प्रेम सुक्तमें है मुझे वह ज्ञात है। इन्न तेज, विक्रम भी तुम्हारा विश्व, में विख्यात है॥

जग मे श्रनुज है धर्म दुर्जम धर्म ही परमार्थ है। इतधर्म का है व्यर्थ जीवन धर्म सचा स्वार्थ है॥ रा० च० उपाध्याय

राम त्रौर लहमण दोनों धीरोदात्त नायक है। पर राम में धैर्य, गाम्भीर्य त्रादि गुणों की विशेषता है त्रौर लहमण में तेज की। यह लहमण के प्रति राम की इस उक्ति से ही प्रकट है।

# चौथी द्याया

### नये आलंबन

काव्य के विभावपत्त में आलंबन और उद्दीपन, ये दो विभाव आते हैं। इनमें आलंबन विभाव ही मुख्य हैं। इसके बिना काव्य की सृष्टि संभव नहीं। किसी न किसी रूप में आलंबन का होना आवश्यक है।

जगत् के सूदम से सूदम और स्थूल से स्थूल पदार्थ काव्य के आलंबन हो सकते हैं। यथोचित वा अनुकूल आलंबन होने से रस का पूर्ण परिपाक होता है और तद्रूप ही रसचर्वणा होती है। किन्तु जहाँ अननुकूल वा अनुचित आलंबन हुआ वहाँ रस का पूर्ण परिपाक नहीं होता, वहाँ वैसी रसचर्वणा भी नहीं होती। रसाभास हो जाता है अर्थात् अवास्तव में वास्तव की प्रतीति होती है; आभासिक आनन्द का उदय होता है। जैसे, पशुपित्तयों मे मनुष्यवत् वर्णित संभोग-शृङ्गार आदि।

पहले के किवयों ने प्राकृतिक आलंबनों की एक प्रकार से उपेत्त। ही की थी। पर अब प्रकृति के नाना रूप आलंबन के रूप में लाये जान लगे हैं। प्राचीन किवयों ने आलंबन के रूप में जिसका वर्णन एक-दो पंक्तियों में किया है, आधुनिक किवयों ने उसे पृष्ठों में चित्रित किया है। यद्यपि छायावादी किवयों ने प्रकृति के प्रकृत रूप में भी चैतन्यज्योति की ही मलक देखी है तथापि इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि प्रकृति की रमणीयता के प्रति उनका आकर्षण बहुत बढ़ गया है।

'मरने' के प्रति कवि की उक्ति—

किस निर्हारिणी के धन हो, पथ भूले हो किस घर का ? है कौन वेदना बोस्रो, कारण क्या करुणा-स्वर का ? एक रात्रि का वर्णन भी देखिये -

किस दिगंत रेखा मे इतनी संचित कर सिसकी सी साँस।
यो समीर मिस हाँक रही सी चली जा रही किसके पास ? प्रसाद्
छायावादियों ने छायावाद को रहस्यवाद तक पहुँचा दिया।
उसी धारा मे बहनेवाले किव वर्तमान समय मे भी ऋलौकिक ऋालंबन
की श्रोर प्रवृत्त देखे जाते हैं। यह यहाँ तक बढ़ गया है कि लौकिक
ऋालंबन को भी ऋलौकिक रूप दिया जाने लगा है। पर ऐसे ऋलौकिक
ऋौर ऋगोचर ऋालंबन बुद्धिगम्य ही हो सकते है। ऋाज ऐसी
कविताओं मे जो कुछ भावप्रविणता है वह मानवीकरण के कारण ही।
क्योंकि मानव ही भावों का जैसा ऋपरिमित आश्रय हो सकता है वैसा
ही ऋपरिमित भावमाही भी।

देश-सेवा तथा राष्ट्र-भावना के जाग्रत होने से भी कविता के विषय बढ़ गये हैं। जैसे—देश-सेवक, आत्मबितदानी, राष्ट्रोन्नायक, देश-सुधारक, सत्याग्रही वीरता के नये आलंबन हुए वैसे ही देशद्रोही, देश-पीड़क, रात्रु-सहायक, जयचंदपन्थी भी नये आलंबन बने। ऐसे ही हास के भी विदेशी वेशभूपा, विदेशी आचरण, सार्वजनिक संस्थाओं की सदस्यता के अभिलाषी, पुराण्पंथी, होंगी आदि भी काव्य के विषय बन गये हैं। आज इस नग्न, बुभुत्तित, शोषित-पीड़ित भारत की करुण कथा का तो अंत ही नहीं। छषकों की कष्ट-कथा का कहना ही क्या? अब्रुत, पितत, दिलत मानव-जगत् की तो कोई बात ही न पूछिये! निष्कासित, निपीड़ित अनाथ नारी जाति की यातना तो निराली ही है। कर्मकरों की कहानी तो कही ही नहीं जा सकती। आज के ये सब नये आलंबन बन गये हैं। इसके विपरीत जमींदारों के दुराचार और अत्याचार तथा पूँजीपतियों की अर्थिलिप्सा भी वर्णनातीत है। सामाजिक व्यवस्था भी उच्छुक्क है। आज के ये भी नये आलंबन हैं।

बदली हुई देश-काल की परिस्थित में ऊँच-नीच का भेदभाव प्रायः नहीं रहा। इससे आधुनिक किव विशेषतः प्रगतिवादी या समाजवादी, अपने काव्य में किसान और कारीगर तथा उनके रहन-सहन की साधारण बातों को भी आलंबन बनाने लगे हैं। अभी प्रसिद्ध किव भी ऐसे विषयों के वर्णन में उस सरसता का संचार करने में समर्थ

नहीं हुए हैं जो उनके अन्य विषयों की कियता में लिक्ति होती है। नवीन किवयों की किवता में उसका होना तो दूर की बात है। यदि यह बात हो जाय तो फिर क्या पूछना ! सोने में सुगंध हो जाय।

प्रसिद्ध कियों ने भाववाचक संज्ञाओं को भी आलंबन के रूप में अपना लिया है। अरूप को रूप देना साधारण किवकौशल नहीं। प्रसाद और पंत ने तो इस कला को पराकाष्टा तक पहुँचा दिया है। वेदना, सौन्दर्य, लज्जा, स्वप्न आदि विषय ऐसे ही हैं।

सौन्दर्य-वर्णन का एक उदाहरण लीजिये— तुम कनक किरण के अन्तराळ में

लुक-छिपकर चलते हो क्यों ?

नतमस्तक गर्व वहन करते यौवन के घन रस कन उरते हे लाज भरे सौन्दर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यो ? अधरों के मधुर कगारों में कल कल ध्वनि की गुआरों में

मधु सरिता सी यह हँसी तरल, अपैनी पीते रहते हो क्यों ? प्रसाद

श्राजकल के गीतिकार किव व्यक्तिगत श्रनुभूति को प्रकट करने के कारण प्राय: श्रपनी किवता में श्रपने श्रापको ही श्रालंबन वा श्राश्रय के रूप में रखते हैं जिससे किसी उद्दीपन या श्रनुभाव की व्यंजना श्रनिवार्य नहीं रहती।

# पाँचवीं छाघा

## आलंबन विभाव और भाव

भाव सुखात्मक होते हैं वा दु:खात्मक। इन सुख-दुख दोनों से राग श्रौर द्वेष उद्भूत होते हैं'। इन्हीं से श्रनेक भावों की सृष्टि होती है। श्रालंबन की विशेषता से इनमें श्रन्तर श्रा जाता है। जैसे, सम्मानित व्यक्ति के प्रति राग सम्मान का, समान के प्रति प्रीति का श्रौर हीन के

१ सुखानुशयी रागः । दुःखानुशयी द्वेष । पातंज्ञ योगसूत्र

प्रति करुणा का आकार धारण कर लेता है। ऐसे ही द्वेष बलवान के प्रति भय, समान के प्रति कोध और हीन के प्रति घमण्ड का रूप प्रहण कर लेता है। इसी प्रकार जीवन में भावो के अनेक परिवर्तन होते रहते है।

जैसे भिन्न-भिन्न आलंबन के प्रति एक ही भाव में अन्तर आ जाता है वैसे भिन्न-भिन्न भावों का एक ही आलंबन भी हो सकता है। किसी अत्याचारी के अत्याचार को देखकर कोई उसपर कुद्ध हो सकते हैं, कोई घृणा से मुँह मोड़ ले सकते हैं, और कोई जली-कटी सुना सकते हैं। संभव हैं, कोई देख-सुनकर रोने भी लगे और कोई धैर्य धर-कर देखता ही रहे। इसका कारण स्वभाव की विलन्नणता ही कहा जा सकता है।

त्रालंबन दो रूपों में हमारे सामने त्राते है। एक तो उनका वह रूप है जिससे हमारा तादात्म्य हो जाता है। इसका कारण हमारा संस्कार है। यद्यपि 'मेघनादबध' मे लद्दमण के द्वारा नि:शस्त्र मेचनाद का श्रसहायावस्था मे बध होने से हमारा संस्कार तिलमिला उठता है तथापि हम यह कहकर संतोष कर लेते हैं कि भले ही दुष्ट मारा गया। जहाँ एक सजातीय श्रीर एक विजातीय पहलवान परस्पर लड़ते हैं वहाँ जब सजातीय पहलवान मिट्टी चूमता है तब हमारा मुँह सख जाता है और हृदय-वृत्तियाँ संकृचित हो जाती हैं और वही जब अपने प्रतिद्रन्द्री को पछाड़ देता है तब हम उछल पड़ते हैं। ऐसी प्रत्यचानुभूति में संस्कार ही पच्चपात करता है। यही बात रसानुभूति मे भी है। राम श्रीर रावण, दोनो समान योद्धा, समान वीर तथा समान बली है और उनका युद्ध 'रामरावणयोयुद्ध' रामरावण्योरिव' इस उपमेयोपमा का उदाहरण है। पर हमारा भुकाव राम की त्रोर ही होता है। क्योंकि हमने उनके साथ एक संबंध जोड़ लिया है। हम संस्कारवश राम के विजय को अपना विजय समभते हैं। इससे एक ही प्रकार के व्यक्ति समान भाव से रसानुभृति के श्रालंबन नहीं हो सकते।

आलंबन कभी तो पात्र-विशेष के भावों के होते हैं और कभी किन के भावों के। जब राम लक्ष्मण के लिये विलाप करने लगते हैं तब इतनी करुणा उमड़ आती है कि हम भी उसमें निमग्न हो जाते हैं। राम का शोक हमारा भी शोक हो जाता है। आलंबन के प्रति

राम के भाव हमारे भी हो जाते हैं। उस समय भावात्मक तन्मयता में लक्ष्मण राम के ही नहीं, हमारे भी भाई हो जाते हैं। इस प्रकार की भावना हमारी संवेदनात्मक भावना कहलायगी या शुक्तजी के शब्दों में हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलायगी।

श्रात्मविभोर करनेवाली यह रस-दशा इतनी प्रबल होती है कि किसी विवेक को प्रश्रय ही नहीं मिलता। जब बिलखती हुई पित्रता शकुन्तला का दुष्यन्त निर्मम होकर परित्याग कर देता है तब हमारे हृदय की उसके साथ ऐसी एकात्मकता हो जाती है कि हम शकुन्तला के दुःख को श्रपना ही दुःख समभ बैठते हैं श्रीर उसके दुःख से विकल हो जाते हैं। वहाँ हमे यह समभने का भी श्रवकाश नहीं रहता कि दुष्यन्त शाप के कारण निर्दोष है श्रीर पर-स्त्री-पराङ्मुख है। फिर वह प्रलोभनीय होने पर भी उसे प्रहण करे तो कैसे १ यहाँ कुछ समभदार पाठक या दशक भले ही दुष्यन्त से समानुभूति रखे पर यहाँ चिन्तन की स्थित डाँवाँडोल ही रहती है।

दूसरे प्रकार का वह आलंबन या श्राश्रय है जिससे हमारा साधारणीकरण नहीं होता। अपनी मित-गित, संस्कृति, रुचि तथा पिरिस्थिति के कारण हमारे सामने आनेवाली घटनाएँ हमें विपरीत दिशा की ओर जाने के लिये विवश करती हैं। हम जब अपने विजयी शत्रु को हँसते देखते हैं तब हमारा कोध और भी भड़क उठता है। क्योंकि वहाँ हमारी ममता पिरिच्छिन्न ही रहती है, अपिरिच्छिन्न या साधारणीकृत नहीं होती। कैकेयी जब सत्य का गुण-गान कर दशरथ से राम-वनवास का वर मॉगती है तब हमें उसपर क्रोध आता है। कैकेयी के समान लोभ या ईच्यों हममें नहीं उपजती। इस दशा में भी हमें काठ्यानन्द प्राप्त होता है, पर उसे हम रस नहीं कह सकते। यहाँ जो हदय की स्थिति होगी वह प्रतिक्रियात्मक कहलायगी। स्थूल रूप में इसे भाव-दशा कह सकते है। क्योंकि ऐसे स्थानों में प्राय: संचारी की प्रधानता रहती है।

इसमें संदेह नहीं कि काव्य के विषय या काव्यगत भाव के आलंबन सभी पदार्थ हो सकते हैं पर सभी में काव्य का सौन्दर्य नहीं आ सकता। जो कविता रजनीगंधा पर की जा सकती है वह नीम के फूल पर संभव

परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च ।
 तदास्त्रादे विभानादे परिच्छेदो न विद्यते । साहित्यदर्पण

नहीं। यों तो सुगध दोनों में है। जो साहित्यानुकूल सौंदर्य उसमें है वह इसमें नहीं है। साहित्य मे वर्णन के साथ विषय के सौंदर्य का सहभाव भी श्रावरयक है। कविता के श्रपने श्रालंबन होते हैं। मैध्यू श्रानंल्ड के कहने का कुछ ऐसा ही भाव है कि प्रतिभाशाली किव सामान्य विषय को लेकर भी कविता कर सकता है पर वह कविता किव की कलाबाजी का ही नमूना हो सकती है। वह हृद्य को उतना श्रानन्द नहीं दे सकती?।

### छठी छाया

### आलंबन का रंग-रूप

श्रालंबन दो प्रकार का होना है—एक को विषय और दूसरे को श्राश्रय कहते हैं। जिसके उद्देश्य से वा जिसको लेकर रित श्रादि स्थायी भाव जागरित होते हैं वह रित श्रादि स्थायी भावों का बिषय या श्रालंबन है और उन रित श्रादि स्थायी भावों का जो श्राधार है वह श्राश्रय है। इनको हम विषयालम्बन श्रीर श्राश्रयालंबन भी कह सकते हैं।

देखते ही रौद्र मृतिं वीर पृथ्वीराज की चीख उठा राजा ज्यो सहसा पथिक के सामने भयानक मृगेन्द्र कूदे काळ सा। वियोगी

यहाँ राजा जयचंद के भय का विषय पृथ्वीराज की रौद्र मूर्ति है। क्योंकि उसीको लेकर राजा का भय जागरित है। जयचंद आश्रय है। क्योंकि भय स्थायी भाव का वही आधार है। अत: दोनों आलंबन हैं।

> मेरे गगन मगन मन में अयि किरणमयी विचरो। तरु तोरण तृण तृण की कविता छवि-मधु-सुरमि भरो। निराका

<sup>2 &</sup>quot;Vainly will the latter (the poet) imagine that he has every thing in his own power; that he can make an intrinsically inferior action equally delightful with a more excellent one by his treatment of it; he may indeed compel us to admire his skill, but his work will possess, within itself, an incurable defect. Mathew Arnold.

इसमें प्रार्थित किरणमयी विषय और प्रार्थी आश्रय है। किन्तु यह आलंबन बैसा नहीं है। यहाँ आश्रय के स्थान पर स्वयं किव है। यह उक्त उदाहरण से भिन्न है।

सब जगह इसी प्रकार के आलंबन हों, आजकल की कविता में

संभव नहीं। जैसे,

प्रकृति की सारी सौन्दर्भ - राशि लज्जा से सिर झुका लेती जब देखती है मेरा रूप— वायु के झकोरे से वन की लताएँ सब झुक जातीं—नजर बचाती है— अंचल से • मानों है छिपाती मुख देख यह अनुपम • स्वरूप मेरा। निरात

इस कविता में रूप लजा का आलंबन है और सौन्दर्यराशि को उसका आश्रय भी कह सकते हैं, पर आश्रय के किसी स्थायी भाव का वह विषय नहीं है। यहाँ रूप गर्व की व्यञ्जना है और रूप उसका विषय बन जाता है।

कहीं-कही मुख्य त्रालंबन को गौण रूप देकर माध्यम के द्वारा भाव व्यक्त करना रहस्यवादियों का ध्येय हो गया है। अतः इसमें अन्योक्ति-प्रणाली का प्रायः श्रीश्रय लेना पड़ता है। जैसे,

पाकर खोता हूँ सतत कभी खोकर पाऊँगा क्या न हाय! भय है मेरा यह मिछन आज फिर शाप विरह का पा न जाय!

क्या करूँ छिपा सकता न और इस 'छाया-नट' से हृदय-हार । द्विज इसमें 'छायानट' अभिन्ने त ने मपात्र का ही माध्यम है। इस शैली में वेदना, निराशा, अतृप्ति आदि की अभिन्यक्ति बड़ी विलच्चणता से की जाती है।

कहीं-कहीं श्रालंबन श्रप्रतीत-सा प्रतीत होता है। जैसे,

१ "पथ देख बिता दी रैन मैं प्रिय पहचानी नहीं"।

२ "सुनाई किसने पछ में आन

कान में मधुमय मोहक तान"?

३ "सुरिम बन जो थपिकयाँ देता सुझे

नींद के उच्छवास-सा वह कौन है"?

ऐसे भावगीतों का किव ही त्राश्रय होता है। कहीं-कही त्रालंबन का पता नही रहता। जैसे,

> कुसुमाकर-रजनी के जो पिछले पहरों में खिलता, उस मृदुल शिरीय सुमन सा मैं प्रात धूल में मिलता। प्रसाद

यहाँ किव ही विषय या आश्रय सब कुछ है। 'मैं' यही बताता है। हास्य और वीभत्स ऐसे रस हैं जिनमें ऋालंबन की प्रधानता रहती है। केवल ऋालंबन के वर्णन से ही रसव्यक्ति हो जाती है। इनमें आश्रय की प्रतीति नहीं होती। ऋर्थात् जिसके प्रति हास और घृणा उत्पन्न होती है, प्राय: उसका वर्णन नहीं होता। जैसे,

> दोना पात बब्र्र को तामें तिनक पिसान। राजा जू करने लगे छठे छमासे दान॥ प्राचीन

यहाँ कृपण राजा त्रालंबन विभाव है। केवल उसीके बबूल के पत्रों के दोने में थोड़ा-सा पिसान रखकर छठे छमासे दान करने की क्रिया से हास की प्रतीति हो जाती है।

अाँती के तार के मंगल कंगन हाथ में बाँध पिशाच की बाला। कान में आँतन के झुमका पहिरे उर्में हियरान की माला। लोहू के कीचड़ से उबटे सब अंग बनाये सरूप कराला। पीतम के सँग हाड़ के गृदे की मद्य पिये ख़परीन के प्याला॥

—मालतीमाधव

यहाँ 'पिशाच की बाला' के वर्णन से ही वीभत्स रस का संचार हो जाता है।

> मारि दुसासन फारि दर रुधिर अंग लपटाइ। आवत भीम तिन्हें मिले धर्मराज दग नाइ। प्राचीन

इस दोहे में श्राश्रय युधिष्ठिर की भलक है। 'दृग नाइ' से यह बात भलकती है।

### सातवीं छाया

## उद्दीपन विभाव

जो रित आदि स्थायी भावों को उद्दीपित करते हैं— उनकी आस्वाद-योग्यता बढ़ाते हैं वे उद्दीपन विभाव हैं।

उद्दीपन विभाव प्रत्येक रस के श्रपने होते हैं। शृङ्गार रस के सखी, सखा, दूती, पङ्ऋतु, वन, उपवन, चन्द्र, चाँदनी, पुष्प, नदीतट, चित्र श्रादि उद्दीपन विभाव होते हैं।

नायिका की सखी। इसके चार भेद होते हैं — १ हितकारिणी, २ व्यंग्यविद्ग्धा, ३ ष्ट्रान्तरंगिणी श्रीर ४ बहिरंगिणी। एक उदाहरण— व्यंग्यविद्ग्धा सखी (एक सखी की नायिका के प्रति उक्ति)

> प्रथम भय से मीन के छघु बाल जो थे छिपे रहते गहन जल में तरल ऊर्मियों के साथ क्रीड़ा की उन्हें लालसा अब है बिकल करने लगी। पंत

नायिका की बढ़ती हुई लालसा को देखकर सखी का व्यंग्य है। नायिका को भूषित करना, शिक्षा देना, क्रीड़ा करना, परस्पर हासविनोद करना, सरस आलाप करना आदि उसके कार्य हैं। एक उदाहरण लीजिये—

रंजित कर दे यह शिथिल चरण ले नव अशोक का अरुण राग, मेरे मंडन को आज मधुर ला रजनीगंधा का पराग, यूथी की मीलित कलियों से अलि दे मेरी कबरी सँवार लहराती आती मधु बयार। महादेवी

ऋतु का एक उदाहरण-

सौरभ की शीतल ज्वाला से फैला उर-उर में मधुर दाह। आया वसंत, भर पृथ्वी पर, स्वर्गिक सुन्दरता का, प्रवाह। पंत चौंदनी का एक उदाहरण—

वह मृदु सुकुलों के सुख में भरती मोती के चुंबन। कहरों के चल करतल में चाँदी के चंचल उड़ुगन। एंत बन का एक उदाहरण-

कही सहज तस्तले कुसुम-शय्या बनी, ऊँच रही है पड़ी जहाँ छाया घनी। घुस धीरे से किरण लोल दल-पु'ज मे, जगा रही है उसे हिलाकर कुंज मे। गुप्तजी

पवन श्रीर चंद्र का एक उदाहरण-

मंद मारुत मलय मद से निशा का मुख चूमता है। साथ पहलू में छिपाये चन्द्र मद में झमता है। भट्ट

दूती—यह नायक तथा नायिका की प्रशंसा करके प्रीति उत्पन्न करती है, चादु वचनो से उन्का वैमनस्य दूर करती है श्रीर संकेत स्थान पर ले जाती है। उत्तमा, मध्यमा, श्रधमा तथा स्वयंदूतिका के भेद से इसके चार प्रकार होते है। स्वयंदूतिका का उदाहरण—

कहाँ विमोहिनि ले जावोगी, रिझा मुझे झंकृत पायल से ? वहाँ जहाँ बौरी अमराई—में फैली है सुरिभित छाया, जहाँ जगत की धूम धूल से दूर पिकी ने नीड़ बनाया, जहाँ भुङ्ग का गुंजन करता व्यंग्य विश्व के कोलाहल पर, इस्म-इस्मकर मंद अनिल ने गीम जहाँ मस्ती का गाया जहाँ पहुँचकर तन पुलकित, मन हो उठते मधुस्नात शिथिल से ? कहाँ विमोहिनि ले जावोगी, रिझा मुझे झंकृत पायल से ? बच्चन खड़ी बोली के काव्यों में भी ऐसे उदाहरणों की कभी नहीं है।

# त्राठवीं छाया

### उद्दीपन के प्रकार

श्रव यहाँ यह कहना श्रावश्यक है कि उद्दोपन विभाव विषयमक होता है श्रोर श्राश्रयगत भी। क्योंकि उद्दीपन विभाव विभिन्न रूप के होते हैं। इससे दोनों प्रमिपात्रों की श्रोर से उद्दीपन का होना निश्चित है। एक उदाहरण—

आपुस में रस में रहसें वहसें बिन राधिका कुंजविहारी। क्यामा सराहति क्याम की पागहिं क्याम सराहत क्यामा की सारी। एक ही दर्पन देखि कहै तिय नीके छगो पिय प्यो कहै प्यारी। 'देव' सुबालम बाल को बाद बिलोकि भई बलि मैं बलिहारी।

इसमें दोनों का एक ही दर्पण में देखना और दोनों का यह कथन कि प्रिय तुम भले मालूम होते हो और प्रिय का राधिका को प्यारी कहना, उद्दीपन विभाव हैं। दोनों के प्रिय सम्बोधन अनुभाव की श्रेणी में जा सकते हैं पर यहाँ इनसे रित उद्दीपित होती है। इससे ये उद्दीपन ही है। यहाँ दोनों की चेष्टाएँ उद्दीपन का काम करती हैं। पाग और सारी का सराहना अनुभाव है।

उद्दीपन विभाव के दो भेद होते हैं। एक विषयगत और दूसरा बहिर्गत। इन्हें पात्रस्थ और बाह्य भी कह सकते हैं। पात्रगत उद्दीपन पात्र के गुण, पात्र की चेष्टाएँ—हाव-भाव आदि और पात्र के अलंकार। ऋतु, पवन, चंद्र, चाँदनी, उपवन आदि बाह्य उद्दीपन विभाव है। एक विषयगत का उदाहरण ले—

या बितयाँ छितयाँ छहकें दहकें विरहागिनि की उर आँचें।
वा बँसुरी को परो रसुरी इन कानन मोहिनी मंत्र सी माचें॥
को छिग ध्यान धरें सुनि छों रिहयो किहये गुन वेद सो बॉचे।
सूझत नाहि न आन कछू निसि द्यौस वई अँखियान में नाँचें। देव
वियोगिनी अजबाला की रिते के आलंबन श्रीकृष्ण के प्रति यह
उक्ति है। यहाँ मोहन का सुरली टेरना (चेष्टा) है। चेष्टाएँ अनेक
प्रकार की होती है। वेद का सा गुणानुवाद करना (गुण) अनुभाव है,
पर आलंबन के गुण ही ऐसे हैं जो भूलते नहीं और उदीपन का काम
करते हैं। कृष्ण का ऑखो में नाचना है (रूप)। रूप न भूलने
का कारण कृष्ण की मनमोहनी मूर्ति ही है जिसका अलंकृत होना

सूचित होता है। चेष्टा, रूप और गुण ये तीनों बाते इसमे हैं जो उद्दीपन का काम करती हैं। बाह्य का एक उदाहरण— सुभ सीतल मंद सुगंघ समीर कल्ल छल छंद सों छ्वै गये है। 'पदमाकर' चाँदनी चंदह के कक्क औरहि डौरन च्वै गये हैं।

९ उद्दीपनं तदुत्कर्षहेतुस्तत्तु चतुर्विधम् । त्र्यालंबनगुराश्चेव तच्चेष्टा तदलंकृतिः । तदस्थरचेति विज्ञेयारचतुर्घोद्दीपनक्रमाः । साहित्यर्रनाकार

मनमोहन सों बिछुरे इतही बनि कै न अबै दिन हैं गये हैं। सिख, वे हम वे तुम वेई बने पै कछू के कछू मन हैं गये हैं।

विरिह्णी अजविनताओं का यह विरह-वर्णन है। इसमें कृष्ण आलंबन विभाव, मन का कुछ का कुछ हो जाना अनुभाव है और संचारी हैं—चिन्ता, उत्कंठा, दैन्य आदि। उद्दीपन विभाव हैं—समीर, चंद्र, चाँदनी आदि। ये सभी बाह्य उद्दीपन हैं। इन्हें तटस्थ भी कह सकते है।

ऊपर के उदाहर पद्यों से यह स्पष्ट है कि यदि इनमें उद्दीपन का वर्णन न होता तो त्रज-विनतात्रों का प्रेम जाप्रत नहीं होता। इसमें सन्देह नहीं कि उनका कृष्ण में अनुराग-था पर उद्दीपन के कारण ही वह उभरा; वह अधिकाक्षिक प्रदीप्त हो उठा। पर आजकल के किव रस के इन तत्वों पर ध्यान नहीं देते जिससे उनकी किवता प्रभावशालिनी नहीं होती।

त्रालंबन की चेष्टाएँ, प्राकृतिक दृश्य, वाह्य परिस्थितियाँ त्रादि पहले के समान त्राज भी उदीपन का काम करती हैं। उदीपन मे कोई त्रान्तर नहीं त्राया है। कारण यह कि भावों मे मूलत: कोई त्रान्तर नहीं त्राया है। त्राज भी जैसे भ्रूनेत्रादि-विकार शृङ्गार रस में उदीपन का काम करते हैं वैसे ही किचित्र वेशभूषा त्रादि हास्य के उदीपन बने हुए हैं।

झाचार्यों ने विभाव की जो गणना भावों में नहीं की उसका कारण यही है कि विभाव—आलंबन और उद्दीपन—भावकों के भावुक हृदय के बाहर की वस्तुएँ हैं। यद्यपि काव्य के पाठकों के समन्न विभाव का मानस प्रत्यन्न होता है, फिर भी बाह्य पदार्थ तथा उसकी मानस-कल्पित मूर्ति, दोनों ही बाह्य वस्तु ही समभी जाती हैं। इनमें कोई अन्तर नहीं। नाटक-सिनेमा में दर्शकों को इनका चाजुष प्रत्यन्न भी होने लगा है।

श्रालंबन विभाव प्राय: काव्यगत पात्र ही होते हैं श्रीर उद्दीपन विभाव परिस्थिति-विशेष है। उद्दीपन विभाव श्रालंबन विभाव के रित श्रादि स्थायी भावों को जाप्रत करके उनकी वृद्धि के कारण होते हैं।

# नवीं छाया

#### अनुभाव

जो मानों के कार्य हैं या जिनके द्वारा रित आदि मानों का अनुभन्न होता है उन्हें अनुमान कहते हैं।

भाव के अनु अर्थात् पीछे उत्पन्न होने के कारण वह अनुभाव कहा जाता है।

इनके चार भेद हैं— (१) कायिक (२) मानसिक (३) त्र्याहार्य श्रीर (४) सात्त्विक।

### कायिक न

कटाश्<u>र आदि</u> कृत्रिम आङ्गिक चेष्टाओं को कायिक अनुमान कहते हैं। जैसे,

- १ एक पल मेरे प्रिया के हम पलक थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे; चपलता ने इस ्विकंपित पुलक से हद किया मानो प्रणय-सम्बन्ध था। पन्तः
- बहुरि बदन बिधु अंचल ढाँकी, पियतन चिते भौंह करि बाँकी।
   खंजन मंजु तिरीछे नैनिन, निज पित कहेउ तिनिहं सिय सैनिन ॥ तुलसी

### मानसिक

अन्तःकरण्की दृत्ति से उत्पन्न हुए प्रमोद आदि को मानसिक अनुभाव कहते हैं। जैसे,

- ५ 'नाथ'! कह, अतिशय मधुरता से दबे सरस स्वर में, सुमुखि थी सकुचा गई। उस अनुठे सूत्र में ही हृदय के भाव सारे भर दिये, ताबीज से। पन्त
- देखि सीय सोभा सुख पावा । हृदय सराहत बचन न आवा ॥ तुलसी
   १०

### आहार्य

आरोपित या कृत्रिम वेष-रचना को आहार्य अनुभाव कहते हैं। जैसे,

- सखा साथ मे वेणु हाथ में, प्रीवा में वनमाला।
   केकि-किरीट पीत-पट-सूषित रज-रूषित छट वाला।
   गुप्तजी
- काकपक्ष सिर सोहत नीके, गुच्छा बिच बिच कुसुमकली के ॥ तुलसी
   सान्विक

श्रीर के अकृत्रिम अङ्गविकार को सान्विक अनुभाव कहते हैं।

धके नयन रघुपति छिब देखी। पलकन हू परिहरी निमेखी॥ तुलसी

## दशवीं छ।या

# सान्विक अनुमाव के भेद

रस-प्रकाशक होने के कारण सांत्विक भाव भी अनुभाव ही हैं। सत्त्व का अर्थ रजोगुण और तमोगुण से रहित मन १ है। सत्त्व के योग से उत्पन्न भाव सात्त्विक कहे जाते हैं।

सास्त्रिक का एक अर्थ है जीवनिक्रिया से संबंध रखनेवाले भाव, जैसा कि त्रंगिणीकार ने कहा है<sup>२</sup>।

सान्त्विक अनुभाव के आठ भेद होते हैं—(१) स्तंभ (ठक्सुरी या शारीर की गित का रुक जाना) (२) स्वेद (पसीना छूटना) (३) रोमांच ( रोंगटे खड़े होना ) (४) स्वरभंग ( घिग्घी बँधना या शब्दों का ठीक से उच्चारण न होना) (४) कंप (कॅपकॅपी) (६) वैवर्ण्य (पीरी पड़ना या आकृति का रंग बदल जाना) (७) अश्रु (ऑसू निकलना) (५) प्रजय (तन्मय होकर निश्चेष्ट या अचेत हो जाना)।

- १. रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मनः सत्त्वमिहोच्यते । स-कंडाभरण
- २ सत्त्वं जीवशरीरं तस्य धर्माः सात्त्विकाः । रसतरंगिणी

### १ स्तंभ

हर्ष, भय, लज्जा, विस्मय, विषाद आदि से शरीर के अङ्गों का संचालन रुक जाना स्तंम है।

इसमें निष्कम्प होना, ठकमुर्री लगना, श्रन्थता, जड़ता श्रादि होना इसके श्रतुभाव हैं—

श मैं न कुछ कह सकी, रोक ही सकी न हाय! उन्हें इस कार्य से, अकार्य से विमृद् सी। उ० शं० भट्ट मत्स्यगन्धा की इस उक्ति में स्तंभ प्रकट है।

र देखा देखी भई, छूट तब ते सकुच गई गिरी कुळकानि, कैसो घूँघट को करिबो। छागी टकटकी, उर उठी धकधकी, गति थकी, मित छकी ऐसो नेह को उघरिबो। चित्र कैसे लिखे दोऊ ठाढ़े रसे 'काशीराम' नाहीं परवाह छोग छाख करो छरिबो। बंशी को बजैबो, नटनप्रार बिसरि गयो, नागरि बिसरि गई गागरि को भरिबो॥

बंशी का बजना और गागर का भरना भूल जाना आदि से स्तंभ की प्रतीति है।

### २. स्वेद

क्रोध, भय, हर्ष, श्रम, दुःख आदि से यह उत्पन्न होता है। पसीना आना आदि इसके अनुभाव हैं।

संप्राम भूमि, विराज रष्टुपति अतुल बल कोशल धनी। श्रम-विन्दु मुख राजीव-लोचन अरुनतन सोनित कनी। तुलसी

एक बार फिर से पसीना पोंछ मुख का, दीर्घ स्वास त्यागकर विजन विपिन में, श्रागे बढ़ा पथिक कराहता-विरुखता। आर्था

# ३. रोमांच

्यह हर्ष, श्रम, शीत, स्पर्श, क्रोध आदि से उत्पन्न होता है।

इसमें शरीर का क़रटिकत और पुलकित होना अनुभाव है।

अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात विकिम्पत मृदु उर, पुलकित गात। सशंकित अ्योत्स्ना सी चुपचाप जिद्दत पद निमत पुरुक दगपात। पंता

२ फुल्ल बाहों का मुन्ध मृणाल, बाल मुकुलों की माल ! खिली रोओं की पुलकित डाल, वदन जावक से लाल ! सुनहली किरणों का दगपात, आज उज्ज्वल मधुमात । स्नारसी इस कविता की दूसरी पंक्ति में पुलक का वर्णन हैं।

#### ४ स्वरभंग

भय, हर्ष, क्रोध मद आदि से यह उत्पन्न होता है। स्वाभाविक ध्वनि का बदल जाना, स्वर का गद्गद होना, इसके श्रतुभाव हैं।

श चिकत दृष्टियाँ ज्यास हुई वहाँ सुमित्रा प्राप्त हुई । वधू ऊर्मिला अनुपद थी देख गिरा भी गद्गद थी। गुप्तजी बिरह बिथा की कथा अकथ अथाह महा, कहत बने न जो प्रबीन सुकवीनि सौं। कहें 'रतनाकर' बुझावन लगे ज्यों कान्ह, ऊषो कौं कहन हेत बज जुबतीनि सौं। गहबिर आयौ गरौ भभिर अचानक त्यों, प्रेम पर्यौ चपल जुचाह पुतरीनि सौं। नैंकु कही बैननि अनेक कही नैनिन सौं, रही सही सोऊ कहि दीनी हिचकीनि सौं।

#### ५ कंप

क्रोध, भय, शीत, आनन्द आदि से यह उत्पन्न होता है। इसके कंप आदि अनुभाव है।

- १ चित्रुक हिलाकर छोड़ मुझे फिर मायाबी मुसकाया। हुआ नया प्रस्पन्दन उर में पलट गयी यह काया। गुप्तजी
- २ पहले दिघ ले गई गोकुल में चल चार भये नटनागर पै।

  'रसलानि' करी उन चातुरता कहैं दान दे दान लरे अरपै।

  नल ते सिल ले पट नील लपेट लली सब भाँति कँपै उरपै।

  मनु दामिनी सावन के घन में निकसे नहीं भीतर ही तरपै॥
  कंप श्रीर रोमांच का एक साथ उदाहरण—
- अरे बोलो, प्राण बालो, बान ऐसी छोड़ दी क्यों ? सभी जिन्मत गात्र मेरा सभी कंपित विश्व कानन अंग रोमांचित हुए हैं रोम हैं उद्बुद चेतन सुन रहे रह रह प्रमाथी अंग अंग समुर्बरित से। भट्ट

टिप्पणी—कुछ लोग जूम्भा—जम्हाई को भी अनुभाव मानते हैं उसका भी इसमें उदाहरण है।

# ६ वैवर्ण्य

्र मोह, क्रोध, भय, श्रम, शीत, ताप आदि से इसकी उत्पत्ति होती है।

मुँह का रंग बदलना, मुँह पर चिंता की रेखा होना श्रादि इसके श्रमुभाव हैं।

- नव उमंगमयी सब बालिका मिलन और सर्शकित हो गयी।
   अति प्रफुल्लित बालक वृन्द का वदन मंडल भी कुम्हला गया।
   —हरिश्रीध
  - २ कहि न सकत कछु लाज तें, अकथ आपनी बात। ज्यों ज्यों निश्चि नियरात है त्यों त्यों तिय पियरात। प्राचीन

#### ৩, अश्रु

आनन्द, मय, शोक, क्रोध, जुम्मा आदि से यह उत्पन्न होता है। श्रॉसू उभड़ना, गिरना, पोंछना इसके श्रनुभाव हैं।

- १ 'रहो रहो पुरुवार्थ यही है पत्नी तक न साथ छाये।' कहते कहते वैदेही के नेत्र प्रेम से भर आये। गुप्तजी
- भेद बिन जाने एती बेदना बिसाहिबे को, आज हों गई ही बाट बंशी बटवारे की। कहै 'पदमाकर' छद्ध है छोट पोट भई, चित्त में चुभी जो चोट चाप चटवारे की। बाविर छों बूझित बिछोकित कहा तू बीर, जाने कोई कहा पीर प्रेम हटवारे की। उमिं उमिं इमें बही से सु ऑखिन हैं।

#### ८. प्रलय

र्श्रम, मोह, मद, निद्रा, मूर्च्छा आदि से यह उत्पन्न . होता है।

किसी पदार्थ में लीन होना, निश्चेष्ठ होना, अपनत्व को मूल जाना आदि इसके अनुभाव होते हैं।

- श राजमद, तीव्र मिद्रिश का मद उस पर, भीषण विजयमद—मिलकर तीनों ने गोरी की समस्त चेतना को एक साथ ही, घेर कर अंधी और पंगु बना डाला है। वियोगी
- २ कैसे कहीं कामिन की अकथ कहानी बीर
  नेकु ना कबीशन की बुद्धि परसति है।
  बोलित न चालित न हालित हरिन नैनी
  जागित न सोवित अजीब कैसी गित है।
  कहे 'चिरजीवी' कारे कान्ह के डँसेते आज
  सेज पै परी सी परी सोक सरसित है।
  कुन्दन की कामी तह काम जरगर मंत्र
  ढली अति भली दीस्रिमान दरसित है।

निम्नलिखित किवत्त में उपयुक्त आठों भेदों के उदाहरण हैं :— ह्वै रही अडोल, थहरात गात बोले नाँहि बदल गई है छटा बदन सँचारे की। भिर भिर आवे नीर लोचन दुहूँन बीच सराबोर स्वेदन में सारी रंग तारे की। पुलकि उठे हैं रोम, कछुक अचेत फेरि किव 'लिखराम' कीन जुगुति विचारे की बानक सो डगर अचानक मिल्यो है लगी नजर तिरीछी कहूँ पीत पटवारे की।

# ग्यारहवीं छाया

# नायिका के २८ अनुभाव

स्त्रियों की यौवनावस्थां के निम्निलिखित अट्ठाइस २८ प्रकार के अनुभाव होते हैं जो अलंकार माने गये हैं। इनके भी तीन प्रकार हैं— १ अङ्गज, २ अयत्नज और ३ स्वभावज।

(१) १ भाव (प्रथम लिइत राग) २ हाव ( श्रल्पसंलिइत विकारात्मक भाव) श्रीर ३ हेला (श्रत्यन्त स्फुट विकारवाला भाव) नामक तीन श्रतंकार श्रङ्ग से उत्पन्न होने के कारण श्रङ्गज हैं।

भाव का एक उदाहरण-

कैसा यह, कैसा यह, भावना से प्रोरणा का प्राणों से है मन का अमिट संयोग हुआ। कैसी यह जीवन में छिसत तरंग सिख? भट्ट

(२) १ शोभा (शरीर की सुन्दरता) २ कान्ति (विलास से बढ़ी शोभा) ३ दीप्ति (अति विस्तीर्ण कान्ति) ४ माधुर्य ४ प्रगल्भता ६ औदार्य और ७ धैर्य नामक सात अलंकार क्रित्रम न होने के कारण अयत्नज हैं।

दीप्ति का एक उदाहरण-

नील परिधान बीच सुकुमार खुळ रहा मृदुल अधखुला रंग। खिळा हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। प्रसाद

(३) १ लीलां २ विलास ३ विच्छित्ति (शृङ्गाराधायक श्राल्प वेषरचना ) ४ विञ्जोक (गर्वाधिक्य से इच्छित वस्तु का श्रानाद्र) ४ किलकिंचित् (प्रिय वस्तु की प्राप्ति श्रादि के हर्ष से हास, श्रामिलाष् श्रादि कई भावों का संमिश्रण ) ६ मोट्टायित ( प्रिय-सम्बन्धी बातों में अनुरागद्योतक चेष्टा ) ७ कुट्टमित ( श्रङ्गस्पर्श से श्रान्तरिक हर्ष होने पर भी निषेधात्मक कर, सिर श्रादि का संचालन ) म विश्रम ( जल्दी में वस्त्राभूषण का विपरीत धारण ) ६ ललित ( श्रंगों की सुकुमारता का प्रदर्शन ) १० मद ११ विहृत ( लज्जावश समय पर भी कुछ न कहना ) १२ तपन १३ मौम्ध्य १४ विद्येष ( श्रकारण इधर-उधर देखने श्रादि से बहलाना ) १४ कुतूहल १६ लिसत १० श्रोर १म केलि, ये श्रठारह कुति-साध्य होने के कारण स्वभावज श्रलंकार हैं।

मद् का एक उदाहरण--

मैं सुमनों की हृदय कहानी सुन रही; मैं किलका के ओठो पर मधु छिड़कती; प्रात बात के उष्ण श्वास पीकर मिद्दर अपने में ही भूल रही बेसुध बनी। भट्ट

विंहत का एक उदाहरण-

प्रणाम कर वह कृतज्ञता से झुका निगाहें शरम से गड़कर, हटाये पीछे को पैर ज्यों ही कुमार ने अंक में लिया भर; झुका के सर को निकाल घूं घट होंगे को उसने लजा के मीचा। भक्त 'विच्छिति' का एक प्राचीन उदाहरण--

प्यारी कि ठोढ़ि को विन्दु 'दिनेश' किथों बिसराम गोविन्द के जी को। चारु चुम्यो कनिका मिन नील को कैंधो जमाव जम्यौ रजनी को। कैंधों अनंग सिंगार को रंग लिख्यो वर मंत्र बशीकर पी को। फूले सरोज मैं भौरी बसी किथों फूल ससी मैं लग्यो अरसी को।

नायिका का नवीन नख-सिख-वर्णन-

बीच-बीच पुष्प गुँथे किन्तु तो भी बन्धहीन छहराते केशजाल, जलद श्याम से क्या कभी समता कर सकती हैं नील नम तिंदुनारकाओं का चित्र ले क्षिप्रगति चलती अभिसारिका यह गोदावरी ? हरगिज नहीं। कवियों की कल्पना तो

देखती ये भौंए बालिका-सी खड़ी-छूटते हैं जिनसे आदि रस के सम्मोहन शर वशीकरण-मारण-उच्चाटन भी कभी-कभी। हारे हैं सारे नेत्र नेत्रों को हेर-हेर--विश्व भर को मदोन्मत्त करने की मादकता भरी है विधाता ने इन्हीं दोनो नेत्रों में। मीन-मदन फाँसने की वंशी-सी विचित्र नासा-फूलदलतुल्य कोमल लाल ये कपोल गोल-चिबुक चाद और हँसी विजली सी-यीजनगन्ध पुष्प जैसा प्यारा यह मुखमण्डल— फैलाते पराग दिङ मण्डल आमोदित कर— खिच आते भौरे प्यारे। देख यह कपोत-कण्ठ बाहुवल्ली कर सरोज उन्नत उरोज पीन —क्षीण कटि-नितम्ब-भार चरण सुकुमार-गति मन्द-मन्द छ्ट जाता धैर्य ऋषि-मुनियों का, देवों भोगियों की तो बात ही निराली है। निराला

# बारहवीं छाया

### अनुभाव-विवेचन

अंगज तथा स्वभावज स्त्रियों के अलंकार, सान्विक भाव और रित आदि से उत्पन्न अन्य चेष्टाये अनुभाव कहलाती हैं।

शुक्तजी तथा उनके श्रनुयायीवर्ग जो यह कहते हैं कि श्रनुभाव के श्रन्तर्गत केवल श्राश्रय की चेष्टायें श्रा सकती हैं, ठीक नहीं है और यह भी ठीक नहीं है कि श्राश्रय में जो चेष्टायें दिखायी देती

१ उक्ताः स्त्रीग्रामलङ्काराः श्रङ्गजाश्च स्वभावजाः । तद्रूपा सात्त्विका भावास्तथा चेष्टाः परा श्रपि । साहित्यदुर्पण

हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। दर्पणकार का लच्चण इस प्रकार है— 'सीता आदि आलंबन तथा चन्द्र आदि उदीपन कारणों से राम आदि के हृद्य में उद्घुद्ध रित आदि का बाहर प्रकाशित करने वाला, लोक में रित का जो कार्य कहाता है वहीं काव्य और नाटक में अनुभाव कहाता है'।

किन्तु इनके अतिरिक्त और भी अनुभाव हैं जिनका उल्लेख ऊपर की दो पंक्तियों में किया गया है। उनसे स्पष्ट है कि स्त्रियों के अलंकार भी अनुभाव के अन्तर्गत हैं जो आलवन से ही संबंध रखते हैं। अठ्ठाइस अलंकारों में भाव, हाव, हेला, शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्थ और धेर्य, ये दश अलंकार पुरुषों में भी हो सकते हैं पर स्त्रियों में ही अधिक चनत्कारक होते हैं। इससे यह कहना संगत नहीं कि केवल आश्रय की चेष्टाये ही अनुभाव के अंतर्गत आ सकती हैं। अनुभाव में आलंबन की चेष्टाये भी सिम्मिलित हैं।

श्रवुभावों के सानुराग परस्परावलोकन, भ्रूभंग, लीला, विलास, श्रौदार्थ, रोमांच, चाटुकारिता श्रादि श्रसंख्य प्रकार हैं। ये सब कायिक, सान्त्रिक, मानसिक श्राहार्थ में बाँट दिये गये हैं। कायिक में शारीरिक चेष्टायें श्राती हैं। सान्त्रिक श्रवुभाव स्वतः उद्भूत होते हैं। ये सत्त्व गुण से उत्पन्न होने के कारण सान्त्रिक कहलाते हैं। ये भी एक प्रकार के श्रवुत्रिम श्रंग-विकार ही हैं। प्रमोद श्रादि मनोवृत्तियाँ हैं। इससे ये मानसिक श्रवुभाव हैं। किन्तु ये वाह्य चेष्टाश्रों से लिहत होती हैं। इसी कारण इनको कायिक श्रवुभाव के श्रन्तर्गत मानना ठीक नहीं है। क्योंकि इनमें मुखविकास श्रादि वाह्य चेष्टाश्रों की प्रधानता नहीं है। वेशरचना श्रादि कासिक चेष्टाश्रों से श्रतिरिक्त होने के कारण श्राहार्य कहलाते हैं। इन चारों के श्रतिरिक्त डिक्तयों के रूप में जो श्रवुभाव प्रकट होते हैं वे वाचिक कहलाते हैं। सूरदासजी की रचनाश्रों में उक्तियों का श्रद्यधिक विधान पाया जाता है।

उर में माखनचोर गड़े अब कैसह निकसत नहिं ऊघौ ! तिरछे ह्वें जो अड़े। सुर

शुक्तजी ने निम्नलिखित चौपाई पर श्रनुभाव-सम्बन्धी विचार किया हैं जो इस प्रकार है।

ऐसे स्थानों में इस प्रकार की शंका ही व्यर्थ है। क्योंकि सीताजी की ये चेष्टायें राम के उद्देश्य से नहीं। प्रामीण स्त्रियों के समाधान के लिये की गयी हैं। यहाँ नायक-नायिका का श्टंगारवर्णन ही नहीं है।

'हाव' अनुभाव के अन्तर्गत ही है और यही ठीक है। हिन्दी लच्च ए-प्रनथों में ही नहीं, संस्कृत के आकर प्रनथों में भी यही बात है। अंगज अलंकारों में 'हाव' की गणना है और ये अलंकार अनुभाव ही हैं। यौवन के उक्त अठ्ठाइस अलंकारों में यह आ जाता है। रस-उद्दीपक आलंबन की चेष्टाये उद्दीपन कहलाती है पर हाव इस प्रकार का नहीं होता। क्योंकि वह कार्यक्ष है; कारण-रूप नहीं। इससे विभाव के अन्तर्गत हाव की गणना नहीं की जा सकती। यहाँ सीता के आङ्गिक विकार अनुभाव ही हैं जिनकी गणना विहत और औदार्य में की जा सकती है, हाव में नहीं। क्योंकि यहाँ का भूनेत्र आदि का विकार संभोगेच्छा-प्रकाशक नहीं है।

श्रालंबन श्रीर श्राश्रय के कार्य ही तो श्रनुभाव हैं। इससे सभी प्रकार की चेष्टायें तद्गत होने के कारण विभाव के श्रन्तर्गत ही ठहर जाती हैं। जो चेष्टायें रसोदीपक होंगी वे उद्दीपन मानी जायँगी श्रीर जो श्रनुराग के वाह्यप्रकाशक कार्य होंगे वे श्रनुभाव कहे जायँगे। भानुभट्ट ने कहा भी है कि शोभाधायक होने से ये चेष्टायें उद्दीपन होती हैं श्रीर हृद्गत भावों को प्रकट करने से श्रनुभाव कही जाती हैं।

१ ये रसान श्रतुभावयन्ति, श्रतुभवगोचरतां नयन्ति तेऽनुभावाः कटाच्चादयः करण्त्वेन ।

कटाचादीनां करणत्वेनानुभावकत्वं विषयत्वेनोद्दीपनविभावत्वम् । रसतरंगिणी

एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा कि आश्रय की चेष्टाये ही केवल अनुभाव नहीं होतीं, बल्कि आलंबन की चेष्टाये भी।

हूट्यो गेह काज लोकलाज मनमोहिनी को,
भूट्यो मनमोहन को मुरली चन्नाइबो।
देखो दिन छै में 'रसखानि' बात फैलि जैहै,
सजनी कहाँ लौं चन्द हाथन दुराइबो।
कालि हूँ कलिन्दी तीर चितगो अचानक ही,
दोउन को दोऊ मुरि मृदु मुसुकाइबो।
दोऊ परे पैयाँ दोऊ लेत हैं बलैयाँ उन्हें,
भूलि गयी गैयाँ इन्हे गागरि उठाइबो।

इसमें रित स्थायी है। मनमोहन श्रोर मनमोहिनी दोनों के दोनों एक दूसरे के श्रालंबन श्रोर श्राश्रय हैं। दोनों का मृदु मुसुकाना, मुड़ना, कालिंदी का कूल उद्दीपन विभाव हैं। ये विषयनिष्ठ श्रीर वाह्य दोनों प्रकार के हैं। परस्पर पैयाँ पड़ना, बलैया लेना श्रादि श्रनुभाव हैं। दोनों के श्रपने काम मूल जाने में मोह संचारी है।

इसमें दोनों त्रोर से रित की चेष्टायें हैं। मुस्कुराने से रित भाव उद्दीपित होता है पर दोनों के पाँव पड़ने से उसका उद्दीपन नहीं होता बिलक रित भाव के कार्य ही प्रकट होतें हैं। इसमें दोनों के उद्दीपन त्रोर श्रतुभाव स्पष्ट हैं।

# तेरहवीं छाया

#### संचारी भाव

√ संचरणशील अर्थात् अस्थिर मनोविकारों या चित्तवृत्तियों को संचारी भाव कहते हैं।

ये भाव रस के उपयोगी होकर जलतरंग की भाँति उसमें संचरण करते हैं। इससे ये संचारी भाव कहे जाते हैं। इनका दूसरा नाम व्यभिचारी है। विविध प्रकार से अभिमुख—अनुकूल होकर चलने के कारण इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये स्थायी भाव के साथी हैं। रस के समान ही संचारी भाव भी व्यक्षित या ध्वनित होते हैं। इनकी तेतीस संख्या मानी गयी है।

### १. निर्वेद

दारिद्र्य, ईर्ब्या, अपमान, आपत्ति, व्याधि, इष्टवियोग, तत्त्वज्ञान आदि के कारण अपनेको कोसने वा धिक्कारने का नाम निर्वेद है। इसमें दीनता, चिंता, अशुपात आदि अनुभाव होते हैं।

हाय ! दुर्भाग्य इन आँखों से विलोका है, मैंने आर्यपति को गँवाते नेत्र अपने । वियोगी यहाँ जयचंद के श्रपमान, से उत्पन्न निर्वेद की व्यञ्जना है ।

शापित सा मैं जीवन का यह ले कंकाल भटकता हूँ, उसी खोखलेपन से जैसे कुछ खोजता अटकता हूँ। अन्धतमस है किन्तु प्रकृति का आकर्षण है खींच ग्हा, सब पर हाँ, अपने पर भी मैं झूँ झलाता हूँ खीझ रहा। प्रसाद

इसमें विपत्ति से मनु का निर्वेद व्यञ्जित है।

बालपनो गयो खेलन में कुछ द्यौस गये फिर ज्वान कहाये। रीझि रहे रस के चसके कसके तरुनीन के भाव सुहाये। पैरिबो सिन्धु पर्यो अम को सम को करि भोजन खोजन धाये। 'बेनी प्रबीन' बिसै चिहि रे कबहूँ निहें रे गुन गोबिद गाये।

इसमें भगवान के भजन न करने के कारण उत्पन्न खेद से, तत्त्व-ज्ञान से भी निर्वेद संचारी भाव की व्यव्जना है।

टिप्पणी—निर्वेद का स्थिर स्वरूप तो शान्त रस का स्थायी भाव है, जिसके मूल में स्थिर वैराग्य वा तत्त्वज्ञान रहता है। किंतु जब यह किसी आघात से कुछ न्यां के लिये हृदय पर प्रतिबिबित होता है तो अन्य रसों में संचरण के कारण निर्वेद संचारी भी कहा जाता है।

## २. ग्लानि

श्रम, मनस्ताप, भूख, प्यास त्रादि से मन की मुरक्ताहट, मिलनता, खिन्नता त्रादि होने को ग्लानि कहते हैं। इसके कार्य में अनुत्साह आदि अनुभाव होते हैं। आवेगों से विपुल-विकला शीर्णकाया कृशांगी। चिंतादग्धा, व्यथितहृदया, ग्रुष्कओष्ठा अधीरा। आसीना थी निकट पति के अश्रुनेत्रा यशोदा; छिन्ना दीना विनतवदना मोहमग्ना मलीना। हरिग्रीध

यहाँ यशोदा की दीन दशा से ग्लानि की व्यञ्जना है।

गोरी का गुलाम मैं बना था हतचेत था। आर्थता गँवाके मैं सदेह प्रेतवत था। वियोगी

जयचन्द् की इस उक्ति में भी ग्लानि की व्यंजना है।

# ३. शंका -

इष्टहानि श्रौर श्रनिष्ट का श्रंदेशा होना शंका संचारी है। इसमें मुखवैवर्ग्य, स्वरभंग श्रादि श्रनुभाव होते हैं।

> हे मित्र मेरा मन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है ? इस समय पळ पळ में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। तुम धर्मराज समीप रथ को शीव्रता से छे चछो। भगवान मेरे शत्रुओं की सब दुराशायें दछो। गुप्तजी

इसमें शंका संचारी व्यंजित है।

माँगहि हृद्य महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई। तुलसी

इसमें भी शंका की ही व्यंजना है।

#### ४ अस्या .

परोन्नति का श्रसहन श्रोर उसकी हानि की चेष्टा श्रस्या है। इसमें श्रनादर, भौंहें चढ़ाना, निन्दा श्रादि श्रनुभाव होते हैं।

> भरत राम के दास बनेंगे त् कौशल्या-दासी— देवि, बनोगी, राम बनेंगे सीता सहित विलासी। तब मैं दासी की भी दासी बनी रहूँगी, ईश्वर! हाय! तुम्हारे सर्वनाश के कारण हुए महीश्वर।

—राम चरित उपाध्याय

इससे मन्थरा की श्रमुया व्यंजित है।

छेड छड़ाँइ सीय कँह कोऊ, धिर बाँधहु नृप-बालक दोऊ। तोड़े धनुष चाड़ निहं सरई, जीवित हँमिह कुँअरि को बरई। तुलसी इसमें अन्य नृपतियों की असूया की व्यञ्जना है।

#### ५. मद

वह श्रवस्था, जिसमें बेहोशी और श्रानंद का मिश्रण हो, मद है। यह मद्यपान श्रादि से उत्पन्न मस्ती, श्रल्हड़पन श्रादि श्रतुभावों की उत्पादिका है।

- यह संवाद फेंक जाम निज कर से गोरी उठा झमता सहारा दिया बढ़के उस प्रहरी ने—डगमग पंग धरता, बाहर शिविर के निकल आया व्यप्र-सा। श्रायांत्रत
- २ छिक रसाल सौरभ सने मधुर माधुरी गंध। ठौर ठौर झौरत झँपत भौर झौर मधु अंध। बिहारी इन पद्यों में मद संचारी की व्यञ्जना है।

#### ६ अम

मार्ग चलने, व्यायाम करने, जागरण आदि से उत्पन्न खेद का नाम अम है। जम्हाई, अँगड़ाई, कामकाज में अरुचि, दीर्घ श्वास लेना आदि इसके अनुभाव है।

प्यासे काँटे पग से लग लग तलवे चाट माँगते जल; झलके के मोती का पानी पिला उन्हें करती शीतल। काँटा हुई जबान प्यास से साँस फूलता है जाता; चारों ओर विकट मरूस्थली का है दृदय नजर आता। भक्त इस उक्ति में गयास की पत्नी के श्रम संचारी की व्यव्जना है। पुरते निकसी रश्वीर बधू धरि धीर हिये मग में डग है, झलकी भरि भाल कनी जल की पुट सूखि गये मधुराधर वै। फिरि बूझति है चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिही कित है। सिय की लखि आतुरता पिय की अँखियाँ अति चार चली जल ज्वै। तुलसी

# यहाँ भी उसी श्रम संचारी की व्यंक्जना है।

#### ७, आलस्य

जागरण श्रादि से उत्पन्न श्रवसाद वा उत्साहहीनता, ग्रम, व्याधि श्रादि के कारण कार्य-शैथिल्य श्रालस्य है। जम्हाई, श्रॅगड़ाई, कामकाज में श्रक्ति श्रादि इसके श्रनुभाव हैं।

श दौड़ सकती थी जो न भार लिये गर्भ का वह घिक्कारती थी मन में ही पित को। वियोगी श नीठि नीठि उठि बैठिहू प्यौ प्यारी परभात। दोऊ नींद भरे खेँ गरें लागि गिरि जात॥ विहारी इन पद्यों से आलस्य व्यक्जित होता है।

# द. दैन्य वा दीनता

दु:ख-दारिद्र्य, मनस्ताप श्रादि से उत्पन्न श्रोजस्विता का श्रभाव दीनता है। इसमे मलिनता श्रादि श्रतुभाव होते हैं।

श मर मिटे पिट गये सहा सब कुछ, पर निबल की सुनी गयी न कहीं। है सबल के लिये बनी दुनिया, है निबल का यहाँ निबाह नहीं। घर किसी का उजाड़ होता है, और बनते महल किसीके हैं।
है किसी गेह का दिया बुझता, और कहीं दीये जलते हैं घी के। हरिश्रीध

२ उदर भरे को जो पै गोत की गुजर होती घर की गरीबी माँहि, गालिब गठौती ना। रावरे घरन अरबिंद अनुरागत हों माँगत हों दूघ दही माखन मठौती ना। याहू ते कहो तो और हो तो अनहोतो कहाँ साबुत दिखात कंत, काठ की कठौती ना।

छुधा छीन दीन बाल बालिका वसनहीन हेरत न होती देव द्वारिका पठौती ना। सुदामाचरित

इनमें दीनता संचारी की व्यञ्जना है।

# ६. चिन्ता

इष्ट वस्तु की अशाप्ति आदि से उत्पन्न ध्यान का नाम चिन्ता है।

मन में सूनापन, संताप, ऊँचीं साँस लेना, श्रधोमुख होना श्रादि इसके श्रनुभाव हैं।

भोर ही अुखात ह्वं हैं कंद मूळ खात ह्वं हैं

दुति कुम्हळात ह्वं हैं मुख जळजात को।
प्यादे पग जात ह्वं हैं मग सुरझात ह्वं हैं

थिक जै हैं घाम छगे स्थाम कृष्ण गात को।
पंडित प्रवीन' कहै धर्म के धुरीन ऐसे

मन में न राख्यो पीर प्रन राख्यो तात की।
मातु कहै कोमळ कुमार सुकुमार मोरे

छोना ह्वं हैं सोअत विछोना किर पात को।

इसमें राम की माता ने पुत्र के क्षेशों की जो कल्पना की है उससे चिन्ता की व्यञ्जना है।

आज बाँधी नहीं क़वरी सिख न गूँथा हार । और सुमनों से किया तुमने नहीं श्रद्धार । अश्रु छळ छळ छोचनों में क्यों न जाने, एक वेदना सी वस्तु कोई कर रही अभिषेक । आज कैसे कर सकोगी प्रानंधन की प्यार । हाय ! बाँधी नहीं क़वरी, सिख न गूँथा हार । महादेवी इसमें श्रद्धार के परित्याग आदि से चिता सूचित होंती है ।

# १०. मोह

भय, वियोग, दु:ख, चिता आदि से उत्पन्न चित्त-वित्तेष के कारण यथार्थज्ञान का खो जाना मोह है। ज्ञान लुप्त होना, गिरना, चिन्ता, भ्रम, सामने की वस्तु को भी न देखना आदि इसके कार्य हैं।

> क्या करूँ कैसे करूँ, सब कुछ हुआ विपरीत जीवन, कूप पर जाती करूश ले नीर लेने हेतु जब मैं पैर ले जाते उन्हे अनजान में यमुना-नदी-तट।

> > —उ० शं० भट्ट

यहाँ चिन्ता की विवशता से मोह व्यंग्य है।

दृळह श्री रघुबीर बने दुळही सिय सुंदर मंदिर माँही। गावत गीत सबै मिळि सुंदर वेद छुबा छरि बिप्र पहाहीं। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नगकी परिछाहीं। या ते सबै सुधि भूलि गई कर टेक रही पल टारत नाँही। तुतासी यहाँ सुख से उत्पन्न मोह की न्यञ्जना है।

#### ११, स्मृति

सादृश्य वस्तु के दर्शन तथा चिन्तन आदि से पहले के अनुभूत सुख, दु:ख आदि विषयों का स्मरण ही स्मृति है। इसमें भौंहों का चढ़ना आदि कार्य होते हैं।

लाई सिल मालिनें थीं डाली उस बार जब
जंबू फल जीजी ने लिये थे तुम्हे याद है ?
मैंने थे रसाल लिये देवर खरे थे वही
हँसकर बोल उठे निज ानज स्वाद है।
मैंने कहा-रसिक, तुम्हारी रुचि काहे पर ?
बोले देवि दोनों ओर मेरा रसवाद है।
दोनों का प्रसाद भागी हूँ मैं हाय आली आज
विधि के प्रसाद से विनोद भी विषाद है॥ गुप्तजी

र गोकुल की गैल गैल गैल गैल ग्वालिन की गोरस के काज 'लाज वस के बहाइबी। कहैं 'रतनाकर' रिझइबी नबेलिन की गाइबी बजाइबी और नाचिबी नचाइबी। कीबी श्रमहार मनुहार के विविध विधि मोहनी मृहुल मंजु बॉसुरी बजाइबी। उद्यो सुख सम्पति समाज बृजमण्डल के भुले हू न भूले भूले हमको सुलाइबी।

इन पद्यों में श्रानुभूत सुख-दु:ख के स्मरण से स्मृति संचारी व्यक्तित है।

# १२, धृति

तत्त्वज्ञान, इष्टप्राप्ति आदि के कारण इच्छाओं का पूर्ण हो जाना धृति है। विपत्ति से लोभ, मोह, आदि के अनेक उपद्रवों से चंचल-चित्त न होना भी धृति है। किसी वस्तु की प्राप्ति वा अप्राप्ति वा नाश से शोक न करना संतप्तता, सानन्द वचन, मधुर स्मित, स्थिरता आदि इसके अनुभाव हैं।

देखने में मांस का शरीर है तथापि यह।
सह सकता है चोट वज्र की भी हँसके। आयीवते
यहाँ विपत्ति में धृति की व्यञ्जना है।

रे मन साहसी साहस राख सुसाहस से सब जेर फिरेंगे। ज्यों 'पदमाकर' या मुख में दुख त्यों दुख से सुख सेर फिरेंगे। बैसे ही बेणु बजावत श्याम सुनाम हमारहु टेर फिरेंगे। एक दिना निर्हे एक दिना कबहु फिर वे दिन फेर फिरेंगे॥

इसमें विरहिणी नायिका के धैर्य की व्यंजना है।

मुझे राज्य का खेद नहीं, राम त्रस्त में भेद नहीं। मुझे बहन राज्य छेवें उसे भरत को दे देवें। गुप्तज़ी इसमें कौशल्या का धेर्य ध्वनित होता है।

# १३, बीड़ा

स्त्रियों के पुरुष के देखने आदि से, प्रतिज्ञा-भंग, पराजय, अनुचित कार्य करने आदि से लजा होना त्रीड़ा है। इसमें अधोमुख, विवर्ण और संकुचित होना आदि अनुभाव होते हैं।

छूने में हिचक देखने में पलकें आँखों पर झुकती हैं। कलरव परिहास भरी गूँजें अधरों तक सहसा रकती हैं। प्रसाद इस वर्णन से त्रीड़ा व्यंजित है।

सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने सयानि है जानकी जान भछी।
तिरछे किंर नैन दे सैन तिन्हें ससुझाय कछू सुसकाय चछी।
'तुल्सी' तिहिं भौसर सोहैं सबै अवलोकत लोचन लाहु अली।
अनुराग तड़ाग में भानु उदै विकसी मनो मंजुल कंज कली।
सीताजी के राम को अपना पति बताने में ब्रीड़ा संचारी है।

## १४, चपल्ता

प्रेम अथवा ईष्या-द्रेष के कारण चित्त का अस्थिर होना चपलता है। अनुराग-मूलक चपलता में बड़ा ही आकर्षण रहता है। इसमें खरी-खोटी बातें कहना, उच्छुंखल आचरण करना, स्वेच्छाचारिता से काम लेना आदि अनुभाव होते हैं। अहह कितना कंटिकत पथ यह तुम्हारा अहित, हितकर, क्या यही उपयोग है पीयूष जीवन का गिराना— गर्त दुख में व्यर्थ जिसके हेतु, जिसने सुधि न छी हो, और तुमको छोड़कर यो गया जैसे जीर्ण कन्था। भट्ट यहाँ राधा के प्रति नारद की उक्ति से चपलता की ध्वनि है। चितवित चिकत चहुँ दिसि सीता, कह गये नृप किसोर मन चीता। यहाँ अनुरागमूलक चपलता व्यंजित है।

# १५. हर्ष

इष्ट पदार्थ की प्राप्ति, श्रभीष्ट जन के समागम श्रादि से उत्पन्न श्रानन्द ही हर्ष है। इसमें रोमांच, मन की उत्फुल्लता, गद्गद वचन, स्वेद श्रादि श्रनुभाव होते हैं।

> पह दृश्य देखा किव चन्द ने तो उसकी फड़की भुजायें कड़ी तड़की कवच की। वियोगी

सिल गये प्रियतम हमारे मिल गये यह अलस जीवन सफल अब हो गया।
 कौन कहता है जगत है दुःखमय यह सरस संसार सुख का सिंधु है।

—प्रसाद

भुजाओं के फड़कने श्रादि तथा प्रियतम के मिलने श्रादि से हर्ष संचारी व्यंजित है।

# १६, आवेग

किसी सुखकर वा दु:खद घटना के कारण, प्रिय वा अप्रिय वात के श्रवण से हृदय जब शान्त स्थिति को छोड़कर उन्ते जित हो उठता है तब उसे आवेग कहते हैं। इसमें विस्मय, रोमांच, स्तंभ, कंप आदि कार्य होते हैं।

> 'हा लक्ष्मण हा सीते' दारुण आर्तनाद गूँजा ऊपर ; और एक तारक सा तत्क्षण टूट गिरा संमुख भूपर । चौंक उठे सब हरे ! हरे ! कह हा मैंने किसको मारा ; आहत जन के शोणित पर ही गिरी भरत-रोदन-धारा । दौड़ पड़ी बहु दास-दासियाँ मूर्जिंछत सा था वह जन मौन, भरत कह रहे थे सहलाकर 'बोको भाई ! तुम हो कौन ? गुप्तजी

संचारी भाव ९३

बाण लगने पर हनुमानजी'के मुख से 'हा लच्मण, हा सीते'; का त्र्यार्त्तनाद सुनकर भरतजी की जो तात्कालिक त्र्यवस्था थी उसमें त्र्यावेग संचारी व्यंजित है।

सुनि आहट पिय पगनि की भभरि भगी यो नारि।

कहुँ कंकन कहुँ किंकिनी कहूँ सुन्पुर डारि। प्रचीन

यहाँ नायिका के आचरण से आवेग व्यंजित है।

#### १७. जड़ता

इष्टानिष्ट के देखने-सुनने से चित्त की विमूदात्मक वृत्ति का—िकं-कर्तव्यविमूदावस्था का नाम जड़ता है। इसमें श्रपलक देखना, गुम-सुम रहना श्रादि श्रनुभाव होते हैं।

चित्रित से हो, हो एक ध्यान विस्हिति-विसुन्ध जन-कुल महान । ऐसा प्रसंग का था विधान, चैतन्य बना सबका नवीन । सो०द्विवेदी पूर्वाद्धे से जड़ता संचारी की व्यंजना है ।

हलें दुहूँ न चले दुहूँ, दुहूँ बिसरिगे गेह। इकटक दुहुनि दुहूँ लखें, अटिक अटपटे नेह। प्राचीन श्रेमी श्रौर श्रेमिका की इस निश्चलता में जड़ता व्यंजित है।

# १८. गर्व

धन, बल, विद्या श्रादि का श्रभिमान ही गर्व है। उपेज्ञावृत्ति, श्रविनय, श्रनादर श्रादि इसके श्रनुभाव हैं। उत्साह-प्रधान गर्व में वीर रस व्वनित होता है।

> साहस है खोलो सीकड़ों को, तलवार दो, यामने कटे टो फिन नेको था। भर में की।

द दा सम गणन का नार तल्वार को। आयीवर्त पृथ्वीराज के वक्तव्य में गर्व की व्यंजना है। भुजबल भूमि भूप बितु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही।

सहस्र बाहु अज छेदन हारा, परश्च बिलोकु महीप कुमारा। तुलसी

परशुराम की इस उक्ति में गर्व संचारी है।

मेरे तप का तीव तेज है बढ़ रहा,
रावमंडल को भेद बहा के शीर्ष तक।
फैला है आंतक जगत परमाणु में।

मिटा रहा हूँ सतत लिखावट भाग्य की। भट्ट

# १६, विषाद

इष्ट-हानि, त्रारब्ध कार्य में श्रसफलता, श्रसहायावस्था आदि के कारण निरुत्साह होना, पुरुषार्थ हीन होना विषाद है। ऊँची उसाँसें लेना, सन्ताप, ज्याकुलता, सहायान्वेषण, पछतावा आदि इसके श्रतुभाव हैं।

आज जीवन की उषा में हृदय में औदास्य भरकर तुम निराले ढंग से क्यां सोचती हो मिलन तनमन ? विश्व का उद्गार वैभव समुज्ज्वल सुख साधना का क्या तुम्हें आनन्द सा उहुद्ध करता है न कुछ भी ? यहाँ इस एकान्त में अत्यन्त निर्जन में सुमुखि क्या विश्व अनुपल जगमगाता और हँसता स्वर्ग सा प्रिय देख पड़ता कुछ न तुमको भरा सा मुखरागमय यह ? भट्ट यहाँ 'विशाखा' की उक्ति से 'राधा' का विषाद व्यक्षित है।

का सुनाइ विधि काह सुनावा। का दिखाइ यह काह दिखावा। तुलसी अयोध्यावासी की इस उक्ति में विषाद की व्यञ्जना है।

# २०. औत्मुक्य

किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति में विलंब सहन न करना, इष्ट कार्य की तात्कालिक सिद्धि की इच्छा श्रौत्सुक्य है। जल्दबाजी, जोर से साँस श्राना, पसीना छूटना, संताप होना श्रादि इसके श्रनुभाव हैं।

माजुष हैं। तो वही 'रसखान' वसौं मिछि गोकुछ गाँव के म्वारन। जो पश्च हैं। तो कहा वस मेरो चरौं नित नंद की श्रेष्ट महसरन। पाहन हीं तो वही गिरि के जो कियो बज छत्र पुरंदर धारन।
जो खग हीं तो बसेरी करी वहि कालिंदीकूल कदंब की डारन।
इसमें जो त्रजवास की इच्छा है उससे उत्सुकता व्यञ्जित है।
वयवती युवती बहु बालिका सकल बालक बृद्ध वयस्क भी।
विवश से निकले निज गेह से स्वद्दग का दुखमोचन के लिये। हरिश्रीध
संध्याकाल में जंगल से लौटते हुए श्रीकृष्टण को देखने के लिये
गोकुलवासियों की आतुरता में औत्सुक्य व्यंग्य है।

# २१. निद्रा

परिश्रम, नशा त्रादि के कारण वाह्ये न्द्रियाँ जब विषयों से निवृत्त हो जाती हैं तब जो विश्राम करने की मनःस्थिति होती है वही निद्रा है। इसमें जम्हाई, ऋँगड़ाई, ऋाँखों का मपना, उच्छ्वास आदि अनुभाव होते हैं।

चिन्तामग्न राजा घूमता है उपवन में होकर विदेह-सा बिसार आत्मचेतना बंद हुई आँखें—हुआ शिथिल शरीर भी। वियोगी

यहाँ जयचन्द की निद्रा व्यिञ्जत है।

चपल वायु-सा मानस पा स्मृतियों के घात। भावों में मत लहरे विस्मृत हो जा गात। जामत दर में कंपन नासा में हो वात। सोयें सुख दुख इच्छा आशायें अज्ञात। पंत

इसमें सोने की व्यव्जना है। यहाँ 'सोयें' सुख-दुख आदि के लिये आया है, सोनेवाले व्यक्ति के लिये नहीं। इससे स्वशब्दवाच्य दोष नहीं लगता।

# २२, अपस्मार

श्रपस्मार चित्त की वह वृत्ति है जिसमें मिरगी रोग का सा लज्ञण लित होता है। भूतावेश, वेदना, श्राघात, श्रादि से हृदय का दुबल होना, इसका कारण है। गिर-गिर पड़ना, कॅपकॅपी श्राना, मुँह से माग निकलना श्रादि श्रनुभाव हैं।

जा छिनते छिन साँवरे रावरे छागे कटाच्छ कछू अनियारे। त्याँ पद्माकर ता छिनते तिय सो अँग अँग न जात सम्हारे। ह्ने हिय हायळ घायळ सी घन घूमि गिरी परे प्रेम तिहारे नैन गये फिर फेन बहे मुख चैन रह्नों निहं मैन के मारे। यहाँ नायिका की स्थिति में अपस्मार की व्यञ्जना है।

#### २३, स्वम

निद्रानिमग्न पुरुष के विषयातुभव का नाम स्वप्न है। इसमें कोप, श्रावेग, भय, ग्लानि, सुख, दु:ख श्रादि श्रतुभाव होते हैं। जाप्रद्वस्था में भी स्वप्न में वर्तमान की सी चित्त की दशा का होना भी स्वप्न है।

१ खुळ गये कल्पना के नेत्र महीपाछ के
दीख पड़ी बृद्धा पराधीना बंदिनी—
आर्थभूमि रक्त बहता है अंग-अंग से। आर्याञ्चर्त
२ मानस की सस्मित छहरों पर किस छिव की किरणें अज्ञात,
रजत स्वर्ण में लिखतीं अविदित तारक लोकों की श्चिच बात ?
किन जन्मों की चिरसंचित सुधि बजा सुप्त तंत्री के तार,
नयन निलन में बँधी मधुप सी करती मर्म मधुर गुंजार। पंत
इनमें स्वप्न की व्यञ्जना है।

## २४, विबोध

निद्रा दूर करनेवाले कारणों से वा श्रज्ञान के मिटने से सचेत होने का नाम विवोध है। इसमें जम्हाई, श्रॅगड़ाई, मुख पर प्रकाश, शान्ति श्रादि श्रनुभाव होते हैं।

कुंज भवन तिज भवन को चिछिये नन्दिकसोर।
फूळिति कछी गुलाब की चटकाहट चहुँ ओर। विहारी
गुलाब की कली की चटकाहट से नवोढ़ा का जागरण प्रतीत
होता है।

हाथ जोड़ बोला साश्चनयन महीप यों
भातृसूमि इस उच्छ जन को श्वमा करो।
धोर्जेगा कलंक रक्त देकर शरीर का।
आज तक खेयी तरी मैंने पाप-सिंधु में,
अब खेर्जेगा उसे धार में कृपाण की। श्वायांवर्त
इस उक्ति से देशद्रोही जयचंद का विबोधे ट्यंग्य है।

# २५ अमर्ष

निन्दा, अपमान, मान-हानि आदि के कारण उत्पन्न चित्त की चिढ़ वा असहिष्णुता अमर्ष है। इसमें नेत्रों का लाल होना, भौंहों का चढ़ना, तर्जन-गर्जन, संताप, प्रतिकार के उपाय आदि अनुभाव होते हैं।

रण में मेरी दृष्टि आज यदि वे आवेगे। डठने की है देर आज ही प्रख्य करूँगा रावण हूँ मैं पुत्र! सहज मैं नहीं मरूँगा। रा० च० उपा० इससे रावण का अमर्ष व्यक्षित होता है।

गरब सुअंजन ही बिना कंजन को हिर छेत। खंजन मद भंजन अरथ अंजन अंखियन देत। विहारी इस दोहें से कंजन और खंजन पर अमर्ष व्यिखत होता है। क्योंकि वे यो ही कमल की कान्ति और काजल डालने पर खंजन के मानमर्दन को मुस्तैद है।

रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न सम्हार।
धनुही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। तुलसी
इसमे शिवधनु के भंग होने पर लद्मण् के अभिमानभरे
बचन को न सहकर परशुराम की जो उक्ति है उससे अभर्ष संचारी
ज्यक्षित होता है।

### २६ अवहित्था

भय, गौरव, लज्जा त्रादि से उत्पन्न हर्षादि के भावों को चतुराई से छिपाने का नाम त्रवहित्था है। त्रम्य दिशा की त्रोर देखना, मुँह नीचा कर लेना, बातचीत को पलट देना, जम्हुत्राना त्रादि इसके त्रातुभाव हैं।

किंपिवर का लांगूल बँधा पट-सन-बल्कल से
किंप ने साधा मौन पराभव सहकर खल से।
मार-मारकर असुर कीट को लगे नचाने,
बाजे रंग-विरंग मग्न हो लगे बजाने। रा० च० उपा०
इसमें हनुमानजी के अपने भाव को गुप्त रखने की
ठयञ्जना है।

देखन मिस मृग, विहग, तह फिरय बहोरि, बहोरि। निरिष्व निरिष्व रघुवीर छवि, बाढ्ड श्रीति न थोरि। तुलसी रामदर्शन की लालसा से सीता के मृग, विहग देखने की बहाने-बाजी से अवहित्था ध्वनित है।

#### २७. उग्रता

अपमान, दूषित व्यवहार, वीरता आदि के कारण उत्पन्न निर्देयता ही उमता है। इसमें घुड़कना, डाँटना-डपटना, मारना आदि अनुभाव हैं।

हम संवेदनशील हो चले यही मिला सुख।
कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख।
प्रकृति शक्ति तुमने यन्त्रों से सबकी छीनी।
शोषण कर जीवनी बनायी जर्जर झीनी।
और इड़ा पर यह क्या अत्याचार किया है?
इसीलिये तू हम सब के बल यहाँ जिया है।
आज बंदनी मेरी रानी इड़ा यहाँ है।
ओ यायावर अब तेरा निस्तार कहाँ है?

डक पंक्तियों में मनु के प्रति चुब्ध प्रजा के जो भाव हैं उनसे उप्रता की व्यञ्जना है।

#### २८. मति

शास्त्रादि के विचार से किसी तथ्य का निर्णय कर लेना मित है। सन्तोष, त्रात्मतृप्ति, ढाढ़स बॅधना त्रादि इसके त्रजुभाव हैं।

श्रपनिह नागर श्रपनिह दूत । से श्रमिसार न जान बहूत । की फल तेसर कान जनाय । श्रानब नागर नयन बसाय । विद्यापित

जिसमे आप ही दूती और आप ही नायिका बनी रहे उस मिलन को सब नहीं जान सकते। किसी तीसरे को जनाकर क्या करना है? नागर को स्वयं नयनों से उलमा करके ले आऊँगी।

यहाँ नायिका ने कृष्ण-मिलन का जो निश्चय किया है उससे मित की व्यक्षना है।

> नहीं, ऐसा मत कहो, वे सुन रहे संसार मेरे इदय में बैठे हुए सखि, प्रायप्रिय राधाविमोहन। भट्ट

संचारी भाव ९९

स्वर बदलकर कृष्ण के स्वयं श्रापनी निन्दा करने पर राधा की उक्ति से मित की व्यञ्जना है।

सुनर्ता हो कहा, भिज जाउ घरें, विध जावोगी काम के बानन में,
यह बंशी 'निवाज' भरी विष सों विष सों भर देत है प्रानन में।
अब ही सुधि भूजि हो भोरी भट्ट बिरमो जिन मीठी सी तानन में
कुत कानि जो श्रापनि राख्यो चहाँ श्रुँगुरी दे रही दुउ कानन में।
मुग्धा नायिका को जो सखी का उपदेश है उससे मित
व्यंजित है।

# २६. व्याधि

रोग, वियोग त्रादि से उत्पन्न मन के सन्ताप को व्याधि कहते हैं। इसमें लेटे रहना, पांडु हो जाना, कम्प, तांप त्रादि त्रतुभाव होते हैं।

मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाए। जनती सी उस विरह में बनी श्राग्ती श्राप। गुप्तज़ी इससे ऊर्मिला की व्याधि की व्यंजना होती है।

धर्म धुरंधर धीर घरि नयन उद्यारेड राड। सिर धुनि लीन्ह उसास भरि मारेसि मोहि कुठाउ। तुलसी

इसमे भावी राम-वियोग के कारण राजा दशरथ की व्याधि व्यक्षित है।

श्रोंधाई शीशो सुनिख विरह नरी बिननात। बीचहि सूख गुनाब गो छींटो खुयो न गात। विहारी

बीच ही में गुलाब-जल का सूख जाना नायिका की व्याधि को चोतित करता है।

## ३० उन्माद

भय, शोक आदि से चित्त का भ्रान्त होना उन्माद है। हँसना, रोना, श्रल्ल-बल्ल बकना आदि इसके अनुभाव हैं।

श्राप ही श्राप पे रूसि रही कबहूँ पुनि श्रापु ही श्रापु मनावे। त्यों 'पदमाकर' ताकि तमाजनि भेंटिबे को कबहूँ उठि धावे। जो हिर रावरो चित्र जखें तो कहूँ कबहूँ हॅसि हेरि बुलावे। व्याकुल बाल सुश्राजिन सों कह्यो चाहे कछू तो कछू किह श्रावे॥

इस पद्य में नायिका के श्रमंबद्ध व्यवहारों से उन्माद की— विचिप्त भाव की प्रतीति होती है।

> श्राके जूही निकट फिर यो बालिका न्यम बोली मेरी बातें तनक न सुनीं पातकी पाटलो ने। पीड़ा नारीहृदयतल की नारि ही जानती है। जूही ! तू है विकचवदना शान्ति तू ही सुझे दे। हिरिश्रोध

राधाजी की उपर्युक्त उक्ति में उन्माद की व्यञ्जना है।

तुम यह, तुम वह, यहाँ इधर ही तो खड़ी, उधर चल्हें क्या, नहीं शिखर पर हैंस रही, और गा रही गीत सुनाई पड़ रहा, नहीं, नहीं तुम वहाँ नहीं तुम हो कहाँ! मट्ट विश्वामित्र की इस उक्ति से प्रमाद की प्रतीति होती है।

#### ३१, त्रास

प्रवल विरोध, भयानक वस्तु, का दर्शन, विजली कड़कना आदि प्राकृतिक उत्पात के कारण चित्त का व्यय होना त्रास संचारी है। इसमें देहकम्प, चीखना, चिल्लाना, पसीना आना आदि अनुभाव होते हैं।

- १ देखते ही रौद्र मूर्ति वीर पृथ्वीराज की, चीख उठा राजा ज्यों सहसा पथिक के— सामने भयानक मृगेन्द्र कूदें काल-सा। वियोगी
- २ सिंख परबोधि सयन तल श्रानी।
  पिय हिय हरख धयल निज पानी।
  छुइते राह मिलन भे गेली
  विधु करे कुमुदिनी मिलन भेजी। विद्यापित

कृष्ण के छूते ही राधा के मलिन होने से त्रास की व्यञ्जना है।

# ३२ वितर्क

सन्देह के कारण मन में उत्पन्न ऊहापोह वितर्क है। भ्रूचालन, शिर:कंप, श्रंगुलीनर्तन श्रादि श्रतुभाव होते हैं। दुख का जग हूँ या सुख की पंज, करुणा का धन या मरु निर्जन, जीवन क्या है मिला कहाँ सुधि भूली त्राज समूल । महादेवी यहाँ त्रपने सम्बन्ध में इस ऊहा होह से वितर्क व्यक्षित है।

जो पे कहों, रहिये तो प्रभुता प्रगट होय, चलन कहों तो हितहानि नहीं सहने। भावे सु करहु तो उदास भाव प्राणनाथ संग ले चली तो कैसे लोकलाज बहने। कैसो 'केसोराह' की सों सुनहु छबीछे लाल चल ही बनत जो पे नाहीं राज रहने। तुम ही सिखाको सीख सुनहु सुजान पिय, तुम ही चलत मोहि जैसे कछू कहने॥

नायिका की 'क्या कहूँ, क्या न कहूँ' आदि भाव वितर्क है।

# ३३, मरण

मरण चित्तवृत्ति की ऐसी दशा है जिसमें मृत्यु के समान कष्ट की अनुभूति हो अथवा वह दशा भावान्तर से इस प्रकार अभिभूत हो गयी हो कि मृत्यु-कष्ट नगण्य जान पड़े।

श्राज पतिहीना हुई, शोक नहीं इसका, श्रक्षय सुहाग हुत्रा, मेरे धार्यपुत्र तो— श्रजर श्रमर हैं सुयश के शरीर में। श्रायीवर्त

इसमें मृत्यु की व्यञ्जना न तो श्रमाङ्गलिक ही है श्रीर न शोक-कारक ही।

राधा की बाढ़ी वियोग की बाधा, सु 'देव' श्रबोल श्रडोल डरी रही। लोगन की मुपभानु के भौन में, भोरते भारिये भीर भरी रही। बाके निदान ते प्रान रहे कढ़ि, श्रौषधि मूरि करोरि करी रही। चेति मरू करिके चितर्द जब, चार घड़ी जों मरीये धरी रही॥

इसमें मरण की सारी दशाएँ हो गयीं पर वास्तविक मरण नहीं हुआ। यहाँ मरण का ऐसे ढंग से वर्णन किया गया है कि शोक उत्पन्न नहीं होता।

# तेरहवीं छाया

# संचारी भाव और चित्तवृत्तियाँ

सभी भावों का मन से सम्बन्ध है। क्योंकि भाव मन के ही विकार होते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर बहुत-से मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि तैंतीसों संचारी भावों का मनोविकार से सम्बन्ध नहीं। उनके अन्धानुकरणकारी भारतीय विवेचक विद्वान भी इसी बात को दुहराने लगे हैं। एक समालोचक का कहना है—

"वे सब के सब (३३ संचारी) मनोविकार नहीं है। उनमें कुछ तो बुद्धिवृत्तियाँ हैं और कुछ शरीर के धर्म। मरण, त्रालस्य, निद्रा, अपस्मार, व्याधि श्रादि शरीर के धर्म हैं। मित, वितर्क श्रादि बुद्धि की वृत्तियाँ हैं।"

एक दूसरे विद्वान की यह डिक है-

"तैतीसों संचारियों की जाँच-पड़ताल से ज्ञात होता है कि वे सदोष हैं। उनमें सभी भाव भावनास्वरूप नहीं हैं। उनमें कुछ शारीरिक अवस्थाएँ हैं; कुछ भावनाओं के भीतर तीव्रता प्रदर्शक के प्रकार हैं; कुछ प्राथमिक भावनाएँ हैं; कुछ सिमन्न भावनाएँ हैं और कुछ ज्ञानात्मक अवस्थाएँ हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि 'रसविमर्श' में संचारियों का जो विभाजन है, वह मनोविज्ञानात्मक है। पर हम यह मानने को तैयार नहीं कि सभी संचारी मनोविकार नहीं या भावनास्वरूप नहीं हैं। श्रीर हम यह भी मानने को तैयार नहीं कि सब संचारियों को भाव कहना उपलच्चणमात्र है या सभी संचारियों को स्थूल रूप से भाव कहा जाता है। हमारे कुछ श्राचार्यों ने भी ऐसे विवेचकों को ऐसा विचार करने को प्रोत्साहन दिया है।

(१) दर्पणकार के मरण के लक्षण और उदाहरण ये हैं-

'बाए आदि के लगने से प्राएत्याग का नाम मरए है। इसमें देह का पतन आदि होता है । उदाहरए। का आशय है कि राम के

१ मराठी 'रसविमशं पृष्ठ १२=

२ या सभी संचारियों को स्थूल रूप से भाव कहा जाता है।

३ शरायैर्मरणं जीव-त्यागोऽङ्गपतनादिकृत् । साहित्य-दर्पण

बाग् से त्राहत ताड़िका रक्तरेजित होकर यमपुरी चली गयी।

इसमें देहत्याग से मन का क्या सम्बन्ध है ? यह तो शरीर-धर्म है। मानसिक अवस्था नहीं, शारीरिक अवस्था है। परिडतराज को यह बात खटकी और उन्होंने इस लक्षण द्वारा इसे सम्हाला।

'रोग श्रादि से उत्पन्न होनेवाली जो मरण के पहले की मूर्च्छा-रूप श्रवस्था है उसे मरण कहते हैं।'

"यहाँ प्राणों का क्रूट जाना रूप जो मुख्य मरण है, उसका प्रहण् नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये जितने भाव है ये सब चित्तवृत्ति-रूप हैं। उनमे उस प्रकार के मरण का कोई प्रसंग ही नही। दूसरे शरीर-प्राण-संयोग हर्ष आदि सभी व्यभिचारी भावो का कारण है। वह ऐसा कारण नहीं कि केवल कार्य की उत्पत्ति के पूर्व ही वर्त्त मान रहे। किन्तु ऐसा कारण है जो कार्य की उत्पत्ति के समय भी रहता है। इस अवस्था में मरण भाव मुख्य मरण (शरीर-प्राण-वियोग) रूप मे नहीं लिया जा सकता। क्योंकि उसकी उत्पत्ति के समय शरीर-प्राण-संयोग उसका कारण नहीं रह सकता। अतः मरण् के पूर्वकाल की चित्तवृत्ति ही यहाँ मरण् नामक व्यभिचारी भाव है। क्योंकि उसकी उत्पत्ति के समय शरीर-प्राण-संयोग रहता है।" पिडतराज की इस वैज्ञानिक व्याख्या से भी उन्हें सन्तोष

पिएडतराज की इस वैज्ञानिक व्याख्या से भी उन्हें सन्तोष नहीं। कारण यह कि लज्ञण श्रीर उदारहण से मरण व्यंजित होना चाहिये सो नहीं होता श्रीर होना चाहिये उसीकी व्यंजना।

**उ**दाहरण का श्रनुवाद है—

जेहि पियगुन सुमिरत श्रवहि सेज बिलोकी हाय। अब वह बोलति ना सुतनु थके बुजाय बुजाय।

—पु॰ श॰ चतुर्वेदी

यहाँ मूच्छी की व्यंजना होती है श्रीर यह 'मोह संचारी' का श्रनुभाव है<sup>२</sup>।

यह सब कुछ होते हुए भी मरण मनोविकार है और उसे भाव की संज्ञा प्राप्त हो सकती है। स्राचार्यों के 'मरण' भाव के लक्षणो स्रोर उदाहरणों में जो गड़बड़ी है उसका कारण यह है कि 'मरण' को

१ हिन्दी 'रसगगाधर'

२ मोहो विचित्तता भीतिदुःखवेगानुचिन्तनै.। मूर्च्छनाज्ञानपतनभ्रमणादर्शनादिकृत् । साहित्य-दुर्पण

श्रमाङ्गितिक श्रौर वर्जनीय सममा जाता है श्रौर रस-विच्छेद का कारण भी माना जाता है। मरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था है।

मरण के प्रथम की अवस्था—वियोग में शरीर त्याग करने की चेष्टा—का ही मरण में वर्णन होना चाहिए। जैसे,

पूछत हों पिछताने कहा फिरि पिछते पावक ही को मिलोंगे।
काल की हाल में बूड़ित बाल बिलोंकि हलाहल ही को हिलोंगे॥
लीजिये ज्याय सुधामधु प्याय के न्याय नहीं विषगोली गिलोंगे।
पंचित पंच मिले परपंच में काहि मिछे तुम काहि मिलोंगे॥ देख
पंच तत्त्वों में पाँचों—ि चिति, अप्, तेज, मरुत्, व्योम—भूतों के
मिल जान पर अर्थात् मर्जाने पर किससे मिलोंगे। यहाँ मरण की
पूर्वावस्था में मरण की व्यंजना है। क्या कोई भी मनोवैज्ञानिक
साहसपूर्वक कह सकता है कि यहाँ नायिका की जो अवस्था है वह
मनोविज्ञानमूलक नहीं?

यह भी व्यवस्था है कि मरण का वर्णन इस प्रकार होना चाहिये जिससे शोक उत्पन्न हो। जैसे,

> नील नभोदेश में मा भारत वसुन्धरा दीख पड़ीं, बैठी कोकनद पर मोद में । श्रार्यपुत्र श्रौर कविचंद मातृकोड़ में बैठे हैं, प्रकाश पूर्ण देवरूप धर के, मानो गणराज श्रौर कार्तिकेय बैठे हों गोद में भवानी के—विचित्र वह दृश्य था । श्रार्यावर्त

महारानी संयोगिता के स्वर्गीय आर्यपुत्र पृथ्वीराज का जो

१ विवाहो भोजनं शापोत्सर्गौ मृत्यू रत तथा ॥

२ रसविच्छेद-हेतुत्वात् मरगां नैव वर्ण्यते । सा० दर्पण

३ श्रृहाराश्रयात्तम्बनत्वेन मर्गो व्यवसायमात्रमुपनिबन्धनीयम् । दशरूपक मर्गामिति न जीवित-वियोग उच्यते । अपितु चैतन्यावस्थैव, प्राग्त्यागकर्तृ का-स्मिका या सम्बन्धाद्यवसर्गता मन्तव्या । अभिनव भारती

४ मरग्रमचिरकालप्रत्यापत्तिमयमत्र मन्तव्यं येन शोकाऽवस्थानमेव न लभते।

दिव्य दर्शन प्राप्त हुन्चा उससे रानी के मन में मरण-मूलक जो भावनायें जगीं क्या वे शरीर-वृत्ति कही जायँगी ?

श्रत: मरण का हमारा यह लच्चण है—'चित्तवृत्ति की ऐसी दशा जिसमें मृत्यु के समान कष्ट की श्रनुभूति हो श्रथवा वह दशा भावान्तर से इस प्रकार श्रमिभूत हो गयी हो कि मृत्युकष्ट नगण्य जान पड़े।' जैसे,

> श्राज पति-हीना हुई शोक नहीं इसका, श्रक्षय सुहाग हुआ, मेरे श्रार्यपुत्र तो— श्रजर-श्रमर हैं सुयश के शरीर में। वियोगी

(२) अम संचारी का यह लज्ञण है—'रित और मार्ग चलने आदि से उत्पन्न खेद का नाम अम है। वह निद्रा, निःश्वास आदि उत्पन्न करता है'। दर्भणकार के उदाहरण का यह तुलसीकृत अनुवाद है जो उससे कहीं सुन्दर है।

पुरतें निकसी रघुबीरबधू धिर धीर दये मग में डग हैं। मजकी भरी भाज कनी जल की पुट सूखि गये मधुराधर वै॥ फिरि बूमती है चलनो श्रव केतिक पर्यांकुटी किर हौ कित हैं। तिय की जिख श्रातुरता पिय की श्राँखियाँ श्रति चार चली जल च्ये।

इसमें महारानी सीता की सुकुमारता तो स्पष्ट व्यञ्जित है। श्रम संचारी की व्यञ्जना भी कोमलता और मार्मिकता से की गयी है। पतित्रता प्रत्येक दशा में पित की अनुगामिनी होती है, यह वस्तुध्विन भी होती है। अन्तिम पंक्ति से राम के अत्यन्त अनुराग और विषाद भी व्यञ्जित हैं।

इसमें अधरों का सूखना और अमिवन्दुओं का मलकना शारीरिक धर्म हैं 'पर कितनी दूर अब चलना है और कहाँ कुटिया छवाबोगे' में जो हृद्यमंथन है वह तो शरीर-वृत्ति नहीं है। इस कथन मे भी तो अमन्यञ्जना है। इससे अम को केवल शारीरिक वृत्ति मानने वाले मनोवैज्ञानिको का मानमर्दन तो अवश्य हो जाता है।

पिएडतराज का यह वाक्य 'शरीर-प्राण्-संयोग हर्ष श्रादि सभी व्यभिचारी भावों का कारण है' बड़ा मार्भिक है। यह बात ज्ञान-विज्ञान से सिद्ध है कि जबतक मन श्रीर इन्द्रिय का संयोग नहीं होता

शेदो रत्यृष्वगत्यादे : स्वासनिद्रादिकुच्छमः । साहित्य-दर्पण

तबतक किसी वस्तु का बोध नहीं होता। जब हम उन्मन होकर कोई पुस्तक पढ़ते हैं तब खाक-पत्थर कुछ भी समभ में नहीं त्राता। क्योंकि चंचल चित्त कहीं त्रोर चक्कर लगाता रहता है। शरीर थक जाता है तो मन भी सुस्त पड़ जाता है। श्रान्त मन का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता ही है। इस दशा में कैसे कोई कह सकता है कि श्रम मनोविकार नहीं है!

पूजा पाठ भजन-आराधन, साधन सारे दूर हटा, द्वार बंद कर देवालय के कोने में क्या है बँडा ? अन्धकार में छुप मन ही मन किसे पूजता है चुपचाप ? आँख खोल घर देख यहाँ पर कहाँ देव बँडा है आप ?

—गिरिधर शम्मा

यह 'गीतांजित' के एक गीत का एकांश है। इसमें मानिसक श्रम की स्पष्ट व्यंजना है। पूजा-पाठ-भजन को इम शारीरिक श्रम मानें भी तो वह मानिसक श्रम के आगे नगएय है।

(३) निद्रा की भी गणना शरीर-वृत्तियों में की जाती है। यह भौतिक निद्रा है। संचारी भाव के रूप में भी निद्रा होती है। यह मानसिक निद्रा है। भौतिक निद्रा इसी मानसिक निद्रा का परिणाम है। यह चित्तवृत्ति है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रमाण लीजिये। द्र्पणकार लच्चण लिखते हैं—

'चित्त का संमीलन अर्थात् वाह्य विषयों से निवृत्ति ही निद्रा है। यह परिश्रम, ग्लानि, मद आदि से उत्पन्न होती है। इसमें जँभाई, आँख मीचना, अँगड़ाई आदि होती हैं'। इसमें चित्त का सम्मीलन स्पष्ट बता रहा है कि निद्रा चित्त का ही विकार है।

योग में भी निद्रा को चित्तवृत्ति ही कहा गया है। निद्रा प्रत्यय-विशेष है। जब सत्वपूर्वक तम का आविभीव होता है तब उठने पर हम कहते हैं 'हम सुख से सोये, हमारा मन प्रसन्न है, बुद्धि निर्मल हो गयी है'। जब रजोगुण-प्रधान तमोगुण होता है तब हम कहते हैं 'दुख से सोथे, मन अकर्मण्य हो गया है, अस्थिर होकर घूम रहा है।' यह ज्ञान हमें जागने पर बना रहता है। ज्ञान-तन्तु का इस प्रकार विच्छेद

चेत संगीलनं निद्रा श्रमक्रमगदादिजा ।
 जूम्भान्तिमीलनोळ्नासगात्रभङ्गादिकारणम् ।— सा॰ द्रपणः

नहीं होता। योग के अनुसार सुषुप्ति भी चित्तवृत्ति <sup>६</sup> ही है। पर यह भावात्मक निद्रा नहीं है।

'सुख से सोये' कहने में केवल ज्ञान की ही मात्रा नहीं। भाव की भी है। जबतक अनुभूति न होगी तबतक सुख की बात नहीं आ सकती। अनुभूति मन की ही बात है।

भावात्मक निद्रा निद्रा की पूर्वावस्था है। इसमें तन्द्रा की प्रबलता रहती है। उदाहरण ले—

> कहती सार्थक शब्द कुछ बकती कुछ बेमेल । कपकी छेती वह तिया करती मन में खेल । श्रानुवाद

यहाँ निद्रा नहीं है। सार्थक शब्द कहने में ज्ञानेन्द्रिय की सिक्रयता है। श्रनायास ऐसा हो जाता हो, यह बात नहीं। क्योंकि यह स्वप्ता-वस्था में ही संभव है। 'सार्थकानर्थकपदं ब्रुवती' में यह बात नहीं कही जा सकती। यहाँ निद्रा की व्यंजना नायक के मन में एक भाव पैदा करती है। इससे सन्तोष न हो तो यह उदाहरण लें—

कत कालिदी-कूल कदंबन फूल सुगन्धित केलि के कुंजन में ; थिक भूजन के मकमोरन सों बिखरी खलकें कच पुंजन में । कब देखहुँगी पिय खंक मे पौदत लाड़िली को मुख रंजन में ;

किहयो यह हंस! वहाँ जब तू नैंदनंदन कें कर कंजन में ।—पोद्दार लिलता की हंस के प्रति इस 'उिक्त मे राधाजी की निद्रावस्था की व्यंजना है। यहाँ निद्रा नहीं है जो भौतिक कही जाती है। किन्तु निद्रा संचारी भाव है। यह भाव विप्रलंभ शृंगार की पुष्टि करता है।

एक चित्त की तन्मयावस्था भी होती है जो प्रलय से भिन्न है। इसमें आदमी सोता नहीं पर सोने की सारी क्रियायें दीख पड़ती है। फिर भी चित्त का व्यापार चलता रहता है। इसमे वाह्य विषयों से नियृत्ति नहीं होती, ज्ञानेन्द्रियों की सिक्रयता बनी रहती है और बुद्धि का विषयाकार कुछ परिणाम होता है। ये बाते निद्रा में नहीं होतीं। एक ऐसा द्वाहरण उपस्थित किया जा सकता है।

चिन्तामग्न राजा घूमता है उपवन में— होकर विदेह सा विसार आतमचेतना,

श्रमावप्रत्ययालंबनावृत्तिर्निद्रा, योगसूत्र (१-१०) के व्यासभाष्य श्रीर
 टीका देखो ।

बंद हुईं आँखें ; हुआ शिथिल शरीर भी , खुल गये कठपना के नेत्र महीपाल के । —वियोगी

कवि ने इसे जाग्रत स्वप्न कहा है। हम इसे मानसिक निद्रा कहते हैं। क्योंकि स्वप्न भौतिक निद्रा का ही परिणाम है।

शरीर-वृत्ति वा शरीरावस्था के द्योतक कुछ संचारियों का विचार किया गया। एक रागात्मक मनोऽवस्था का भी विचार करें।

"प्रोफेसर वाटवे का कहना है कि स्मृति किसी भावना का विभाव वा कारण हो सकती है। स्मृति भूत-कालीन प्रसंग का संस्कार है। हर्ष, शोक, क्रोध श्रादि भावनाये गत प्रसंग के स्मरण से उद्दीपित होती हैं। इस प्रकार भावनोद्दीपन का कारण स्मृति है। स्मृति स्वत: भावना नहीं है। वह बुद्धि का व्यापार के है।"

स्मृति की जो उपर्युक्त व्याख्या है वह श्रामक है। एक प्रत्यक्त स्मरण होता है जैसे कहा जाता है कि 'कामिनी का स्मरण भी मनोविकार के लिये पर्याप्त है'। यही स्मरण मनोविकृति का कारण माना जा सकता है। क्योंकि यहाँ दो विभिन्न वस्तुएँ हैं। पर भावात्मक स्मृति विभिन्न प्रकार की होती है। क्योंकि सदृश वस्तु के दृशंन, चिन्ता आदि से पूर्वातुभूत सुख-दु:ख आदि रूप वस्तु के स्मरण को स्मृति कहते हैं। स्मृति भी योग में चित्तवृत्ति मानी गयी है और ऐसा ही उसका भी लक्षण है। यह स्मृति सुखंदु:खात्मक ही होती है। स्मृति और सुखदु:ख कारण-कार्य-रूप में नही हैं। हम इसकी ज्ञानावस्था को मानते हैं पर इसकी भावात्मकता उससे कहीं उत्कट है। उदाहरण से स्पष्ट सममें।

है विदित जिसकी जपट से सुरजोक संतापित हुन्ना, होकर ज्वजित सहसा गगन की छोर था जिसने हुन्ना। \ उस प्रवज जतुगृह के श्रनज की बात भी मन से कहीं— हे तात संधिविचार करते तुम सुजा देना नहीं। गुप्तजी

यहाँ श्रीकृष्ण के प्रति जो द्रौपदी की उक्ति है उससे जिस स्मृति की व्यञ्जना है वह अपमान रूप ही है। स्मृति अपमान से जड़ित है।

१ मराठी 'रसविमर्श' प्रष्ठ १३०

२ सहराज्ञानाचिन्तायै भ्रू समुन्नयनादिकृत् । स्मृतिः पूर्वानुभृतार्थं विषयज्ञानमुच्यते । सा० दर्पण

३ अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्पृति:। योगसृत्र

इसमें स्मृतिजनित अपमान नहीं, बल्क स्मृति ही अपमान-जित है।
जा थल कीन्हें विहार अनेकन ता थल काँकरी बैठि चुन्यों करें।
जा रसना ते करी बहु बातन ता रसनासी चिरत्र गुन्यों करें।
'आलम' जीन से कुञ्जन में किर केलि तहाँ अब सीस धुन्यों करें।
नैनिन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यों करें।
विरिहिणी अजांगना के इस कथन में हर्ष-विषाद का मिश्रण है।
यहाँ स्मृति का उदय सादृश्य से नहीं, विपर्यय से हैं। दुःख में होने से
सुख की स्मृति हैं। सुखस्मृति दुःख को और बढ़ा देती हैं। इसमें
कारण-कार्य का वैषम्य है। इससे यह कहना कभी उचित नहीं कि
स्मृति हर्ष, शोक आदि भावों का विभाव या कारण है। यदि
सुखस्मृति से सुख ही होता नो कुछ समय के लिये हम कारण मान
लेते। कभी संभोगशृङ्कार के विभावों से विप्रलम्भ शृंगार का
प्रादुर्भाव नहीं होता।

बता कहाँ श्रव वह वंशीवर, कहाँ गये नटनागर श्याम ? चत चरणों का व्याकुत पनघर, कहाँ श्राज वह बुन्दा धाम ? निराला यमुना से किव के इस प्रश्न में स्मृति की भलक है। किव का उद्देश्य केवल यहाँ यही है कि प्राचीन काल के गौरव और सौंद्र्य को विहंगम दृष्टि से सामने ला दे। यहाँ हुई श्राद् का भाव प्रकट करना उद्देश्य नहीं। यहाँ स्मृति संचारी रूप में है श्रीर भावात्मक।

पनघट व्याकुल नहीं था। जड़ में चेतन का भावावेश कभी संभव नहीं। पनघट में लक्षण-लक्षणा द्वारा पनघट पर की चंचल ब्रज-बालाओं की व्याकुलता का भाव लिया गया है। यहाँ विशेषण-विपर्यय से भावना के आधिक्य की व्यञ्जना हुई है। यहाँ कौन ऐसा श्रहमक मनोवैज्ञानिक होगा जो स्मृति की भावात्मकता को सिर-माथे न ले।

इस प्रकार प्रत्येक संचारी भाव का विचार करने से उनका मनोविकार होना सिद्ध होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिन आचार्यों ने इनको भावसंज्ञा दी है वे क्या यह नहीं सममते थे कि 'विकारो मानसो भाव:।' हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि शरीर के साथ मन का घनिष्ठ सम्बन्ध है। मानसिक तथा शारीरिक दोनों तरह के विकार एक दूसरे से संगति रखते है। शारीरिक अवस्था के अनुकूल मन की भी गति होती है और इसीका विकास काव्य-साहित्य की भाव-भावनायें हैं। भाव एक वृत्तिचक्र (System) जिसके भीतर बोधवृत्ति या ज्ञान (Cognition) इच्छा या संकल्प (Conation) प्रवृत्ति (Tendency) श्रीर लज्ञ्ण (Symptoms) ये चार मानसिक श्रीर शारीरिक वृत्तियाँ श्राती हैं।

नवीन विद्वानों ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संचारियों का जो वर्गीकरण किया है वह विवेचनीय है। मराठी 'रसविमश' से वह यहाँ उद्धृत किया जाता है।

"१ शारीरिक अवस्था के निदर्शक तेरह व्यभिचारी भाव हैं— ग्लानि, मद, श्रम, आलस्य, जड़ता, मोह, अपस्मार, निद्रा, स्वप्न, प्रबोध, उन्माद, व्याधि और मरण।

२ यथार्थ भावनाप्रधान सात व्यभिनारी हैं—श्रीत्मुक्य, दैन्य, विषाद, हर्ष, धृति, चिन्ता श्रीर निर्वेद।

३ शंका, त्रास, त्रमर्ष त्रौर गर्भये चार स्थायी भाव के मूल-स्वरूप हैं।

४ ज्ञानमूलक मनोऽवस्था के चार व्यभिचारी हैं—मति, स्मृति, वितर्क श्रोर श्रवहित्था।

४ मिश्रित भावना के दो संचारी है-श्रीड़ा श्रीर श्रस्या।

६ भावना को तीव्र करनेवाले तीन व्यभिचारी हैं—चपलता, श्रावेग श्रीर उम्रता।"

संचारियों में साधारणतः शंका, विषाद त्रादि दु:खात्मक हैं श्रीर हर्ष श्रादि सुखात्मक।

# चौदहवीं छाया

# एक संचारी का दूसरे संचारी का स्थायी होना

शुक्तजी कहते हैं—"एक संचारी का दूसरे संचारी का स्थायी बनकर त्राना लज्ञ्ण प्रन्थ के अभ्यासियों को कुछ विलज्ञ्ण अवश्य लगेगा।"

पर इसमें कुछ भी विलज्ञणता की बात नहीं है। ऐसे उदाहरखों का अन्त नहीं। एक लीजिये— दूलह श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुन्दर मन्दिर माँहीं।
गावत गीत सबै मिलि सुन्दिर बेद जबा जिर वित्र पढ़ाहीं।
रामको रूप निहारित जानकी कंकन के नग की परिछाहीं।
याते सबै सुधि भूलि गई कर टेक रही पल टारत नाहीं। तुलसी
यहाँ 'पल टारत नाहीं' में 'जड़ता' संचारी की व्यंजना है जो
'सुधि भूल गयी' मे व्यंजित 'मोह' संचारी का संचारी होकर श्राया है
जिसे स्थायी कह सकते हैं। इसमे रघुनाथ श्रालम्बन, दूलह होना
उद्दीपन, राम का रूप निहारना श्रनुभाव भी है। इस प्रकार एक
संचारी के श्रालम्बन, उद्दीपन, श्रनुभाव श्रीर संचारी, सभी इसमें

यहाँ रित स्थायी भाव के दोनों ही—मोह श्रीर जड़ता—संचारी भाव हैं पर मोह के साथ जड़ता का जैसा सम्बन्ध है वैसा रित के साथ नहीं। यहाँ मोह के पीछे-पीछे जड़ता लगी हुई है। इससे एक संचारी को दूसरे का स्थायी कहा जा सकता है।

शुक्तजी ऋपनी उपयुक्त उक्ति के समर्थन में जो उदाहरण देते हैं वह ठीक नहीं जँचता। उसकी समीचा कीजिये—

सुनि पद्मावित रिस न सँभारी, सिखन्ह साथ आई फुळवारी।

''यह रिस या 'अमर्ष' स्वतंत्र भाव नहीं है, क्योंकि पद्मावती का कोई अनिष्ट नागमतों ने नहीं किया था। यह 'अस्या' का संचारी होकर आया है। '' 'उक्त उदाहरण में यह नहीं कहा जा सकता कि जिस प्रकार 'अस्या' रित भाव का संचारी होकर आया है उसी प्रकार 'अमर्ष'। इस अमर्ष का सीधा लगाव 'अस्या' से हैं न कि 'रित' से। यदि 'अस्या' न होती तो 'अमर्ष' भी न होता।"

यहाँ अमर्ष स्वतन्त्र भाव ही है। नागमती ने उसके स्वामी को छीन लिया। इससे बढ़कर एक खी का दूसरा क्या अनिष्ट हो सकता है ? सपत्नी नागमती के बगीचे में चहल-पहल के समय राजा का वहाँ रहना सुनकर कभी कोई रानी अपने को सम्हाल सकती है ? उसका क्रोध न रोकना, उबल पड़ना ही स्वाभाविक है। यहाँ 'अस्या' को अवकाश ही नहीं है। क्योंकि अमर्ष की उत्पत्ति से वह दब गयी है। अमर्ष का स्वभाव है कि तत्काल उसकी प्रतिक्रिया करना। वह भी चल पड़ने से स्पष्ट ही है। सपत्नी का संग लुका छिपा रहता तो अस्या होती।

असूया और अमर्ष में प्रबलता अमर्ष की ही है। इससे यह असूया का संचारी नहीं हो सकता। यहाँ अमर्ष का मूल असूया नहीं। पद्मावती के पित को अपनालेने की नागमती की चेष्टा ही इसका कारण है। एक नयी कविता का उदाहरण लीजिये—

हे मित्र मेरा मन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है ? इस समय परू-परू में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। तुम धर्मराज समीप रथ को शीव्रता से छे चलो, भगवान मेरे शत्रुओं की सब दुराशायें दलो। गुप्तजी

यहाँ त्रस्त होने की बात से 'शंका' संचारी मुख्य है। क्योंकि चिन्ता में भय नहीं होता और इसमें होता है। यही दोनों में अन्तर है। पहली पंक्ति में चिन्ता की व्यंजना है। यहाँ शंका का संचारी चिन्ता है। शंका संचारी स्थायी का स्थान प्रहण कर सकता है। आप चाहें तो इसमें आत्मीय आलंबन, अपशक्त उद्दीपन, शोघता से जाने की इच्छा और प्रार्थना रूप अनुभाव सभी मिलेगे। त्रास या भय, ये स्थायी के संचारी हैं।

श्रपने सारे उपकरणों के साथ भी संचारी स्थायी भाव की समकत्तता नहीं कर सकता। क्योंकि ये रसावस्था तक पहुँच नहीं पाते श्रीर इनमें यह ज्ञमता भी नहीं कि विरोधी भावों को श्रपने में पचा सकें।

संस्कृत में इस प्रकार का भी विचार किया गया है— एकेन नेत्रकमलं मल्यन्करेण पाणि परं च कल्यन्नवनीतभाण्डे। निदाविरामकमनीयमुखाम्बुजश्रीमीं पातु पादरजसा नतु नन्दबालः॥

इसमें बालनाट्य दिखलाते हुए नन्दबाल का स्मरण है। एक हाथ से तो नेत्रकमल को मल रहे हैं और दूसरा हाथ मक्खन के भाँड़ में डाल रहे हैं; नींद दूट जाने के कारण मुखकमल पर अनोखी कमनीयता हो रही है, ऐसे नन्दलाल अपने पद्रज से मुक्ते पालें।

इसमें विवोध संचारी की व्यंजना है। यहाँ बुभुत्ता आलंबन विभाव, उस समय होनेवाला दिध-मंथन का नाद उदीपन और आँख मलना, हाथ डालना अनुभाव हैं। इन्हीं कारण कार्यों से यहाँ विवोध व्यंजित है।

## पंद्रहवीं छाया कल्पित संचारी

रित त्रादि स्थायी भाव जब रसावस्था को नहीं पहुँचते तब वे केवल भाव ही कहलाते हैं।

शाक्त देव का मत है कि ऋधिक वा समर्थ विभावों से उत्पन्न होने पर ही रित आदि स्थायी भाव हो सकते हैं पर यदि वे थोड़े वा ऋशक्त विभावों से ही उत्पन्न हों तो व्यभिचारी हो जाते हैं। एक उदाहरण से समर्भे—

तब ससरिथयों ने वहाँ रत हो महा दुष्कर्म में, मिलकर किया आरंभ उसको विद् करना मर्म में। कृप, कर्ण, दुःशासन सुयोधन शकुनि सुतयुत द्रोण भी।

उस एक बालक को लगे वे मारने बहुबिध सभी। गुप्तजी यहाँ क्रोध स्थायी भाव है पर इसकी पुष्टि विभाव त्रादि से वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिये। इसमे श्रीभमन्यु का शौर्यमात्र प्रदर्शित है, जो एक उद्दीपन है। वह भी श्रसमर्थ है। इससे क्रोध स्थायी भाव संचारी भाव सा हो गया है।

श्रीकृष्ण के सुन वचन अर्जुन तेज से जलने लगे; सब शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। 'संसार देखें अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़ें'; करते हुए यह घोषणा वे हो गये उठकर खड़े। उस काल मारे तेज के तन कॉंपने उनका लगा; मानो पवन के जोर से सोता हुआ अजगर जगा।

यहाँ अभिमन्यु बध पर कौरवों का हर्ष प्रकट करना आलंबन है। श्रीकृष्ण के ऐसे वाक्य

हे बीरवर ! इस पाप का फल क्या उन्हें दोगे नहीं ?

इस वैर का बदला कहो क्या की हम लोगे नहीं ?

उदीपन है। अर्जुन के वाक्य, हाथ मलना आदि अनुभाव हैं।

उप्रता, गर्व आदि संचारी हैं। इससे यहाँ रौद्र रस की जो व्यञ्जना
होती है विभावों की अधिकता और उनकी प्रबलता ही है। इसका
विचार अन्यत्र भी किया गया है।

१ रत्यादय स्थायिमावाः स्युर्भू यिष्ठविभावजाः ।
 स्तोकैर्विभावेष्ट्रपन्नाः त एव व्यभिचारिणः ॥ संगीतरत्नाकरः

हुए होते हैं तो संचारी बन जाते हैं। रसान्तर में स्थित होने के कारण, इनकी वह आस्वाद्य-योग्यता वर्तमान नहीं रहने पाती जो अपने आधारभूत रस में रहती है।

इसीसे हास्य रस का हास स्थायी भाव जब शृङ्गार और वीर रस में जाता है तब संचारी हो जाता है। इसका यह ऋर्थ नहीं कि विलास-कामना के कारण हास्य-प्रवृत्ति का निर्माण होता है। बल्कि शृङ्गार रस के विभावों से हास्य रस कही-कहीं परिपुष्ट होता है, ऐसा ही अर्थ अभीष्ट है। सर्वत्र ऐसा ही सममना चाहिये। जैसे कि शृङ्गार में आनन्द के उद्गार से स्मित आदि होना अथवा आच्चेप के तात्पर्य से अवश्रमूर्ण हुँसी हसना स्वाभाविक है। इस प्रकार वीर रस में उत्साह तो मेरुद्ग्डस्वरूप है ही, लेकिन क्रोध का यत्रतत्र दिखाई पड़ना भी संभव है। कारण यह कि शत्रु की उन्नता या श्रपने अस्त्र-शस्त्रों की विफलता चित्तवृत्ति को कभी-कभी उद्रिक्त-उत्ते जित कर खीम पैदा कर देती है। इस भाव से प्रकृत रस का पोषण ही होता है, जिससे युद्ध की सन्नद्धता और तीत्र हो जाती है। इसी प्रकार शान्त रस में निवेंद श्राधार है। परन्तु जुगुप्सा, जो वीभत्स रस का स्थायी है, वहाँ जब तब उद्य लेक्कर विराग को अत्यन्त तीन्न बना देती है। कारण, घृणा की भावना किसी भी वस्तु के प्रति उत्पन्न अनासिक को और भी संवर्द्धित करेगी । इस प्रकार शृङ्गार, रौद्र, वीर श्रीर वीभत्स रसों के विभावों से हास्य, करुण, श्रद्भुत श्रीर भयानक रस उत्पन्न हो सकते हैं। इन भावों के संचार का भी अपना विशिष्ट औचित्य होता है जिससे रसों का स्वरूप और सुन्दर हो जाता है। श्रथच इस रीति से यह भी सिद्ध होता है कि और-और रसों में जाकर ये स्थायी भाव संचारी हो जाते हैं।

प्रबन्ध-काठ्यों श्रौर नाटकों में भी एक ही रस प्रधान रहता <sup>२</sup> है। शेष

श्रास्त्रीरयोहीसः वीरे कोधस्तथा मतः।
 शान्ते जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पुन ॥
 इत्याद्यन्यत् समुन्ते यं सदा भावितबुद्धिभः। साहित्यदर्पण
 एकः कार्यो रसः स्थायी रसानां नाटके सदा।
 रसास्त्रदेनुयायित्वात् अन्ये तु व्यभिचारित्यः। संगीतरत्नाकर

रस, जो श्रवान्तर भेद से श्राते हैं, व्यभिचारी भाव का ही काम देते हैं। रामायण करुण्यस काव्य है जैसा कि वाल्मीकिजी ने ही कहा है। शेष रस उसके सहायक हैं। शकुन्तला नाटक श्रृङ्गाररस-प्रधान है। पर उसमें करुण श्रादि रसों का भी समावेश है। मुख्यता न रहने से ये संचारी बन जाते हैं श्रीर श्रृङ्गार की पृष्टि करते हैं।

जो संचारी भाव स्वतन्त्र रूप से आते हैं, अर्थात् स्थायी भाव के सहायक होकर नहीं आते, उनकी अभिव्यक्ति स्वतन्त्र रूप से होती है। वे भाव कहे जाते हैं। क्योंकि प्रधान संचारी भाव ही होते हैं।

# सोलहवीं द्याया

## संचारियों का अन्तर्भाव

संचारी भावों की कोई संख्या निर्धारित नहीं हो सकती। विचार-विमर्श की सुविधा के लिये इनकी ३३ संख्या निर्धारित कर दी गयी है। ये तेंतीसो संचारी भाव यथासंभव सभी रसों में उदित और अस्त होते रहते हैं। इन परिगणित मनोवृत्तियों के अतिरिक्त भी जो अनेक भाव है उनका इन्हीं में प्राय: अन्तर्भाव हो जाता है। जैसे, मात्सर्य का असूया में, उद्देग का त्रास में, दंभ का अवहित्था में, धृष्टता का चपलता में तथा विवेक और निर्णय का मित में, इमा का धृति में इत्यादि। ऐसे ही अनेक भाव हैं जिनके अन्तर्भाव की चेष्टा नहीं की गयी है, इन्हीं में अन्तर्भाव किया जा सकता है।

अनेक समालोचकों का विचार है कि साहित्य के आचार्य इस बात का दुराग्रह करते हैं कि तेतीस से अधिक संचारी हो ही नहीं सकते और सबका इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है। यह कहना उचित नहीं। क्योंकि आलंकारिक स्पष्ट कहते हैं कि तेंतीस तो न्यून संख्या का सूचक है, अधिक संख्या का नहीं। पर इनकी निरर्थक संख्या बढाना ठीक नहीं।

तेंतीसो संचारियों में भी कितने ऐसे हैं जिनमें नाममात्र का भेद्र है। जैसे, दैन्य-विषाद, शंका-त्रास स्त्रादि।

भोज ने 'शृङ्गार-प्रकाश' में मरण श्रीर अपस्मार को तो छोड़ दिये

१ त्रयस्त्रिशदिति न्यूनसंख्याया व्यवच्छेदकं नत्वधिकसंख्यायाः ।

हैं पर तेंतीस पूरा करने के लिये ईर्घ्या ख्रौर शम को व्यर्थ ही जोड़ दिया है। क्योंकि इनका अन्तर्भाव असुया ख्रौर निर्वेद में हो जाता है।

किव देव ने 'छल' नामक ३४ वे संचारी का 'भावविलास' में उल्लेख किया तो तात्कालिक कविमरडल चिकत हो गया। पर यह उनका आविष्कार नहीं। 'रसतरंगिएी' में इसकी चर्चा है और अविद्या नामक संचारी में इसे अन्तमू त किया गया है। 'देव' जी ने इसका कम खयाल किया कि यह भी न्यङ्ग ही होता है और उसे वाच्य बना डाला। उदाहरए का यह उत्तरार्छ है।

चूमि गई मुँह औचक ही पढ़ ले गयी पै इन वाहि न चीन्हो। छैल भले छिन ही में छलें दिन ही मैं छबीली भली छल कीन्हो। इसके पूर्व की पंक्तियों में व्यञ्जित छल का भी महत्त्व नष्ट हो गया। आचार्य शुक्त ने 'चकफ्काहट' को संचारी के रूप में उद्भावित किया है और इसे आश्चर्य का हलका भाव बताया है। "चकपकाहट किसी ऐसी बात पर होती है जिसकी कुछ भी धारणा हमारे मन में न हो और जो एकाएक हो जाय।" रावण चकपकाकर कहता है—

बाँधे बननिधि ? नीरनिधि ? जलिध ? सिंधु ? बारीस ? सत्य तोयनिधि ? कंपती उद्धि ? पयोधि ? नदीस ? तुलसी इसका अन्तर्भाव 'आवेग' संचारी भाव में हो जायगा। क्योंकि संभ्रम को आवेग कहते हैं। यहाँ आवेम उत्पातजन्य है।

ऐसा ही उनकी 'उदासीनता' संचारी का आविष्कार है। वे कहते हैं 'काञ्य के भाव-विधान में जिस उदासीनता का सन्निवेश होगा वह खेद-व्यञ्जक ही होगी। उसे विषाद, जोम आदि से उत्पन्न ज्ञिणक मानसिक शैथिल्य समिभये।

हम हुँ कहन अन उकुरसुहाती, नाहिंत मौन रहन दिनराती।
कोड नृप होड हमिंह का हानी, चेरि छाड़ि अन होन कि रानी। तुलसी
यह सहज ही निर्वेद में चला जायगा। क्योंकि निर्वेद में आपत्ति,
ईच्यों आदि के कारण अपने को धिकारा जाता है। वही नात इसमें है।

जायसी में शुक्तजी लिखते हैं—'जितना दु:ख श्रीरों का दु:ख देख-सुनकर होता है उत्तना दु:ख प्रिय व्यक्ति के सुख के श्रानिश्चयमात्र से होता है। ''जिस प्रकार 'शंका' रित भाव का संचारी होता है उसी प्रकार यह 'श्रानिश्चय' भी। परिस्थिति-भेद से कहीं संचारी केवल श्रानिश्चय तक रहता है श्रीर कहीं शंका तक पहुँच जाता है।'

यहाँ यह कहना त्रावश्यक हैं कि जब एक 'शंका' संचारी है ही, फिर बीच में 'श्रनिश्चय' बढ़ाने की क्या त्रावश्यकता है ? कौशल्या श्रौर यशोदा के मुख से जिस श्रनिश्चय की व्यञ्जना करायी गयी है उसको शंका की व्यञ्जना मानने में कोई साहित्यिक त्रापक नहीं होता। श्रनिश्चय के स्थान पर भी कालिदास कहते हैं—'स्नेह: खलु पापशङ्की'।

हृद्य में कोई दुरभिसन्धि—कोई भेद-भाव न रखना सरलता है। निश्छल वचन, श्रकपट व्यवहार, श्रल्हड़पन श्रादि इसके श्रनुभाव हैं।

उत्तेजित हो पूछा उसने उड़ा ! अरे वह कैसे ? फुर से उड़ा, दूसरा बोली उड़ा, देखिये ऐसे ! भोलापन यह देख चिकत हो सुख-छिन खूब निहारी ! क्षणभर रहा निरखता इकटक तन की दशा विसारी ! भक्त

देखे, साहित्याचार्य इस सरलता को—भोलापन को किस संचारी में ले जाते हैं। यह स्त्रियों का 'मौग्ध्य' नामक ऋलंकार नहीं है। वह ऋज्ञान वश जिज्ञासा में होता है।

श्राप यह शंका न करें कि भोलापन तो उक्त है पर इससे कुछ श्राता जाता नहीं। क्योंकि पूर्वोद्ध से ही सरलता या भोलापन व्यंजित हो जाता है। सरलता समान भाव से स्त्री-पुरुषों में हो सकती है। इससे यह स्त्रियों के श्रलंकार में नहीं जा सकती।

> बोर्छी वे हॅंसकर रह तू, यह न हॅंसी में भी कह तू। तेरा स्वत्व भरत लेगा ! वन में तुझे भेज देगा ? वही भरत जो श्राता है, क्या तू मुझे डराता है ? लक्ष्मण ! यह दादा तेरा धेर्य देखता है मेरा!

पें! लक्ष्मण तो रोता है! ईश्वर यह क्या होता है? साकेत राम के यह कहने पर कि 'मुक्तको वन का वास मिला' 'राज्य करेंगे भरत यहाँ' कौशल्या की उक्ति है जिससे सरलता टपकी पड़ती है।

ऐसे ही श्राशा, निराशा, पश्चात्ताप, विश्वास, द्यादान्तिएय श्रादि श्रमेक भाव हैं जिनके श्रमेक उदाहरण पाये जाते हैं पर न जाने क्यों श्राचार्यों ने इनका प्रहण नहीं किया। संभव है, ये महत्त्व के भाव न सममे गये हों या इनका श्रम्तर्भाव संभव समम िलया गया हो।

## सत्रहवीं छाया

#### स्थायी भाव

कोषकार तो मन के विकार को ही भाव <sup>9</sup> कहते हैं पर आचार्य भरत का कहना है कि किव के अन्तर्गत भाव की भावना करने से भाव की संज्ञा<sup>2</sup> है। अनेक साहित्यकार इसी मत के अनुयायी हैं। चित्तवृत्ति का रसानुकूल होना भाव है, यह भानुदत्त का मत<sup>3</sup> है।

शुक्तजी कहते हैं कि 'भाव का श्राभिप्राय साहित्य में तात्पर्य-बोधमात्र नहीं है, बिल्क वेगयुत जिटल श्रावस्था-विशेष है जिसमें शारीरवृत्ति श्रीर मनोवृत्ति दोनों का योंग रहता है। क्रोध को ही लीजिये। उसके स्वरूप के श्रान्तर्गत श्रापनी हानि वा श्रापमान की बात का तात्पर्य-बोध, उम्र वचन, कर्म की प्रवृत्ति का वेग तथा त्योरी

चढ़ाना, ऋाँखें लाल हो उठना, ये सब बाते रहती हैं।'

उक्त दो प्रकार के स्थायी और अस्थायी (संचारी) भावों में स्थायी भाव की प्रधानता है। एक बच्चा भी भयावनी वस्तु देखकर भयभीत और जुभावनी वस्तु पर लहु हो जाता है। जब उसके खिलौने टूट जाते हैं तब उसे करुणा हो आती है और जब उसके मनमाने काम में बाधा पहुँचती है, कुँ भुलाहट से क्रोध प्रकट करता है। अजीव चीजें देख अकचकाता है और अपने आनन्ददायक कारों की बाधा दूर करने में उत्साह भी दिखाता है। आनन्द के समय हँसता है तो अनचाही वस्तु को देखकर मुँह भी फेर लेता है। इस प्रकार १ भय, २ अनुराग, ३ करुणा, ४ क्रोध, ५ आश्चर्य, ६ उत्साह, ७ हास और ८ घृणा, ये ही हमारे आठ मूल भाव हैं जो सदा के साथी हैं। ये ही आठों भाव काव्य के स्थायी भाव कहे जाते हैं। भरत के मत से ये ही प्रधान आठ भाव हैं।

पके हुए मिट्टी के बर्तन में गंध पहले से ही विद्यमान रहती है

१ विकारो मानसो भाव । अमरकोष

२ कवेरंतर्गतं भावं भावयन् भाव उच्यते । नाव्यशास

<sup>. ,</sup> ३ रसादुकूलो भावो विकारः । रसतरंगिणी

४ जात एव हि जन्तुः इयतीभि: संविद्भिः परीतो भवति । अभिनवगुस

स्थायी भाव ११९

पर उसकी व्यक्ति तब तक नहीं होती जब तक उसपर पानी के छींटे नहीं पड़ते। अथवा यों समिमये कि काठ में आग लुप्त रहती है, दबी पड़ी रहती है, प्रत्यन्न नहीं दीख पड़ती। जब घर्षण होता है तब उससे पैदा होकर अपना कार्य किया करती है। उसी प्रकार मनुष्य के अंतर में रित आदि भाव वासना रूप से दबे पड़े रहते हैं। समय पाकर वही अन्त:स्थ सुप्त भाव काव्य के अवण और नाटक-सिनेमा के दर्शन से उद्बुद्ध हो जाता है तब आनन्द का अनुभव होने लगता है। यही दशा स्थायी भाव की रसदशा कहलाती है।

शास्त्रकारों ने स्थायी भावों का बड़ा गुणगान किया है। इन्हें राजा श्रीर गुरु की उपाधि दो है। अपने गुणों के कारण ही इन्हें ये उपाधियाँ प्राप्त हुई हैं। राजा के परिजन्न तभी तक पृथक-पृथक् संबोधित होते हैं जब तक राजा के साथ नहीं रहते। साथ होने से राजा की बात कहने से सभी की बातें उसके भीतर श्रा जाती हैं। इसी प्रकार विभाव, श्रनुभाव श्रीर संचारी भावों से रस संज्ञा को प्राप्त होने पर केंवल स्थायी भाव ही रह जाता है, शेष का नाम नहीं रहने पाता।

स्थायी भाव ही रसावस्था तक पहुँच सकते हैं, अन्यान्य भाव नहीं। विभाव, अनुभाव और संचारियों से पुष्ट होकर भी कोई संचारी भाव स्थायी भाव के समान रसानुभव नहीं करा सकता। कारण यह कि संचारी की ही प्रधानता मानी जायगी। उसका कोई स्थायित्व नहीं रह पाता।

कोई भाव संपूर्णतः किसी भाव के समान नहीं है। फिर भी उनमें कुछ समानता पायी जाती है। ऐसे चित्तवृत्ति-रूप अनेक भावों में से जिनका रूप व्यापक है, विस्तृत है वे पृथक् रूप से चुन लिये गये हैं और उन्हें ही स्थायी भाव का नाम दे दिया गया है। ये रित आदि हैं। इनकी गणना प्रधान भावों में होती है। इन्हें स्थायी भाव कहने का कारण यह है कि ये ही भाव बहुलता से प्रतीत होते हैं और ये ही आस्वाद के मूल हैं। इनमें यह शक्ति है कि विरुद्ध वा अविरुद्ध

यथा नरासं तपित शिष्यासा च यथा गुरू. ।
 एवं हि सर्वभावाना भावः स्थायी महानिह ॥ नाट्यशास्त्र

२ बहूना चित्तवृत्तिरूपागा भावानां मध्ये यस्य बहुतं रूपं यश्रोपलभ्यते स स्थायी भावः ।

दूसरे भावों को अपने में पचा लेते हैं, अन्य भाव इन्हें मिटा नहीं सकते।

स्थायी भावों की आस्वादयोग्यता और प्रवन्धव्यापकता प्रधान लच्चण हैं। ये जब उत्कट, प्रवल, प्रभावी और प्रमुख होंगी तभी इनमें उक्त गुण आवेगे। ये सभी बातें स्थायी भावों में ही संभव हैं। अभि-नवगुप्त ने नाट्यशास्त्र की टीका में स्थायी भावों की पृष्टि में जो तर्क उपस्थित किये हैं उनसे यह सिद्ध है कि स्थोयी भाव मूलमूत और सहजात रहें।

कितने ही विद्वान रित, हास आदि को सुखात्मक, शोक, भय आदि को दु:खात्मक और निर्वेद वा शम को उदासीन मनोभाव मानते हैं जो विवादास्पद है।

# अठारहवीं छाया स्थायी भाव के भेद

जो भाव वासनात्मक होकर चित्त में चिरकाल तक अचंचल रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं।

स्थायी भाव की यह विशेषता है कि वह (१) अपने में अन्य भावों को लीन कर लेता है और (२) सजातीय तथा विजातीय भावों से नष्ट नहीं होता<sup>3</sup>। वह (३) आस्वाद का मूलभूत होकर विराजमान रहता है और (४) विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाता है।

उपर्युक्त चारों विशेषताएँ अन्य सब भावों में से केंवल निम्न-लिखित नौ भावों में ही पायी जाती हैं जो स्थायी भाव के भेद हैं। इन नौ भेदों का क्रमशः संज्ञेप में वर्णन किया जाता है।

श्रविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमन्तमाः ।
 श्रास्वादाकुरकन्दोऽसौ भाव स्थायीति संज्ञितः । सा० दर्पण

२ नाट्यशास्त्र गायकवाड़ संस्करण पृष्ठ २८३, २८४, २८५ देखो ।

३ विरुद्धे रविरुद्धे वी भावैविच्छित्रयते न यः। श्रात्मभावं नयत्यस्यान् स स्थायी लवसाकरः। दृश्करपक

## १. रति

किसी अनुकूल विषय की ओर मन की रुभाम को रित कहते हैं।

प्रीति, प्रेम श्रथवा श्रनुराग इसकी श्रन्य संज्ञाएँ हैं। स्थायी भाव जब सहायक सामग्री से परिपुष्ट होकर व्यंजित होता है तब रस मे परिण्तृ हो जाता है। जैसे, श्रृंगार रस में रित स्थायी भाव होता है। परन्तु जहाँ परिपोषक सामग्री नहीं रहती वहाँ स्वतंत्र रूपसे स्थायी भाव ही ध्वनित होता है। इसीके उदाहरण दिये जाते हैं।

९ जासु बिलोकि अलौकिक शोभा, सहज प्रतीत मोर मन क्षोमा। सो सब कारन जान बिधाता, फरकहिं सुभग अंग सुनु आता। तुलसी सीता की शोभा देख राम के मन में चोंभ होने श्रीर श्रंग फड़कने से केवल रति भाव की व्यंजना है।

२ हृदय की कहने न पाती, उमँग उठती बैठ जाती।

मैं रही हूं दूर जिनसे वह बुछाते पास क्यों ? महादेवी
इस प्रकार की डाँवाडोल स्थिति मे रित भाव की ही व्यंजना है।

३ उस दिन से ही प्रेममत्ता सुकुमारियाँ निज प्रेमियों के रूप पर आर्यपुत्र का स्थापित स्वरूप कर कल्पना के बल से सुप्त रस-भावना को दीस करने लगीं। आर्यावर्त

श्रंतिम पंक्ति से स्पष्ट है कि रस-भावना दीप्त नहीं हुई जिससे रित भाव है।

४ कर में खंग हृदय में तुमको, रख जब समर जीत कर आऊँ, अहे विधात्री! किंग्पत स्वर में नव जीवन के गीत सुनाऊँ, प्रेम अमोळ बनेगा जब तब क्या न मुझे तुम प्यार करेगी?

—छोटेलाल भारद्वाज

शर्तबंदी की बात होने से यहाँ रित भाव ही है, र्ष्ट गार रस नहीं।

२. हास विकृत वचन, कार्य और रूप-रचना से सहृदय के मन में जो उल्लास उत्पन्न होता है, उसे हास कहते हैं। जैसे— दूर क्यों न बाँस की है बाँसुरी को धर देते, पास में सिनेमा एक टाकी रख कीजिये। छोड़कर पीताम्बर पीला त्यॉ दुपद्दा दिन्य, हार्ट और पेंट बस खाकी कर लीजिये। मक्खन, मलाई, दूध, घृत का विचार त्याग खोल मधुशाला एक साकी रख लीजिये। शंख, चक्र, गदा, पद्म छोड़ चारों हाथ बीच छड़ी, घड़ी, हैट और हाकी रख लीजिये। चोंच कृष्णाजी को उपदेश देने में हास्य स्थायी भाव की न्यंजना ही है। टूट चांप निहं जुटहि रिसाने। बैठिय होहहिं पायँ पिराने॥ जो अति प्रिय तो करिय उपाई। जोरिय कोड बढ़ गुनी बोलाई॥ उस हिंक में हास्य की न्यंजनामात्र है, परिपूर्णता नहीं।

## ३. शोक

प्रिय पदार्थ का वियोग, विभवनाश आदि कारणों से उत्पन्न चित्त की विकलता को शोक कहते हैं।

> दुख की दीवारों का बंदी निरख सका न सुखी जीवन। सुख के मादक स्वप्नों तक से बनी रही मेरी अनबन।

> > हरिकृष्ण प्रेमी

यहाँ केवल 'शोक' भाव की न्यंजना है। करुण रस की पुष्टि नहीं है। भौरन को ले के दिन्छन समीर धीर,

डोलित है मंद अब तुम घों किते रहे।
कहे कित 'श्रीपति' हो प्रबल वसन्त मितमंद मेरे कंत के सहायक जिते रहे।
लागत बिरह जुर जोर तें पवम है के
परे घूमि मूमि पै सम्हारत निते रहे।
रित को बिलाप देखि करुना अगार कछ

लोचन को मूँदि कै त्रिलोचन चिते रहे।

ं यहाँ 'कछु' शब्द से शोक भाव ही रह जाता है। करुण रस का परिपाक नहीं होता।

४ कोघ

असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से उत्पन हुए मनोविकार को कोध कहते हैं। उठ वीरों की भाव-रागिनी, दक्षितों के दल की चिनगारी। युग-मर्दित यौवन की ज्वाला, जाग-जाग री क्रांति कुमारी। दिनकर यहाँ किव की ललकार से क्रोध की ही व्यञ्जना है। रौद्ररस की पुष्टि नहीं है।

> आज्ञा आप दीजिये केवल जो न करूँ रिपुष्टीन मही। ईश शपथ फिर नाथ आज से मेरा लक्ष्मण नाम नहीं।

> > —रा० च० उपा०

यहाँ लच्मण का क्रोध आज्ञाधीन होने के कारण रसावस्था तक नहीं पहुँच पाता। भावरूप में व्यक्तित होकर ही रह जाता है।

#### प्र. उ**त्सा**ह

कार्य करने का अभिनिवेश, शौर्य आदि प्रदर्शित करने की प्रवल इच्छा को उत्साह कहते हैं। जैसे—

यदि रोकें रघुनाथ न तो मैं अभिनव दृश्य दिखाऊँ। क्या है चाप सहित शंकर के मैं कैलास उठाऊँ। जनकपुरी के सहितचाप को लेकर बायें कर में;

भारतभूमि घूम मैं आऊँ नृप, सुनिये पछ भर में। रा० च० उ० 'यदि रघुनाथ न रोके' इस वाक्य के कारण उत्साह भाव मात्र

रह जाता है। यहाँ वीर रस की पूर्णता नहीं होती। शत्रु हमारे यवन उन्हीं से युद्ध है, यवनी गण से नहीं हमारा द्वेष है। सिंह क्षित्र हो तब भी तो करता नहीं, मृगया, डर से दबी श्रगाली बृन्द की।

—प्रसाद्

इससे क्रोधभाव की ही व्यंजना होती है। इसमें शत्रु, युद्ध, द्धित श्रीर सिंह शब्द क्रोध भाव के व्यञ्जक हैं।

#### ६ भय

हिंसक जीवों का दर्शन, महापराध, प्रवत्त के साथ विरोध आदि से उत्पन्न हुई मन की विकलता को मय कहते हैं।

> पाते ही घृताहुति हठात् पूर्ण वेग से जिस भाँति जागती हैं, सर्वभुक्-जालाएँ विज्ज-सी तड़प डठती हैं, महाराज भी सहसा खड़े हुए धनुष छेते हाथ में।

खौड उठा आर्यरक, भीहें बंक हो गर्या पीछे हटे प्रहरी सशंक गोरी हो गया। आर्यावर्त होने की बात से केवल भय भाव की ही व्यंजना है

यहाँ सरांक होने की बात से केवल भय भाव की ही व्यंजना है, भयानक रस का नहीं।

तीनि पैग पुहुमी दई, प्रथमिंद परम पुनीत।
बहुरि बढ़त छिब बामनिंदं, भे बिछ कछुक सभीत। प्राचीन
यहाँ 'कछुक सभीत' होने से भयानक रस का परिपाक नहीं होता
यहाँ भय भावमात्र है।

#### ७, जुगुप्सा

धृणा या निर्लज्जता आदि से उत्पन्न मन आदि इन्द्रियों के संकोच को ज्ञुएसा कैहते हैं।

किस विरूप स्रपनसे, रुधिर चरिव चुचुनात। सिय हिय में विन की छता, भई सु है है पात। प्राचीन यहाँ 'हैं है पात' से घृणा की व्यंजनामात्र होती है। वीभत्स रस का पूर्ण परिपाक नहीं होता।

## ८ आश्चर्य

अपूर्व वस्तु को देखने-सुनने या स्मरण करने से उत्पन्न मनोविकार को आक्चर्य कहते हैं। जैसे—

फैल गयी चर्चा तमाम क्षण भर में कैदी वीर काफिर के भीम बाहुबल की। कोई कहता था—यह जादू का तमाशा है, कोई कहता था—असंभव त्रिकाल में तोड़ देना सात तवे एक-एक मन का, एक बाण मार के... ... आर्थीव

यहाँ तन्ना तोड़ने की बात में विश्वास नं होने के कारण श्राश्चर्य भाव की ही व्यंजना है। श्रद्भुत रस की नहीं।

तब देखी सुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित भति सुन्दर । चकित चितै सुद्रिकं पहचानी, हर्षं विषाद हृदय अकुछानी । तुलसी यहाँ आश्चर्य स्थायी भावमात्र है । अद्भुत रस की पूर्णता नहीं ।

# ६. निर्वेद

तत्त्र-ज्ञान होने से सांसारिक विषयों में जो विराग-बुद्धि उत्पन्न होती है उसे निर्वेद कहते हैं।

> एरे मितमंदे सब छाड़ि फरफंदे, अब नन्द के सुनन्दे अजचन्दे क्यों न बन्दे रे। वस्त्रम

यहाँ वैराग्य का उपदेश होने से निर्वेद भाव-मात्र माना जाता है। शान्त रस का पूर्ण परिपाक नहीं होता।

काम से रूप, प्रताप दिनेस ते सोम से सील गनेस से माने।
हरिचन्द से सॉचे बड़े विधि से मघवा से महीप विषे-सुख-साने।
छुक से मुनि सारद से बकता चिर जीवन लोमस ते अधिकाने।
ऐसे भये तौ कहा 'तुलसी' जु पै राजिबलोचन राम न जाने।
रामभजन के बिना मनुष्य सर्वोपिर होने पर भी तुच्छ हैं, इस
उक्ति में निर्वेद भाव की व्यंजनामात्र है।

#### १० वात्सल्य रस

पुत्र त्रादि के प्रति माता-पिता त्रादि का जो वात्सल्य स्नेह होता है वहाँ उसे वात्सल्य कहते हैं।

जो मिसरी मिछरी कहे कहे खीर सों छीर।

नन्हों सो सुत नंद की हरे हमारी पीर॥

नंद के नन्हें नंदन के कथन से दम्पित तथा श्रोतात्रों का केवल
वात्सल्य भाव उद्बुद्ध हो उठता है।

#### ११ भक्ति

ईश्वर के प्रति अनुराग को भक्ति कहते हैं।
जो जन तुम्हारे पद-कमल के असल मधु को जानते।
वे मुक्ति की भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते। गुप्तजी
इसमें भिक्त-भाव की व्यञ्जना है। मुक्ति से उसकी श्रेष्ठता प्रदर्शित
है, भिक्त रस की पुष्टि नहीं है। क्योंकि केवल भिक्त के जानने भर की
वात है।

इस पंक्ति से राम में केवल भक्ति-भाव का ही उदय होता है। इसकी पुष्टि नहीं होती। एक यह पंक्ति भी है—

रामा रामा रामा भाठो यामा जपौ यही नामा।

#### उन्नीसवीं छाया

## स्थायी भाव-वैज्ञानिक दृष्टिकोण

कह आये हैं कि स्थिरवृत्ति (Sentiments) ही हमारे स्थायी भाव हैं। यह भी कहा गया है कि स्थायी भाव सहजात, स्वयंसिद्ध और वासनारूप से वर्तमान रहने के कारण अविनाशी हैं। अभिनवगुप्त ने स्थायी भावों को तीन शब्दों से—वासना, संवित् (वृत्ति) और चित्तवृत्ति के नाम से अभिहित किया है। उनके मत से ये स्थायी भाव के वाचक शब्द है। इससे स्थायी भावों का जो स्वरूप खड़ा होता है वह आधुनिक मनोविज्ञान के अनुकूल नही पड़ता। क्योंकि मनोविज्ञानिक सेटिमेंटों को उपलब्ध (Aquired) विकासशील तथा यत्र-तत्र ह्वासशील भी बताते है।

यदि हम उक्त तीनों शब्दों की तुलना करना चाहें तो वासना शब्द का Instinct सहज प्रवृत्ति अथवा Appetite द्धधा वासना, संवित् शब्द का Concrete general sentiment जन्मजातवृत्ति और चित्तवृत्ति शब्द का Mental condition मनोऽवस्था अर्थ ले सकते हैं।

सहजप्रवृत्ति एक स्वयं प्रेरित शक्ति है जिसक। व्यापार चिर-कालिक होता है। उसमें पूर्वापर-योजना विद्यमान रहती है। जुधा का साधारण अर्थ भूख है पर यहाँ इसका अर्थ वासना, काम वा इच्छा ही है। आत्मरच्चण, युद्ध-प्रवृत्ति आदि जितनी प्रवृत्तियाँ हैं उनका मूल यही एकमात्र स्वयं प्रेरित इच्छा है। मनोऽवस्था भिन्न-भिन्न चित्तवृत्तियों का ही वाचक है।

प्राच्य विद्वानों ने स्थायी भावों को ही रस की संज्ञा दी है। कारण यह कि वही प्रधान है और आस्वादयोग्यता भी उसीमें है। पर मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि भाव दो प्रकार के हैं—एक प्राथमिक (Primary) और दूसरा संमिश्र (Complex)। संमिश्र के भी दो विशिष्ट विभाग हैं—संमिश्र (Blended) और साधित (Deserved)। सहज प्रवृत्तियाँ और उनकी सहचर भावनाएँ प्राथमिक

नहिं एतचित्तवृत्तिवासनाश्र्न्यः प्राणी भवति ।
 केवतां कस्यचित् काचिद्धिका चित्तवृत्तिः काचिद्ना । नाट्यशास्त्र दीका

हैं। प्राथमिक भावना किसी सहज प्रवृत्ति से संबद्ध रहती है और उसका एक विशिष्ट ध्येय होता है।

जब कभी एक से ऋधिक परस्पर विरुद्ध वा परस्परानुकूल प्राथिमक भावनाएँ एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। जैसे, क्रोध एक भाव है वैसा द्धेष नहीं है। क्रोध विफल होने पर द्धेष होता है। द्धेष में भय और घृणा के भी भाव रहते हैं। साधित भाव प्राथिमक भावों के ऊपर मँडरानेवाले भाव हैं। हमारे यहाँ संचारी कहलानेवाले ये ही भाव हैं।

जब मन में एक स्थिर वृत्ति की स्थिति होती है तब दूसरी स्थिर वृत्ति भी बनती रहती है। जिस समय शिक्तबाणाहत लहमण के लिये राम शोकाकुल थे उस समय मेयनाद के प्रति उनका कोध उत्पन्न नहीं होता होगा, यह कोई नहीं कह सकता। कहने का अभि-प्राय यह कि ऐसे समय की जो स्थिर वृत्तियाँ होती हैं उनमें एक प्रधान रहता है और दूसरा गौण। इज्जलैंड के बड़े राजकुमार ने अपनी प्रयसी के लिये साम्राज्य का परित्याग कर दिया। यहाँ रित की प्रधानता है, प्रबलता है। ऐसे स्थायी भाव को अनुपम स्थिरवृत्ति (Master sentiment) कहते है। यहाँ साम्राज्यत्याग के शोक को गौण स्थिरवृत्ति कह सकते हैं।

प्राथमिक और संमिश्र भावनाएँ प्रायः स्थायी संचारी जैसी हैं। पर इनकी एक विशेष बात पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे इनका अन्तर स्पष्ट लचित हो जाता है। संमिश्र भावना में बुद्धि का व्यापार चित्रक या कम होता है। पर जब यह स्थिर वृत्ति की अवस्था को प्राप्त होता है तब उसमें बुद्धि-व्यापार, तर्कशिक्त आदि मानसिक व्यापारों की अधिकता रहती है जिससे उसके औचित्य, सुसंगति, जीवनोपयोगिता और मर्यादा सिद्ध होती है। शकुन्तला के प्रति दुष्यन्त का प्रेमाकर्षण हुआ। यह पहले तो साधारण रूप से वैसे ही हुआ जैसे मन में अनेक भाव उठते हैं। ये प्राय: ठहरते नहीं। मन का यह सहज स्वभाव है। मन मे आया और गया। परन्तु दुष्यन्त का अनुरागजनित यह विचार काम करने लगा। कहाँ ऋषिकन्या और कहाँ राजपुत्र; दोनों का विवाह कैसे संभव हो सकता? इत्यादि। ऐसे प्रश्नों के अनन्तर यह निश्चय होना कि यह अवश्य चत्रिय के विवाह योग्य है। क्योंकि मेरे शद्ध मन में इसके प्रति अन्तराग हआ

है। यदि यह मेरे योग्य न होती तो मेरा मन गवाही न देता। इस प्रकार बुद्धि, तर्के झादि के व्यौपार से प्रेम-भावना स्थायी रित के रूप म परिएात हुई।

प्राथमिक भावना के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिकों और आलंकारिकों में मतभेद देख पड़ता है। ऋदुमृत रस का स्थायी भाव विस्मय है। किन्तु मेग्डानल साहब विस्मय वा आश्चर्य (Surprise) को साधित भावना (Derived emotion) मानते हैं, प्राथमिक नहीं। क्योंकि इसमे भय की भावना मिश्रित है जिससे कौतहल. श्रानन्द, श्रादर, जिज्ञासा श्रादि भावनात्रों का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे ही मनोवैज्ञानिक उत्साह को भाव ही नहीं मानते। उत्साह का न तो कोई विषय ही निश्चित है और न स्वतन्त्र कुछ ध्यय ही। यह सब प्रकार के कार्यों की एक प्रेरक शारीरिक-शक्ति-मिश्रित मानसिक शक्ति है। भानुदत्त ने भी कहा है कि उत्साह श्रौर विस्मय सब रसों में व्यभिचारी होते है। शोक भी प्राथमिक त्र्यावना नही। इसकी भी न तो कोई स्वतन्त्र दिशा और न स्वतन्त्र ध्येय ही है। इसकी उत्पत्ति, पालनवृत्ति श्रादि सहज प्रवृत्तियों की सहचर भावना इष्ट-वियोग त्रादि से होती है। शोक भावना की कोई स्वतन्त्र प्रेरणा नहीं है। कहना चाहिये कि यह शोक प्रिय-वस्तु-मूलक प्रेम से ही उत्पन्न होता है।

मनोवैज्ञानिक शंड ने भावना के चार प्रमुख संघ—क्रोध, आनन्द, भय और शोक तथा दो मुख्यकल्प संघ जुगुप्सा और विस्मय माने हैं, उनके मत से ये ही मानवी छ भावनाएँ हैं। उनमें शृङ्गार रस के रित नामक स्थायी भाव का नाम ही नहीं है। प्रोफेसर जोग शंड के आधार पर ही कहते हैं कि रित मूल भावना नहीं है और न उतनी वह व्यापक है। फिर भी स्थायी भावों में उसके महत्त्व का कारण यह है कि इच्छा-संघात में होनेवाली सारी भावनाओं में रित भावना प्रबल और व्यापक है। अर्थात् रित एक इच्छा है। अन्यान्य मूल भावनाओं में इच्छा का अभाव है और इच्छा ही रित का आधार है। पर मेग्डागल ने इसका खरडन कर दिया है।

१ उत्साहविस्मयौ सर्वरसेषु व्यभिचारिगौ। रसतरंगिणी

ว श्राधितन काळापकामा ( प्रगाप्ती ) १०७ एक

इस प्रकार स्थायी भाव वां स्थिरवृत्ति के विवेचन में प्राच्य और पाश्चात्य विवेचक जो एकमत नहीं होते इसका कारण उनके दो प्रकार के दृष्टिकोण ही हैं। प्राच्यों का दृष्टिकोण दार्शनिक है और पाश्चात्यों का मनोवैज्ञानिक। दूसरी बात यह कि काव्य-शास्त्र भावों का वर्गीकरण रस की श्रनुकूलता और प्रतिकूलता के तत्त्व पर करता है और मानस-शास्त्र प्राथमिकता और साधितता के तत्त्व पर करता है। फिर भी पाश्चात्य वैज्ञानिक किसी न किसी रूप मे हमारे ही ती-दस भावों को रस-रूप मे महत्त्व देते हैं और उनकी स्थिरता को मानते हैं।

## बीसवीं झाया स्थायी भाव की कसीटी

भाव श्रनेक हैं। उनकी संख्या का निर्देश श्रसम्भव है। प्रत्येक चित्तवृत्ति एक भाव हो सकती है। पर सभी भाव रस-पदवी को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे तो रुद्रट का कहना है कि रस का मूल कारण रसन श्रथांत् श्रास्वादन ही है। श्राप्त: निर्वेद श्रादि संचारी भावों में भी यह पाया जाता है। इससे ये भी रस ही हैं। यही बात विचेष्टर साहब भी कहते हैं कि रसत्व को प्राप्त करनेवाली भावनाएँ श्रनेक है। उनकी संख्या का निर्देश श्रसंभव है। इस संबंध में हमें विचार कर लेना चाहिये। इसके लिये श्राचारों ने कई सिद्धान्त बना रखें हैं। वे ये है—

(१) त्रास्वाद्यत्व—भावों के स्थायी होने और रसत्व को प्राप्त होने के लिये पहली कसौटी है आस्वाद्यता। यहाँ एक प्रश्न होता है कि आस्वाद्यता किसकी और आस्वादक कौन ? यह निश्चय है कि आस्वाद्व स्थायी भावों का होता है। पर आस्वादक के सम्बन्ध में मतभेद है। कोई किव को मानता है और कोई सामाजिक को अर्थात् वाचक, श्रोता और दर्शक को। यह भी मत है कि अनुकर्ता को भी रसास्वाद होता है। जो भी हो। यह निश्चय है कि सामाजिकों को रसास्वाद

१ रसनात रसत्वमेषा मधुरादीनामिवोक्तमाचार्ये । निर्वेदादिष्वपि तन्निकाममस्तीति तेऽपि रसाः । कान्यालंकार 2 Some Principles of Literary Criticism.

होता है जैसा कि भरत ने लिखा है—दर्शक स्थायी भावों का आस्वाद लेते हैं श्रीर श्रानन्द पाते हैं। इस श्रास्वाद्यता को रसनीयता श्रीर श्रातुरंजकता भी कहते है। शोक श्रीर विस्मय मूल-भूत भाव नहीं पर श्राम्वाद्य होने के कारण ही रसत्व को प्राप्त होते हैं।

- (२) उत्कटत्व—इसका अभिप्राय भाव की प्रबलता है। जब तक कोई भाव प्रबल नहीं होता तब तक उसका मन पर प्रभाव नहीं पड़ता। लोभ एक प्रबल भाव है। इसमें उत्कटता भी है। यह इसीसे प्रमाध्यत है कि लोभ के कारण अनेकों सत्यानाश में मिल गये हैं। पर इसमें आस्वाद्यत्व नहीं, इसीसे यह स्थायी भावों में समाविष्ट नहीं होता, रसावस्था को नहीं पहुँच पाता। आस्वाद की उत्कटता के कारण ही काव्यालंकार के टीकाकार निम साधु ने लिखा है कि सहदयाहादन की अधिकता अर्थात् उत्कटता के कारण ही भरत ने आठ नौ ही रस माने हैं। इससे यहाँ ठद्रट और विचेस्टर की बाते जमती नहीं।
- (३) पुरुषार्थोपयोगिता—रित आदि स्थायी भाव प्रत्यज्ञ वा अप्रत्यज्ञ रूप से पुरुषार्थोपयोगी हैं। उद्घट ने तथा टीकाकार इन्दुराज ने कहा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोज्ञ के उपयोगी भाव अर्थात् स्थायी भाव ही रस हैं और अन्य भाव त्याज्य है। अमानस-शास्त्र का सिद्धान्त है कि सारी सहज-प्रवृत्तियों और उनकी सहचर भावनाओं के मूल में स्वर्ज्ञण और स्ववंशरज्ञण की प्रवृत्ति है। यद्यपि इस कसौटी का विज्ञान भी सहायक है तथापि इसमे धार्मिक भावना काम करती है। इससे इस कसौटी की उपेज्ञा की जाती है। कारण यह कि आधुनिकों का ऐसी उक्तियों पर विश्वास नहीं कि काव्य से अर्थात् स्थायी भावों के अनुशीलन से धर्म, अर्थ, काम और मोज्ञ प्राप्त होते हैं। ४

(४) सर्वजन-सुलभत्व-ऐसे भाव जो सर्वसाधारण में सुलभ हों।

९ स्थायिभावान् श्रास्वादयन्ति सुमनस प्रेत्तका हर्षादीश्व गच्छन्ति । ना० शा० रसः स एव स्वाद्यत्वात् रसिकस्येव वर्तनात् । द० रू०

२ भरतेन सहृदयावर्जकत्वप्राचुर्यात् संज्ञां च त्राश्रित्य श्रष्टौ वा नव वा रसा उक्ता ।

३. चतुर्वर्गेतरौ प्राप्यपरिहार्यों क्रमायतः । कान्यालंकार सा० सं० स्थायिभात्र एव तथा चर्वं ग्रापात्रम् । तत्र पुरुषार्थनिष्ठाः काश्चित्संविद इति प्रधानम् । ——अभिनवगृप्त

४ चतुर्वर्गफलप्राप्तिः मुखादल्पधियामपि । कान्यादेव \*\*\*\* । सा० दर्पण

कुछ भाव ऐसे हैं जो मूलतः मनुष्यमात्र में उत्पन्न होते हैं। ये सहजात होते हैं। ये वासना-रूप से विद्यमान रहते हैं। क्योंकि रित चाहि वासना के बिना चास्वाद मिलता ही नहीं। काव्यानन्द वा स्थायी भाव का जो सुख मिलता है वह वैयक्तिक नहीं होता। वह रस सर्वजन-सुलभ होता है। भले ही वासना की कमी-बेशी से उसकी अनुभूति कम बेश हो। ऐसे सभी भाव नहीं हो सकते।

- (४) उचित-विषय-निष्ठत्व—विषय के श्रौचित्य को सभी मानते हैं। भावना को तीत्र रूप में श्रास्वाद्योग्य बनाने के लिये उचित विषय का प्रह्ण श्रावश्यक है। उक्तूपा को रूपवती के रूप में वर्णन करने से रसनीयता कभी नहीं श्रा सकती। ऐसे श्रनुचित श्रौर निकम्मे विषय को लेने से भाव प्रभावश्यन्य होगा। इससे न तो उसमे स्थायित्व ही श्रा सकता श्रौर न श्रास्वादयोग्यता के श्रभाव से वह रसत्व को ही प्राप्त कर सकता। भावना को स्थायी रूप देने के लिये विपय को उचित, उत्कट, महत्त्वपूर्ण श्रौर मानवजीवन से सम्बन्ध रखनंवाला होना चाहिये।
- (६) मनोरंजन की अधिकता—रस के लिये यह आवश्यक है कि उसमें मनोरंजन की अधिक मात्रा विद्यमान हो ; क्योंकि काव्य का एक उद्देश्य आनन्ददान भी है। इसीसे नव रस का सिद्धान्त माना जाता है ।

मनोविज्ञान की दृष्टि से भी श्रास्वाद्यता श्रौर उचित्रविषयनिष्ठता की महत्ता है श्रौर मान्यता है। उसके दो सिद्धान्त श्रौर भी हैं—प्राथमिकता श्रौर उदात्तता। प्राथमिक भावना सार्वित्रक श्रौर उत्कट होती है। पर यह सिद्धान्त सर्वत्र लागू नहीं होता। शोक प्राथमिक भावना नहीं, पर इसकी श्रास्वाद्यता श्रौर उत्कटता प्रत्यत्त है। उदात्तीकरण (Sublimation) मानव-जीवन को उन्नत बनानेवाला तत्त्व है। इससे मानव-मन की वृद्धि श्रौर सौंदर्य-दृष्टि विकसित होती है।

१ न जायते तदास्वादो विना रत्यादिवासनम् । सा० दर्पण

२ स्थायिनस्तु रसीभावः श्रीचित्यादुच्यते । अ० गुप्त

३ एते नवैव रसाः पुमर्थोपयोगित्वेन रंजनाधिक्येन वा इयतामेव उपदेश्यत्वात् ।

'जिस भावना में यह तत्त्व हो वह स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है। हमारे रसशास्त्रियों ने उदात्त नामक रस की कल्पना की है।

इस प्रकार की कसौटी पर कसने से रित, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, शम, वात्सल्य और भिक्त नामक ११ स्थायी भाव सिद्ध होते हैं। श्रादि मे श्राठ ही रस माने गये हैं। श्रानन्तर क्रमशः शम, वात्सल्य और भिक्त की गणना है। पंडितराज भिक्त को भावों में गिनते हैं।

मानस-सास्त्र की दृष्टि से रित, श्रमर्थ, शोक, हास, भिक्त, वात्सल्य, भय, विस्मय श्रीर शम, ये नौ स्थायी भाव हैं जो रसत्व को प्राप्त होते हैं। क्रोध श्रीर जुगुप्सा व्यभिचारी भाव के ही योग्य है।

कवि बनारसी दास की एक प्राचीन पुस्तक है—'श्रर्ध-कथानक'। उसमें रित, हास्य, शोक, उत्साह, भय, जुगुप्सा, शम स्थायी भावों के स्थान पर क्रमशः शोभा, श्रानन्द, कोमलता, पुरुषार्थ, चिन्ता, ग्लानि, वैराग्य स्थायी भाव माने गये हैं। क्रोध दोनों मे एक-सा है श्रौर विस्मय के स्थान पर श्राश्चर्य है जो उसीका नामान्तर है। शास्त्रीय श्रौर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचारने पर ये स्थायी भाव नहीं हो सकते।

# इक्षीसवीं छाया

## स्थायी और संचारी का तारतम्य

स्थायी भाव संचारी भाव से जातितः भिन्न होता है। ऋर्थात् पहला स्थिर, दूसरा श्रस्थिर, पहला स्वामी, दूसरा सेवक और पहला श्रास्वाद्य और दूसरा श्रास्वाद-पोषक है।

स्थायी भाव के जो विभाव होते हैं वे ही संचारी भाव के भी होते हैं। इस दशा में संचारी के अन्य विभाव नहीं होते। यदि कहीं होते हैं, तो इनसे जो भावना उत्पन्न होती है उसका परिणाम स्थायी भाव में ही होता है। इससे इनका कोई महत्त्व नहीं है। एक उदाहरण ले—

यौवन-सा शैशव था उसका यौवन का क्या कहना !

कुब्जा से बिनती कर देना उसे देखती रहना। गुप्तजी यहाँ गोपियों के प्रेम का त्रालंबन विभाव श्रीकृष्ण हैं श्रीर चिंता श्रादि संचारी। पर गोपियों का कुब्जा के प्रति जो श्रसूया संचारी है उसका विभाव स्थायी भाव के विभाव से भिन्न है। पर ये सब भी स्थायी के ही पोषक है।

धनिक ने लिखा है कि समुद्र से जैसे लहरे उठती हैं और उसीमें विलीन हो जाती हैं वैसे ही रित आदि स्थायी भावों में संचारियों का उदय और तिरोधान होता है। विशेषतः अभिमुख होकर वर्तमान रहने के कारण ये व्यभिचारी कहे जाते हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि जैसे समुद्र के होने से ही जल-कल्लोल उठते हैं वैसे ही स्थायी भावों के होने से ही इनका श्रस्तित्व है। दूसरी बात यह कि व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के श्रनुकूल श्रपने कार्य करते हैं। तीसरी बात यह कि इनका पर्यवसान इन्हीं में होता है।

महिम भट्ट ने लिखा है—स्थायी भावों का स्थायित्व निश्चित है पर व्यभिचारियों का नहीं। व्यभिचारियों में व्यभिचार भाव ही हैं। स्थायी यथास्थान दोनों हो सकते हैं, पर व्यभिचारी कहीं स्थायी नहीं हो सकते।

पिखतराज का शंका-समाधान भी यहाँ ध्यान देने योग्य है। वह ऐसा है—"ये रित आदि भाव किसी भी काव्यादिक में उसकी समाप्ति पर्यंत स्थिर रहते हैं, अतः इनको स्थायी भाव कहते हैं। आप कहेंगे कि ये तो चित्तवृत्ति-रूप हैं, अतएव तत्काल नष्ट हो जानेवाले पदार्थ है, इस कारण इनका स्थिर होना दुर्लभ है, फिर इन्हें स्थायी कैसे कहा जा सकता है ? और यदि वासना रूप से इनको स्थिर माना जाय तो व्यभिचारी भाव भी हमारे अन्तःकरण में वासना-रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः वे भी स्थायी भाव हो जायेगे। इसका उत्तर यह है कि यहाँ वासना-रूप में इन भावों का वार-बार अभिव्यक्त होना ही स्थिर पद का अर्थ है। व्यभिचारी भावों में यह बात नहीं होती। क्योंकि उनकी चमक विजली की चमक की तरह अस्थिर होती है। अतः वे स्थायी भाव नहीं कहला सकते।"

विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिण ।
 स्थायिन्युन्मग्निर्मग्नाः कल्लोला इच वारिधौ । दशरूपक

२ स्थायित्वं स्थायिष्वेव प्रतिनियतं न व्यभिचारिषु । व्यभिचारित्वं व्यभिचारिष्वेव, नेतरयोः । तत्र स्थायिभावानामुभयी गति । न व्यभिचारिणाम् । ते नित्यं व्यभिचारिणा एव न जातु कदाचित् स्थायिनः प्रकल्पन्ते । व्यक्तिविवेक

संचारी भाव श्रास्वाद्यमान स्थायी भाव के सहायक होते हैं। स्थायी भाव के समान इनकी कोई स्वतन्त्र श्रास्वादयोग्यता नहीं है। साहित्य-शास्त्रियों का यह भी कहना है कि संचारियों का भेद नित्य नहीं, नैमित्तिक है श्रीर वह परिपोष्य श्रीर परिपोषक भाव से है। स्थायी भाव सहचर वा सहजात है श्रीर संचारी भाव श्रागन्तुक है।

इस प्रकार स्थायी भाव की मुख्यता, श्रेष्ठता, महत्ता, सहजातता, भिन्नजातीयता त्रादि सिद्ध होने पर भी शाङ्क देव का एक लज्ञण सबको चौपट कर देता है। उसका त्राशय यह है कि 'समर्थ वा अधिक विभावों से उद्दीपित होने के कारण ही रित त्रादि भाव स्थायी भाव हो सकते हैं और शिथिल वा थोड़े विभावों से उद्दीपित होने पर वे व्यभिचारी हो जाते हैं। '' इसका उल्लेख पहले भी हो चुका है।

विभाव आदि की प्रवलता वा दुर्बलता से भावों का स्थायित्व और व्यभिचारित्व होने की बात विचारणीय है। क्योंकि भरत ने रससूत्र में विभाव, श्रनुभाव के साथ ही व्यभिचारी की भी गणना की है। दूसरी बात यह कि मुख्यत: रसचर्वणा स्थायी भाव की ही होती है। इस प्रकार की श्रनेक श्रन्यान्य मुख्य बाते हैं, जो उसकी गौरव-वृद्धि करती हैं। (दे० 'स्थायी भाव-विचार')। ऐसे स्थलों पर पण्डितराज का कहना है कि जब प्रधान रस को पृष्ट करने के लिये उस (श्रंगभूत शृङ्गार रस में हास आदि) को भी श्रधिक विभावादिकों से श्रभिव्यक्त किया जाता है तो रसालंकार होता है।

## बाइसवीं छाया भावों का भेदप्रदर्शन

शंका श्रीर भय—इन दोनो भावों के बीच अनिष्ट-भावना आदि के आशय समान-से रहते हैं। किन्तु इतना तो सर्वथा स्पष्ट है कि भय में वे आशय पूर्णत: पुष्ट होते हैं और शंका में मन की अशान्ति, आकुलता आदि रहते भी भय के भाव का एक धुँधला आलोक ही मन में आता है। शंका में भय की संभावनामात्र ही संभव है। क्योंकि उसमें सन्देह होता है, निश्चय नहीं।

रत्यादयः स्थायिभावाः स्युभू यिष्ठ विभावजाः ।
 स्तोकैर्विभावेकत्पन्नाः त एव व्यभिचारिगाः । संगीतरताकरः

त्रास और भय—यों डरने का भाव दोनों में तुल्य है, किन्तु त्रास में एकाएक—अचानक—भय का उत्थान होता है। यह अतर्कित घटना को उपस्थित कर आतंकित करता है। भय में आकस्मिकता नहीं होती। वह अपने प्रभाव को सहूलियत से फैलाता है। ठीक इसके विरुद्ध त्रास शरीर को विजली के स्पर्श-जैसा सहसा मन्ना देता है।

कोध द्यौर द्यमर्ष—हृद्यकी तीक्ष्णता और कटु भाव साधारणतः समान हैं, फिर भी अमर्ष मे खीफने का भाव स्थायी होकर नहीं रहता है। प्रतिशोध की भावना रहते भी इसमें क्रोध के समान नितानत उपता नहीं होती। रौद्र रस के स्थायी भाव क्रोध का उद्य अन्तम्य तथा द्र्ययोग्य अपराध करने से होता है; किन्तु अमर्ष का निन्दा आदि से। इस प्रकार दोनों भिन्न हैं। सारांश यह कि क्रोध की प्रारंभिक दशा अमर्ष है और उसकी उत्कट अवस्था क्रोध है।

शोक श्रौर विषाद—इन दोनों में भी विशेष श्रौर सामान्य का भाव है। जिस विषय पर अपना कुछ वश न चल सके, प्रतिकूलता श्रनुभव करते हुए केवल श्रोज को म्लान करते रहे, वह भाव विषाद के श्रन्तभूत होता है। इसमें इष्ट-विनाश की नितान्त मर्माहति नहीं होती श्रौर शोक में यही बात श्रनिवार्य होकर रहती है। प्रिय-नाश ही उसका उद्बोधक होता है।

क्रोध और उग्रता—में यह भिन्नता है कि जहाँ यह भाव स्थायी रूप से होता है वहाँ क्रोध है श्रीर जहाँ संचारी रूप से होता है वहाँ उग्रता कहलाता है। श्रर्थात् एक ही भाव स्थायी होने से क्रोध श्रीर च्राएस्थायी होने से उग्रता संचारी होता है।

श्चमर्ष श्चौर उग्नता—इन दोनों में यह भेर है कि श्चमर्ष निर्द्यता-रूप नहीं होता; क्योंकि उसमें निन्दा, तर्जन-गर्जन श्चादि ही कार्य होते है श्चौर उन्नता निर्दयता-रूप होता है। क्योंकि इसमें ताड़न, बध तक कार्य होते है।

शङ्का और चिन्ता—शङ्का में भय आदि से उत्पन्न कम्पन आदि होता है, पर चिन्ता में यह बात नहीं है। उसमें भय नहीं होता, सन्ताप आदि होता है।

निर्वेद संचारी श्रीर निर्वेद स्थायी—निर्वेद संचारी इष्ट-वियोग श्रादि से उत्पन्न होता है। इसमें साधारण विरक्ति होती है।

कान्यदुर्पण

इससे केवल उदासीन भाव का ही प्रहंग होता है। जो निर्वेद परमार्थ-चिन्तन तथा सांसारिक विषयों को असार समभकर विराग होने से उत्पन्न होता है वह शान्त रस का व्यञ्जक होकर शान्त रस का स्थायी भाव होता है। जहाँ इष्टवियोगादि-जनित निर्वेद होता है वहाँ शान्त रस को छोड़कर अन्यान्य रसों में संचारी होता है। क्योंकि वहाँ शान्त रस की व्यंजना नहीं होती। संचारी और स्थायी निर्वेद का यह अन्तर समभ लेना चाहिये।

ग्लानि श्रीर श्रम—ग्लानि में मानसिक श्रीर शारीरिक श्राधि तथा व्याधि के कारण श्रंगों की शिथिलता वा कार्य में श्रनुत्साह होता है श्रीर श्रम में शारीरिक परिश्रम के कारण थकावट उत्पन्न होती है।

गर्व द्योर उत्साहम्धान गर्व—र्जहाँ रूप, बल, विद्या त्रादि का गर्व होता है वहीं गर्व संचारी होता है त्रीर जहाँ प्रच्छन्न गर्व में उत्साह की प्रधानता होती है वहाँ वीर रस ही ध्वनित होता है, गर्व संचारी ध्वनित नहीं होता।

# तेईसवीं छाया

## रसनीय भावों की योग्यता

विचेष्टर के मत से निम्नलिखित पाँच तत्त्व है जो भावों में तीव्रता उत्पन्न करके उन्हें रस-पद्वी को पहुँचाते हैं, रस को उत्कृष्ट बनाते हैं। पहला है—मनोवेग की वा भावना की योग्यता, न्याय्यता वा ब्रोचित्य (Propriety)। श्रभिप्राय यह कि किसी भी भावना का श्राधार उचित हो। ऐसा न होने से उत्कृष्ट मनोभाव भी निर्वल हो जा सकता है। किसीको टिकट बटोरने की लगन है; कोई सिनेमा देखने का स्त्रादी है। इस प्रेम वा श्रासिक को हम सनक (Hobby) कह सकते हैं। इनमे साहित्यिक रचना की योग्यता नहीं। क्योंकि ये श्राधार खिलवाड़मात्र है। साहित्यिक दृष्टि से इनका महत्त्व नहीं। ये स्थायी भाव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इससे श्रावश्यक है कि कोई भी रचना हो, उसकी श्राधारशिला वा पृष्टभूमि सबल, गंभीर श्रीर मार्मिक हो। रचना का नृत्य इसीसे निर्धारित होना चाहिये कि उससे उद्घे लित मनोभाव की ग्रां, उपयुक्त, यथार्थ वा उचित है।

दूसरा है—भावना की तीव्रता ( Power ) और विशदता ( Vividness ) अर्थात् वर्ण्य विषय को प्रत्यत्त कराने की सामर्थ्य । जब हम किसी रचना को पढ़कर भावमग्न हो जाते हैं और देश-दुनिया को भूल जाते हैं तब हम उस रचना को तीव्र और समर्थ कह सकते हैं। भावों की यह तीव्रता और विशदता राग-द्वेष जैसे सिक्रय भावों को उत्ते जित करती हैं वैसे ही शांत और करुण जैसे निष्क्रिय भावों को भी। ये दोनों बाते भावों को स्थायित्व भी प्रदान करती हैं। ये दोनों बाते वहुत कुछ रचनाकार के अन्तर की गंभीरता तथा संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। यही कारण है कि पंचवटी-प्रसंग पर की गयी 'निराला' और 'गुप्त' की किवताओं मे गहनता, निगूढ़ता, साकारता तथा अनुभूति की मार्मिकता की दृष्टि से बहुत कुछ अन्तर दीख पड़ता है। इनके लिये प्रकाशन-शिक्त भी होनी चाहिये।

तीसग है—मनोवेग की स्थिरता वा चिरकालिकता (Steadmess)। स्थिरता से श्रमिप्राय यह है कि साहित्यिक रचना होने के लिये मनो-वेगों या भावनात्रों में स्थायित्व होना चाहिये। नाटकदर्शन वा काव्याध्ययन के समय हमारे मनोभाव एक समान तरंगित वा उद्घे लित होते रहें। इनका उत्थान-पतन तो श्रपेत्तित हैं, पर भंग नहीं। क्योंकि ऐसा होने से रचना रसवती नहीं कही जा सकती। स्थायित्व श्रीर सातत्य से यह भी श्रमीष्ट है कि रचना मे चिरकालिकता होनी चाहिये। जैसे कि रघुवंश, रामायण, शकुन्तला, प्रियप्रवास, साकत, कामायनी श्रादि हैं। प्रतिभाशाली किव श्रीर लेखक तथा कुशल कलाकार ही स्थिर मनोवेग वाली रचना कर सकते हैं। महाकवियों के ही मनोभाव जैसे तीत्र, पूर्ण तथा गंभीर होते है वैसे ही स्थिर तथा संयत भी होते है। वे भावों की बहिया में वह नहीं जाते।

चौथा है—भावना की विविधता ( Variety ) श्रौर व्यापकता ( Range )। कोई भी रचना तब तक रुचिकर नहीं होती जब तक उसमें भावों की विविधता नहीं हो। किसी एक ही भाव को किसी काव्य या नाटक में उन्नत से उन्नत-तर करके दिखाया जाय, जो प्रतिभाशाली महाकवियों के लिये भी श्रमंभव है, सामाजिकों को श्रक्षचिकर हो सकता है। एक भाव को मुख्य बनाकर विविध भावों की श्रवतारणा की जा सकती है। ऐसी ही कुशल कलाकारों की रचना से हम श्रानन्दमग्न हो जाते हैं। यही कारण है कि शिचित और

श्रशिक्ति, दोनों ही रामायण पढ़-सुनकर परमानंद लाभ करते हैं; उसमें श्रपने जीवन के भले-बुरे सभी प्रकार के चित्र देखकर पुलकित होते हैं। श्रत: मनोवेगों की विविधता श्रीर व्यापकता के प्रदर्शन में ही साहित्यकार की साहित्यकारिता है।

पॉचवाँ है-भावना की उदात्तता, वृत्ति वा गुण ( Rank of quality ) सभी भाव एक-से नहीं होते । कोई भाव उदात्त वा प्रशस्त होता है तो कोई सामान्य वा साधारण। उदात्त भावों की श्रेष्ठता स्वत:सिद्ध है। यह उदात्तता दो पत्तो से प्रकट होती है-कलापत्त से श्रीर भावपत्त से। कलापत्त की श्रपेत्ता भावपत्त मनोवेगों को श्रिधिक तरंगित करता है और इसका प्रभाव हमारे चरित्र पर पड़ता है। भावों की सबसे वह उदात्तता प्रशंसनीय है जो आत्मा को विकसित करती है। जो कला के लिये कला को माननेवाले हैं, उनका भावना के इस तत्त्व से खण्डन हो जाता है। क्योंकि हमारी चित्त-वृत्तियों का लच्य जीवन को सुखमय श्रीर उन्नत बनाना है। यह तभी संभव है जब कि एक देशीय आनंददान को छोड़कर, साहित्य के किसी एक लच्य को छोड़कर उसकी उदात्तता का गुग् माना जाय जिससे जीवन सुधरे। इसी बात को ध्यान में रखकर ही आर्नल्ड का कहना है कि विचारों की सुन्दरता तथा प्रभावशालिता के साथ किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया जाय इसका सामंजस्य भी किया जाय। इस प्रकार के जीवन के व्याख्यान में किव का महत्त्व है। साहित्य का ध्येय सत्य, शिव, सुन्दर होना चाहिये। यही भावना की उदात्तता है।

भावों को इस दृष्टि से देखकर जो रचन। की जायगी, वह कल्याण्कर होगी। हास्य से निन्दनीय का उपहास, क्रोध से अन्याय का प्रतिकार, शृङ्गार से स्ववंशरचण आदि भावनाएँ जीवनोपयोगिनी बर्नेगी। ऐसी भावनाएँ ही वाङ्मय के विभूषण होती हैं। मनोरंजन की अधिकता से उनकी सर्वजनिप्यता बढ़ती है।

यदि हम प्राच्य आचार्यों के विवेचन पर विचार करें तो यही कहेंगें कि उनके विचार हमारे विचारों से मिलते हैं और जहाँ हमारे विचार सूद्तम और पूर्ण है वहाँ वे स्थूल और अपूर्ण हैं।

# चौबीसवीं छाया

#### रस की अभिव्यक्ति

महद्यों के हृद्यों में वासना या चित्तवृत्ति या मनोविकार के स्वरूप से वर्तमान रित आदि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के द्वारा व्यक्त होकर रस बन जाते हैं।

इन तीनों को लोक-व्यवहार में स्थायी भावों के कारण, कार्य श्रौर सहकारी कारण भी कहते हैं। व्

कह आये हैं कि रित आदि चित्तवृत्तियों के उत्पादक कारण विभाव दो प्रकार का होता है। एक तो वह है जिससे वे उत्पन्न होती हैं और दूसरा वह है जिससे वे उंदीप्त होती हैं। पहले का नाम आलंबन विभाव और दूसरे का नाम उद्दीपन विभाव है। चित्तवृत्तियों के उत्पन्न होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएँ उत्पन्न होती है जो भाव-रूप मे उनके कार्य हैं। इन्हें ही अनुभाव कहते हैं। रित आदि चित्तवृत्तियों के साथ अन्यान्य चित्तवृत्तियाँ भी उत्पन्न होती है जो उनकी सहायता करती हैं। पर ये रित आदि के संमान स्थायी नहीं होतीं। संचरण-मात्र करने से संचारी कहलाती है। 'हिन्दी रस गंगाधर' के एक उद्धरण से यह स्पष्ट हो जायगा।

"मान लीजिये कि शकुन्तला के विषय में दुष्यन्त की अन्तरात्मा में रित अर्थात् प्रेम हुआ। ऐसी दशा में रित का उत्पादन करनेवाली शकुन्तला हुई। अतः वह प्रेम का आलंबन कारण हुई। चाँदनी चटक रही थी, वनलताएँ कुसुमित हो रही थीं। अतः वे और वैसी ही अन्य वस्तुएँ उदीपन कारण हुईं। दुष्यन्त का प्रेम दृढ़ हो गया और शकुन्तला के प्राप्त न होने के कारण उनकी आँखों से लगे अश्रु गिरने। यह अश्रुपात उस प्रेम का कार्य हुआ। और इसी तरह उसे प्रेम के साथ-साथ उसका सहकारी भाव चिन्ता उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा

विभावेनानुभावेन व्यक्त संचारिया क्षेत्र ।
 रसतामेति रत्यादि स्थायी भाव सचैतसाम् । साहित्य-दर्पण

२ कारगान्यथ कार्यागि सहकारीगि यानि च ।

रत्यादेः स्थायिनो लोके क्रिक्साट्यकाव्ययो ।

विभावा-त्रजुभावाइच कर्यन्ते व्यभिचारिग । काव्यप्रकाश

कि मुक्ते उसकी प्राप्ति कैसे हो ! इसी तरह शोक आदि में भी समको । पूर्वोक्त सभी बातों को हम संसार में देखा करते हैं। अब पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार, संसार में रित आदि के शकुन्तला आदि आलंबन कारण होते हैं, चाँदनी आदि उद्दीपन कारण होते हैं, उनसे अश्रुपात आदि कार्य उत्पन्न होते हैं। और चिन्ता आदि उनके सहकारी भाव होते हैं। वे ही जब जिस रस का वर्णन हो, उससे उचित एवं लित शब्दों की रचना के कारण मनोहर काव्य के द्वारा उपस्थित होकर सहदय पुरुषों के हदय में प्रविष्ट होते हैं तब सहदयता और एक प्रकार की भावना—अर्थात् काव्य के बार-बार अनुसन्धान से उनमें से 'शकुन्तला दुष्यन्त की की है' इत्यादि भाव निकल जाते हैं और अलीकिक बनकर—संसार की वस्तुएँ न रहकर—जो कारण हैं वे विभाव, जो कार्य है वे अनुभाव और जो सहकारी हैं वे व्यभिचारी भाव कहलाने लगते हैं। बस इन्हीं के द्वारा, पूर्वोक्त अलीकिक किया के द्वारा रसों की अभिव्यक्ति होती है।"

काव्य-प्रकाश के टीकाकार नागोजी भट्ट ने भी सीता-राम का दृष्टान्त देकर इसी प्रकार से रस की श्रभिव्यक्ति को समकाया है।

अभिनवगुप्त ने इसके तीन कारण दिखलाये है—हृद्य-साम्य, तन्मयीभाव तथा साधारणीकरण। इनसे ही रस की अभिव्यक्ति होती है।

सर्वत्र साहित्यिक रसानुभूति का यही प्रकार है। जहाँ जिस स्थायी भाव की यह सामग्री एकत्रित हुई वहाँ उस रस की अभिव्यक्ति हुई।

# पचीसर्वी छाया

## रस समूहात्मक होता है

यद्यपि कहीं-कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि अनुभाव और संचारी के बिना केवल विभाव से, कहीं केवल संचारी से, कहीं केवल अनुभाव से और कहीं दो से भी रस की व्यञ्जना होती है। ऐसे

३ हृदयसंवादात्मकसहृदयत्वबतात् ''तन्मयीभावोचितचर्वगाप्रागातयाः' तद्विभावादिसाधार्ण्यवशसंप्रबुद्धोचित निजर्त्यादिवासनावेशवशात् ।

<sup>--</sup>अभिनव भारती

स्थानों पर केवल एक से ही या दो से ही जो रस की श्रभिव्यक्ति होती है उसे ऐसा ही समभना बड़ी भूल है। वहाँ भी विभावादि तीनों से समूहात्मक ही रस-व्यव्जना होती है। विभावादि में जो एक रहता है वह श्रन्य दो का श्राचेप कर लेता है। श्रथीत् वह एक व्यञ्जनीय रस के श्रमुकूल श्रन्य दो का बोधक हो जाता है। जहाँ विभावादि में से जो एक रहता है वह रस का श्रसाधारण संबंधी होने के कारण श्रन्य रस की व्यञ्जना होने नहीं देता। सारांश यह कि रस की श्रभिव्यक्ति प्रत्येक दशा मे विभावादि समूहालम्बनात्मक ही होती है। श्रर्थात् एक भाव से श्रन्य दो भावों का श्राचेप हो जाता है। केवल विभाव के वर्णन का एक उदाहरण देखे—

सभी अन्तर में वही छवि सभी प्रामों में वही स्वर, सभी भावों में वही धुन सभी गीतों में वही रूप, बृक्ष जैसे मूक से मृदु तान सुनने को समुस्तुक, नदी जैसे तृषित-सी छहरें महा आकुछ अमित पथ, प्राण हो सब विश्व का केवल जिड़त उस मुरिलका में।

—उदय शंकर भट्ट

प्रेमिका राधा यहाँ आलंबन विभाव है और छवि, स्वर, धुन, तय आदि उद्दीपन विभाव हैं। कृष्ण-प्रेमिका राधा के असाधारण आलंबन होने के कारण अन्य रस की व्यञ्जना संभव नहीं। अतएव विभावों के बल से अंगों का वैवर्ण्य, उत्कर्ण होना आदि अनुभाव; मोह, चिन्ता, उत्कंटा आदि संचारियों का आद्तेप हो जाता है। इस दशा में इनका होना अवश्यंभावी है। अत: यहाँ विप्रतंम शृङ्गार रस की व्यञ्जना है। इसी प्रकार अन्य दो को भी समक्ष लेना चाहिये।

केवल अनुभाव का उदाहरण-

टप टप टपकत सेदकन अंग-अंग थहरात । नीरजनयनी नयन में काहे नीर छखात । हरिस्रीध

इस दोहे में स्वेदकण का टपकना, श्रंग थहराना, श्राँखों मे श्राँसू का श्राना, सभी श्रनुभाव हैं। इसमें नीरजनयनी को श्रालंबन मान लिया। स्वेद, कंप श्रीर श्रश्रु रस के प्रकाशक हैं। इसीसे श्रनुभाव में इनकी गणना है। किन्हीं उद्दीपनों के कारण ही ये श्रनुभाव हुए होगे। हर्ष, लज्जा श्रादि जो संचारी हैं उनका श्रान्तेप भी श्रनुभाव से ही हो जाता है। ' इसी भाव का ऐसा ही उदाहरण यह भी है— सब का हृदय-द्राव हुआ ; रोम-रोम से स्नाव हुआ। मोती - जैसे बड़े - बड़े।

टप-टष ऑसू टपक पहे। गुप्तजी

केवल उद्दीपन का उदाहरण-

दामिनि दमिक रही घन माहीं। खल की प्रीति जथा थिर नाहीं। बरसिंह जलद भूमि नियराये। जथा नविंह बुध विद्या पाये। इनमे आदि के पदों में सोदाहरण उद्दीपन ही हैं। यहाँ राम आलंबन, राम का विकल होना अनुभाव और मोह, चिन्ता, स्मृति, धृति आदि संचारियों का आहेप हो जाता है।

केवल संचारी का उदाहरण-

विकसित उत्कण्टित रहत छिनहू नहिं समुहात। पति के आवत जाब मँह छछना नयन छखात।

मानिनी नायिका के नेत्रों में मनाने में श्रसमर्थ श्राशान्त्रित नायक के श्राने-जाने से जो भाव छाये हैं उनसे उत्सुकता, हर्ष, श्रस्या संचारी की व्यञ्जना है। सापराध होने के कारण संभोग शृङ्गार में नायक की गणना नहीं की जा सकती। श्रतः यहाँ सँचारी के द्वारा विभाव, श्रनुभाव का श्रान्तेष हो जाता है।

एक विभाव और अनुभाव का उदाहरण ले—

पर न बाने मैं किसी के स्वप्न-सी क्यों को रही हूँ, आस छे, अनुराग छे, उत्ताल मानस में प्रख्य भर; किसी वन के विन्दु-सी किसल्य, कुसुम तृण,ताल में गिर और गिर अंगार पर स्मृति चिह्न हाहाकार से ? इस नदी की लहर-धी टकरा रही, जितरा रही हूँ; और बहती जा रही अज्ञात पथ में भूल सब कुछ भूल सब अपना पराया स्मृति विकल का भार लेकर

दो रही हूँ, क्या न जाने क्या न जाने खो रही हूँ। उ० श० भट्ट अपने को खो-जाना, मानस में प्रलय भरना, घन-विन्दु-सा गिरना, नदी की लहर-सी टकराना, छितराना, बहना, भार ढोना आदि अनुसाव ही अनुभाव हैं। राधा आलंबन विभाव है। राधा की जब ऐसी अवस्था है तब मोह, चिन्ता, दीनता, आवेग आदि संचारी का श्रान्तेप होना स्वाभाविक है। उद्दीपन का भी श्रभाव है पर घन के विन्दु-सी, नदी की लहर-सी, दोनो उपमा के रूप मे श्रायी हैं। किन्तु इनसे राधा की विकलता बढ़ती है। इससे उद्दीपन विभाव का भी श्रान्तेप हो जाता है। श्रब अनुभाव श्रीर संचारी का उदाहरण लें—

रुधिर निकलता है अभी तन में भी है मास।
भूखे भी हो गरुद तुम खावो संहित हुलास। श्रातुचाद
इसमें जीमृतवाहन का वाक्य श्रातुभाव है श्रीर घृति श्रादि संचारी
हैं। पर हैं नहीं श्रालंबन श्रीर उदीपन। शंखचूड़ के स्थान पर
जीमृतवाहन श्राया है। इससे शंखचूड़ श्रालंबन श्रीर उसको गरुड़
के खाने के लिये उसकी दयनीय दशा ही उदीपन है। ये दोनों नहीं
है पर इनका श्राह्मेप हो जाता है।

इसी प्रकार सर्वत्र सममना चाहिये।

# ब्रब्बीसवीं ब्राया

#### विभाव आदि रस नहीं

किसी-किसी प्राचीन पिएडत का मत है कि विभाव ही रस है, किन्तु ऐसी बात नहीं है।

प्रारंभ में जब रस आस्वाद-रूप माना गया तब स्थूल बुद्धिवालों ने यह निर्णय किया कि आलंबन विभाव ही रस है। क्योंकि नट जब प्रेम का अभिनय करता है तब अपने प्रेम-पात्र का ध्यान आ जाता है और उसीकी बार-बार की भावना से आनन्द का अनुभव होता है। अतः प्रेम आदि का आलंबन विभाव ही रस है। अन्त में यह सिद्धान्त स्थिर किया गया कि 'भाव्यमानो हि रसः' अर्थात् बार-बार भावित हुआ प्रेम आदि का आलंबन ही रस है।

पर यह बात विचारकों को पसंद नहीं आयी। क्योंकि सीता, राम, दुष्यन्त, शकुन्तला आदि विभाव वाह्य पदार्थ हैं और रस अध्यात्म, अर्थात् आत्मा के भीतर की वस्तु है। उसकी प्रतीति भी आत्मा के भीतर होती है। अतः आलंबन को रस स्वानना अनुपयुक्त है। दूसरी बात यह कि यदि प्रेम श्रादि का श्रालंबन ही रस-रूप भाना जाय तो जब वह प्रेम के प्रतिकृत चेष्टा करे वा प्रेमानुकृत चेष्टा से विरत हो तब भी वही श्रानन्द श्राना चाहिये जो प्रेमानुकृत चेष्टा के समय मिलता था। क्योंकि सब श्रवस्थाश्रों में वही श्रालंबन समान भाव से वर्तमान रहता है। पर ऐसा नहीं होता। श्रतः श्रालंबन रस नहीं।

तीसरी बात यह कि रित आदि को रस मानने से सीता, राम आदि विभाव उसके विषय वा आधार बन जाते हैं। पर, यदि आलंबन ही रस बन जायेंगे तो उनका आधार क्या होगा ? अतः विभाव रस नहीं हो सकते!

इसी प्रकार किसी-किसी का कहना है कि आलंबन के कटाच, अङ्गिविद्येप आदि शारीरिक चेष्टाएँ ही, जिन्हें अनुभाव कहा जाता है, रस हैं और उनका यह सोचना कि 'अनुभावस्तथा' अर्थात् बार-बार का भावित अनुसंधानित अनुभाव ही रस है, ठीक नहीं। क्योंकि यहाँ भी वही कारण उपस्थित होता है। आलंबन की चेष्टाएँ भी वाह्य हैं और रस अध्यातम।

कुछ लोग कहते हैं कि वाह्य चेष्टाओं को वा वाह्य पदार्थों को जाने दीजिये। चित्तवृत्तियों को लीजिये। ये तो आभ्यन्तर हैं। पात्रों के हृद्गत भावों को यथार्थतः प्रकट करने में जो आनन्द आता है, वह न तो विभाव में है और न तो अनुभाव में; अतः ये दोनों रस नहीं हैं। रस है तो आलंबन की चित्तवृत्तियाँ, जिन्हें संचारी भाव कहते हैं। उनका मत है कि 'व्यभिचार्येव तथा तथा परिएमिति' अर्थात् प्रेम आदि के आलंबन वा आश्रय की चित्तवृत्तियाँ ही उस उस रस के रूप में परिएत होती हैं, किन्तु चिन्ता आदि संचारियों को भी रस मानना अनुचित है। कारण यह कि यद्यपि वे अध्यात्म हैं तथापि अचिरस्थायी हैं और अपने विरुद्ध हर्ष आदि व्यभिचारियों से वाधित हो जाते हैं। रस स्थायो वस्तु है और अवाधित भी। अतः यह मत भी त्याच्य है।

माटक-सिनेमा देखनेवाले सहृदय कभी पात्रों की, कभी उसके अभिमय की और कभी भावों के उत्थान-पतन की प्रशंसा करते हैं। कभी-कभी कोई फिल्म देखने के बाद दर्शक कह उठते हैं कि यह तो बड़ा उनी है। इसके न तो पात्र ही ठीक हैं और न उसके अभिनय ही।

मनोभावों का मनोहर विश्लेषण दिखलाना तो दूर की बात है। इस प्रकार विवेचक द्रष्टाश्रों ने नटों का नाट्य देखकर यह निर्णय किया कि श्रालंबन—पात्र, श्रभिनय—अनुभाव, श्रीर भावों का मनोहर विश्लेषण—संचारी भाव, इनमें जो चमत्कारक हो—सामाजिकों का मनोमोहक हो वही रस है श्रीर चमत्कारी न होने से तीनों में से कोई भी रस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। इससे वे इस सिद्धान्त पर श्राये कि "त्रिषु य एव चमत्कारी स एव रसः" श्रर्थात् तीनों में जो चमत्कारी हो वही रस है, श्रन्यथा तीनो नहीं।

चमत्कारा हा वहा रस ह, अन्यथा ताना नहा।
पहले इस मत का खण्डन हो चुका है। विभाव, अनुभाव और
व्यभिचारी भावों में से कोई रस हो नहीं सकता, चाहे वह चमत्कारक
हो वा चमत्कारश्रन्य। इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। कारण यह कि
भयानक रस का आलंबन व्याव वीर, रौद्र और अद्भुत रसों का भी
आलंबन हो सकता है। अश्रुपात आदि अनुभाव जैसे श्रङ्गार रस
के हो सकते हैं वैसे करुण और भयानक के भी। संचारी की भी
यही दशा है। चिन्ता आदि चित्तवृत्तियाँ अर्थात् संचारी भाव,
श्रङ्गार रस के 'रित' स्थायी भाव को जैसे समर्थ बनाती हैं वैसे ही
वीर, करुण और भयानक रसों के स्थायी उत्साह, शोक और भय को
भी पृष्ठ करती हैं। इस प्रकार एक रस के पूर्णतः निर्वाह करने में
बड़ी गड़बड़ी मच जायगी। अतः एक-एक को पृथक-पृथक रस मानना
भारी भ्रम है।

श्रन्त में भावुकों ने यह निश्चय किया कि वे पृथक्-पृथक् नहीं, सिम्मिलित रूप मे रस है। अर्थात् विभाव, श्रनुभाव तथा संचारी तीनों इकट्टे रस-रूप है, इनमें कोई एक नहीं। पर यह भी विवेचकों को रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ। निश्चय हुआ कि जिससे श्रानन्द होता है वह एक ऐसी चित्तवृत्ति है—ऐसा मनोभाव है जो स्थायी रूप से रहता है। उसी मनोभाव को विभाव उत्पन्न करते हैं; उसके द्वारा ही श्रनुभाव उत्पन्न होते हैं, श्रीर संचारी साथ रहकर उसको ही पृष्ट करते हैं। संचारी भी चित्तवृत्तियाँ या मनोभाव ही हैं। पर स्थायी नहीं। स्थायी तो रित आदि इने-गिने भाव हैं। ये ही स्थायी भाव तीनों के संयोग से रस-रूप में परिणत होकर हमें आनन्द देते हैं।

# सत्ताइसवीं छाया रस व्यक्त होता है

काव्यप्रकाश-कार और साहित्यदर्पण्-कार ने रसको व्यक्त कहा है। व्यक्त का अर्थ है प्रकटित वा प्रकाशित। अर्थात् जिसका अज्ञानरूप आव-रण हट गया है उस चैतन्य का विषय होना—उसके द्वारा प्रकाशित होना। जैसे ढका हुआ दीपक ढक्त के हटा देने पर पदार्थों को प्रकाशित करता है और स्वयं भी प्रकाशित होता है उसी प्रकार आत्मा का चैतन्य विभावादि से मिश्रित रित आदि भाव को प्रकाशित करता है और स्वयं प्रकाशित होता है। इसके प्रकाशक वा व्यञ्जक विभाव, अनुभाव और संचारी है और रित आदि स्थायी भाव प्रकाश्य वा व्यग्य है।

श्रव यहाँ यह शङ्का होती है कि प्रकाशित तो वही वस्तु होती है, जो पूर्व से ही विद्यमान हो। दीपक से घड़ा तभी प्रकाशित होगा जब कि उस स्थान पर वह पहले ही से विद्यमान हो। परन्तु रस के विषय मे यह दृष्टान्त ठीक नहीं घटता, क्योंकि विभावादि की भावना के पूर्व रस का श्रस्तित्व नहीं रहता। फिर श्रसत् वस्तु का प्रकाश कैसे होगा ?

इसका उत्तर यह है कि यह कोई आवश्यक नहीं कि विद्यमान वस्तु को ही कर्मत्व प्राप्त हो। क्योंकि कर्म अनेक प्रकार के हैं। जब हम कहते हैं कि 'घड़ा बनाओं' तो बनने के पहले घड़े का अस्तित्व कहाँ रहता है? फिर भी हम घड़े का अस्तित्व मान लेते हैं। इसीसे लोचनकार ने कहा है कि रस प्रतीत होते हैं। यह वैसा ही व्यवहार है. जैसा कहते हैं कि 'भात पकावों'। भात का अस्तित्व न रहते भी अर्थात् चावल रहते ही वह भात कहलाने लगता है वैसा ही प्रतीति के पूर्व, रस के न रहने पर भी, प्रतीयमान रस का, रस प्रतीत होता है, यह व्यवहार होता है। इससे यह निश्चय है कि रस प्रतीत होते हैं। प्रतीति के पूर्व रस की सचा नहीं रहती।

द्र्पणकार ने अरुचिपूर्वक दूसरा दृष्टान्त देकर इसका यों समा-धान किया है कि दीप-घट की भाँति रस का व्यक्त होना नहीं है, किन्तु दृध्यादि-न्याय से रूपान्तर में परिणत होकर रस व्यक्त होता है। कहने का अभिप्राय यह कि दूध में मट्ठा डालने पर चखने से दूध का भी स्वाद ज्ञात होता है और मट्ठे का भी। इनमें स्वरूप-भेद भी रहता है। कुछ काल तक यह बात रहती है। इसके उपरान्त न तो दूध का ही रूप रह जाता है श्रोर न मट्टो का ही। प्रत्युत दोनों मिलकर दही के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। इसी प्रकार विभाव, श्रनुभाव, संचारी, जो मट्टो के स्थान पर रस के साधन-स्वरूप हैं श्रोर रित श्रादि स्थायी, जो दूध के स्थान पर साध्यस्वरूप है, तभी तक पृथक-पृथक् प्रतीत होते हैं जब तक भावना की तीव्रता से एकाकार होकर दही की भाँति रस-रूप में परिएत नहीं हो जाते।

व्यञ्जक विभावादि श्रीर व्यंग्य स्थायी सभी एक ही ज्ञान के विषय है। श्रतः यह समूहालम्बन-ज्ञान है। समूहालम्बन-ज्ञान वह है जिसमे एक साथ श्रनेक पदार्थ प्रतीत होते हैं। रस में भी यही बात है। श्रतः यह कहा जा सकता है कि समूहालम्बन-ज्ञान ही रस है श्रीर वह व्यक्त होता है।

यही कारण है कि श्राचारों ने प्रपानक रस के समान रस को आस्वाद्स्वरूप बताया है। प्रपानक का एक रूप आजकल का अम-मीरा है। यह आग में पकाये कच्चे आम के रस में चीनी, भूना जीरा और हीग, नमक, गोलमिर्च, पुदीना आदि देकर बनाया जाता है। इन वम्तुओं का पृथक्-पृथक् स्वाद होता है, किन्तु सम्मिलित रूप में इनके स्वाद से प्रपानक का जैसा एक विलच्चण स्वाद हो जाता है वैसा ही विभावादि के सम्मेलन से स्थायी भाव का एक अपूर्व आस्वाद हो जाता है वो वाता है वो विभावादि के पृथक्-पृथक् आस्वाद से विलच्चण होता है।

श्राचार्यों के रस को प्रपानक रस के समान चर्च्यमाए। (श्रास्वा-द्यमान) कहने का श्रमिप्राय यही है कि पृथक्-पृथक् प्रतीयमान हेतु-स्वरूप विभावादि भावना की तीत्रता श्रीर व्यञ्जना की महत्ता से श्रावर एक रस के रूप में परिएत हो जाते हैं।

१ तत संमिलित सर्वो विभावादि सचेतसाम् ॥ प्रपानकरसन्यायाच्चर्व्यमाणो रसो भवेतः ॥ साहित्यदर्पण

२ चर्च्यमारातैकद्वारः ''पानकरसन्यायेन चर्च्यमारा । काव्यप्रकाश चर्च्यमारा से ही 'चिंबाना' शब्द बना है। कोई वस्तु जब तक चिंबाई नहीं जाती तब तक रस नहीं मिलता, खाने में मजा नहीं खाता। कोई वस्तु यों ही निगल जाने से उस वस्तु का स्वाद नहीं मिलता, मिलता तभी जब कि वह चबाई जाती है। ज्ञात होता है, 'चर्च्यमारा' के प्रयोग के समय ख्राचार्यों के मन में यह बात पैठी हुई थी।

## श्रहाइसवीं द्वाया

### रस-निष्पत्ति में आरोपवाद

भरत मुनि ने श्रपने नाट्यशास्त्र के एक सूत्र में रस की परिभाषा दी है जो इस प्रकार है—

्विभावानुभावव्यभिचारि<u>संयोगा</u>द्रसनिष्पत्तः'।

श्रर्थात् विभाव,श्रतुभाव श्रीर व्यभिचारी के संयोग से रस-निष्पत्ति होती है। इसमें 'संयोग' श्रीर 'निष्पत्ति' ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याख्या भिन्न-भिन्न श्राचार्यों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है श्रीर उनसे रस-सम्बन्धी भिन्न-भिन्न मत स्थापित हो गये हैं। उनमें चार मुख्य है।

## १ मङ्कोल्लट आदि का आरोपवाद

इनका मत मीमांसा दर्शन के अनुसार है। अन्य वस्तु में/अन्य वस्तु के धर्म की बुद्धि लाने का नाम आरोप है। अभिप्राय यह कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना जो यथार्थ में नहीं है। इनके मत में संयोग शब्द का अर्थ है 'सम्बन्ध' जो तीन प्रकार का होता है। उत्पाद्योतपादक भाव, गम्यगमक भाव और पोध्यपोषक भाव। 'निष्पत्ति' शब्द के तीन अर्थ हैं—उत्पत्ति, अभिन्यिक और पृष्टि।

विभाव उत्पाद्य-उत्पादक सम्बन्ध से रस को उत्पन्न करते, ऋतुभाव गम्यगमक भाव से रस को श्रिभिव्यक करते श्रीर व्यभिचारी पोष्य-पोषक भाव सम्बन्ध से रस को पुष्ट करते हैं।

दुष्यन्त और शकुन्तला का अभिनय करनेवाले नट यथार्थतः वे नहीं होते। उन दोनों का जो परस्पर प्रेम था वह उन्हीं में था में बह नटों में कभी संभव नहीं। अतः वे दोनों अनुकार्य हैं और नट अनुकर्ता। विभावों से आलंबित और उद्दीपित, अनुभावों से प्रतीत और संचारियों से परिपृष्ट रित आदि भाव ही रस हैं जो मुख्यतः अनुकार्य दुष्यन्त-शकुन्तला में होते हैं। फिर भी विभावीदि के आकर्षक अभिनय में कुशल दुष्यन्त आदि के अनुकर्ता नटों पर और सुन्दर ढंग से काव्य पढ़नेवाले व्यक्ति पर उनका आरोप कर लेते हैं। अर्थात् दुष्यन्त और नट को भिन्न समभते हुए भी, उनकी वास्तविकता को जानते हुए भी अभिनेताओं को दुष्यन्त आदि मान लेते हैं और अनन्द

का उपभोग करते हैं। अर्थात् नैट में समान रूप के अनुसन्धानवश आरोप्यमाण ही सामाजिकों के चमत्कार का कारण है।

सारांश यह कि लौकिक सामग्री से दुष्यन्त आदि में ही रस उत्पन्न होता है और वही रस अनुकृतिवश सामाजिकों को अभि-नेताओं में विभावादि के साथ आरोपित प्रतीत होता है। लौकिक सामग्री का अभिप्राय आदि तथा उनकी चेष्टा आदि है। अतः यह रसप्रतीति आरोप-ज्ञान-जन्य है। अतः यह आरोपवाद है।

राकुन्तला के विषय में जो रित है उससे युक्त यह अभिनेता दुष्यन्त है, इस ज्ञान के दो अंश हैं—नट-विषयक ज्ञान लौकिक तथा शेष अलौकिक है। एक उदाहरण से समम लीजिये। रामचरित ही रामायण है। उसकी अर्थय-लीला अपने अनुभव की घटना थी, लौकिक थी; पर जब उन्होंने अपनी ही लीला का अपने पुत्रों—लव-कुशों से रामायण के रूप में सुनी तो उस समय का उनका आनन्द अलौकिक था। वहाँ लौकिकता का लेश भी नहीं था।

## उनतीसवीं द्याया

रस-निष्पत्ति में अनुमानवाद

शंकुक प्रभृति कुछ विद्वानों को आरोपवाद में त्रुटि दीख पड़ी। उनकी अरुचि का कारण यह है कि जिसमें रित आदि स्थायी भाव होंगे उसीमें रस होंगे और उसीको उसका अनुभव होगा, सामाजिकों को किसी प्रकार होना संभव नहीं। क्योंकि व्याप्तिज्ञान ऐसा हो है। रित के मुख्य विभाव दुष्यन्त आदि सामाजिकों से एकदम भिन्न हैं। वे ही नहीं, उनके अनुकर्ता नट भी भिन्न ही व्यक्ति हैं। फिर उनमें रित किसी प्रकार नहीं हो सकती। यदि यह कहें कि दुष्यन्त-शकुन्तला का ज्ञान ही सामाजिकों को रसास्वादन का कारण होता है, सो भी ठीक, नहीं। क्योंकि यदि ऐसा होता तो उनके नाम लेने से भी रस-बोध हो जाता और सुख का नाम सुखी होने के लिये पर्याप्त था।

१ 'नटे तु तुल्यरूपतानुसन्धानवशात् आरोप्यमाणः सामाजिकाना चमत्कारहेतः'

पर कभी ऐसा होता हुन्ना नहीं देखा जाता। स्रतः न्याय्य कारण की कल्पना होना ही उचित है।

#### श्ंकुक प्रभृति का अनुमानवाद

शंकुक का मत न्यायशास्त्रानुमोदित है। इनके मत से यहाँ संयोग का अर्थ अनुमाप्य—अनुमापक सम्बन्ध है और निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति वा अनुमान है। सामाजिक अभिनेताओं में दुष्यन्त आदि की अभिन्तता का अनुभव करते हुए नाटक के पात्रों में विभाव आदि के द्वारा दुष्यन्त आदि का अनुमान कर तेते हैं न कि आरोप। सामाजिकों को यही अनुमिति-ज्ञान रसबोध का कारण होता है।

पहले मत में तीन सम्बन्ध श्रौर तीन श्रर्थ माने गये हैं। किन्तु यहाँ एक श्रनुमाप्य—श्रनुमापक सम्बन्ध ही माना गया है। इसका श्रिभित्राय यह है कि विभाव श्रादि तीनों रस के श्रनुमापक हैं श्रौर रस उसका श्रनुमेय है—श्रनुमिति के योग्य है। उक्त श्रनुमितिज्ञान ही सामाजिकों के रसास्वाद का कारण होता है।

यह अनुमितिज्ञान प्रसिद्ध चारो ज्ञानों—सम्यक् ज्ञान, मिध्या ज्ञान, संशय ज्ञान श्रीर सादृश्य ज्ञान—से विलन्ग है श्रीर चित्रतुरगन्याय से होता है। अर्थात् चित्र का घोड़ा, यथार्थतः घोड़ा नहीं होता फिर भी वह घोड़ा मान लिया जाता है। नट यथार्थतः दुष्यन्त न होते हुए भी दुष्यन्त समम लिया जाता है। शिन्ना श्रीर श्रभ्यास के कारण श्रमिनेता श्रपने श्रभिनय में ऐसा तन्मय हो जाता है किं उसे ऐसा भान ही नहीं होता कि में किसीका श्रनुकरण कर रहा हूँ। वह श्रपने मन से दुष्यन्त ही बन जाता है श्रीर सारी श्रवस्थाश्रों को श्रपने में श्रनुभव करने लगता है। फिर वह श्रपने कार्य-कौशल से ऐसा प्रकट करता है कि कृत्रिम होने पर भी श्रनुभाव श्रादि सत्य से प्रतीत होने लगते हैं श्रीर उन्हींके द्वारा सामाजिकों को भी उनके रित भाव श्रादि का श्रनुमान होने लगता है। यद्यपि सामाजिक नाटक के पात्रों को दुष्यन्त 'श्रादि सममते हुए ही रित श्रादि का श्रनुमान करते हैं तथापि वस्तु-सौंदर्य के बल से, चमत्कारा-धिक्य से रसनीयता श्रा जाती है। उससे सामाजिकों को यह ख्याल नहीं होता कि हम रित श्रादि का श्रनुमान दूसरे में करते हैं। ऐसे

ही नट यद्यपि अनुकरण ही करते हैं तथापि अपने नाट्यकौशल से अनुकार्य की ही रित आदि का तद्रूप हो अनुभव करने लगते है। इससे उन्हें भी रस की चर्वणा होती है।

सारांश यह कि नट या काव्य के पाठक को दुष्यत्त सम्भक्र कि रित का श्रतुमान ही रस हो जाता है। नाटक श्रादि के कृत्रिम विभाव श्रादि को स्वाभाविक मानकर रित श्रादि का श्रतुमान कर लिया जाता है। उसीसे रस का श्रास्वाद प्राप्त होता है।

पहले में तद्र पता की विशेषता है जो दूसरों में ही वर्तमान रहती है; अपने में वह दिखाई नहीं पड़ती। इस मत में जैसे नट रस का आस्वाद लेते हैं, वैसे सामाजिक भी। मकारान्तर से आत्मा में भी उसका कुछ न कुछ प्रवेश हो ही जाता है।

## तीसवीं द्याया

## रसनिष्पत्ति में भोगवाद

भरतसूत्र के तीसरे व्याख्याता भटनायक का मत सांख्यशास्त्र के सिद्धान्त के अनुकूल है। शंकुक का यह विचार कि रस का अनुमान होता है, उन्हें उचित प्रतीत नहीं हुआ। कारण यह कि आनन्द प्रत्यच्च अनुभव का विषय है, न कि अनुमान का। एक व्यक्ति में उद्भूत रस का आस्वादन अन्य व्यक्ति में अनुमान द्वारा नहीं हो सकता। अनुमान ज्ञान से किसी वस्तु का भी हो, प्रत्यच्च ज्ञान के समान आनन्द प्राप्त नहीं होता। रित आदि भाव की सुन्द्रता के वा चमत्कार के अनुमान से आनन्द उपलब्ध हो जा सकता है, यह कल्पना असंगत है। क्योंकि नाटक के पात्रों में न तो रस का अनुमान होता है और न अनुमान से सामाजिकों में रस ही प्रतीत होता है। वास्तव में उन्हें भोगात्मक आनन्द होता है। इनके मत में संयोग का अर्थ भोज्यभोजकभाव सम्बन्ध है और निष्पत्ति का अर्थ भक्ति वा भोग है। विभावादिकों के इसी सम्बन्ध से रस की निष्पत्ति होती है।

#### भट्टनायक का भोगवाद

भट्टनायक के मत का सारांश यह है कि काव्य शब्दात्मक है। शब्दात्मक काव्य की तीन क्रियायें होती हैं। वे ही रस-त्रोध के कारण होती हैं। वे हैं—अभिधा, भावना और भोग। इन्हें शब्दों के तीन व्यापार भी कह सकते हैं। रस के आविभीव की ये ही तीन शक्तियाँ है।

श्रभिधा वह है जिससे काव्य का श्रर्थ समभा जाता है। भावना है श्रर्थ का अनुसन्धान—श्रर्थ का बार-बार चिन्तन। इससे काव्य-विग्ति नायक-नायिका आदि पात्रों की विशेषता रह नहीं पाती श्रीर वे साधारण होकर हमारे रसास्वादन के अनुकूल बन जाते हैं। श्रभिप्राय यह कि भावना से व्यक्तिविशेष में उद्भूत रित आदि स्थायी भाव व्यक्तिगत सम्बन्ध को छोड़कर सामान्य रूप से प्रतीत होने लगते हैं—विभावादि का व्यक्तिसम्बन्ध साधारण हो जाता है, श्रशीत् मनुष्यमात्र के अनुभव के योग्य हो जाता है। दुष्यन्त-शक्तन्तला के प्रेम से दुष्यन्त-शक्तन्तला का कोई सम्बन्ध न रहकर सामान्य दाम्पत्य प्रेम मलकने लगता है। इसमे 'श्रयं निज. परो वेति' का भेद नहीं रह जाता। जनसाधारण के भाव हो जाने से—जनसाधारण के अपने हो जाने से सामाजिक भी रसोपभोग करने लगते हैं। भावना के इस व्यापार का नाम है साधारणीकरण। इसे भावनत्व-व्यापार भी कहते हैं।

तीसरी किया है भोग या भोगव्यापार। इसका अर्थ है सत्वगुण के उद्रे क से प्रादुर्भूत प्रकाशरूप से आनन्द का ज्ञान। अर्थात् आत्मानन्द में वह विश्राम, जिसके द्वारा हम रस का अनुभव करते हैं। भावना के प्रभाव से साधारणीकृत विभावादिकों से आनन्दित होने को ही भोग या भोगव्यापार कहते हैं। यह आत्मानन्द या आनन्दानुभव अन्य-सम्बन्धी ज्ञान से विरहित होने के कारण अलौकिक होता है—लौकिक सुखानुभव से विलन्नण होता है।

सारांश यह कि काव्य-नाटकों के देखने-सुनने से अर्थबोध होता है। फिर भावना से सामाजिक इस ज्ञान को भुला देता है कि यह देखा-सुना अपना है कि दूसरे का। पुनः साधारणीकृत रित आदि से सामाजिकों 'को जो अनुभव होता है वही रस है। इस प्रकार काव्य की क्रियाओं से ही कार्यसिद्ध हो जाता है। इसमें न तो आरोप की आवश्यकता होती है और न अनुमान की।

## इकतींसवीं खाया

#### रसनिष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद

श्रीमनवगुप्त भग्तसूत्र के चतुर्थ व्याख्याकार है। ये भट्टनायक के मत को निराधार मानते है। इनका कहना है कि भट्टनायक द्वारा प्रतिपादित तीनों वृत्तियों या क्रियाश्रों मे भावना श्रीर भोग नामक दो क्रियाश्रों को जो कल्पना की गयी है उनमे कोई शास्त्रीय प्रमाण नही है। ये निराधार है। अतः श्रमान्य है। श्रिभधा तो श्र्य के साथ लगा ही रहता है। इसकी पृथक कल्पना की श्रोवश्यकता ही क्या? भावों में भावकत्व गुण सहज ही विद्यमान है,। क्योंकि उसका श्र्य ही वह है। भोजकत्व का व्यापार व्यञ्जना द्वारा सम्पन्न हो ही जाता है। एक बात श्रीर। केवल शब्दों द्वारा न तो भावना ही हो सकती है श्रीर न भोग ही। अतः भावना श्रीर भोग को शब्दव्यापार मानना निमूल कल्पना है।

श्रभिनवगुप्त का श्रभिव्यक्तिवाद्

इनका मत है कि रित श्रादि स्थायी भाव सामाजिकों के श्रन्तः-करण में वासना या संस्कार रूप से वर्तमान रहते हैं। वे ही विभावादिकों के संयोग से—काव्य या नाटक के श्रवण या दर्शन से व्यञ्जनावृत्ति के श्रलौकिक विभावन व्यापार द्वारा रसानुभव होता है। इनके मत से 'संयोग' का श्रर्थ व्यङ्ग य-व्यञ्जक—प्रकाशय-प्रकाशक. सम्बन्ध है श्रीर निष्पत्ति का श्रर्थ श्राभिव्यिक है।

अभिनवगुप्त साधारणीकरण को मानते हैं पर उसे भावना का व्यापार नहीं, व्यञ्जना का विभावनव्यापार बताते हैं। उसीसे सहदय सामाजिक काव्यनाटक के दुष्यन्त-शकुन्तला आदि को अपने से अभिन्न सममते हुए उनके प्रेमव्यापार का अनुभव अभिन्नता से करते हैं। अभिप्राय यह कि रसव्यक्ति के मृलभूत विभावादि में रस व्यक्त करने की जो शक्ति है वह व्यक्तिगत विशेष सम्बन्ध को दूर कर रसास्वाद करानेवाला साधारणीकरण है। इनके सिद्धान्त से यह समस्या सहज ही सुलम जाती है कि हम दूसरे के आनन्द से कैसे आनन्दित होते हैं। काव्य के पठन-पाठन तथा नाटक-सिनेमा के दर्शन से, अर्थात् काव्यनाटकों के विभावादि व्यञ्जकों के संयोग से

सामाजिकों के हृदयस्थ रित श्रादि की श्रव्यक्त वासना वैसे ही श्रिम्बिक्त हो जाती है—फूट पड़ती है जैसे मिट्टी के पके हुए पात्र में पहले से ही वर्तमान गंध जल के छीटों के संयोग से व्यक्त हो जाती है !

इस प्रकार स्पष्ट है कि रूस की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि अञ्यक भाव की अभिव्यक्ति होती है। वासना का जाग्रत होना ही रसास्वाद है। अद्यावधि रस के विषय में यही मत प्रामाणिक रूप से मान्य है और काव्यप्रकाशकार मन्मट भट्ट जैसे वाग्देवतावतार विद्वान भी साहित्य-शास्त्र के इस सिद्धान्त को सादर स्वीकार करते हैं।

### बत्तीसवीं छाया

#### रसनिष्पत्ति में नवीन विद्वानों का मत

परिडतराज जगन्नाथ ने साहित्य-शास्त्र के नवीन विद्वानों के नाम पर जो मत उद्धृत किया है वह यहाँ 'हिन्दी रसगंगाधर' से उद्धृत किया जाता है।

"काव्य मे किव के द्वारा और नाटक में नट के द्वारा जब विभाव आदि प्रकाशित कर दिये जाते हैं, वे उन्हें सहद्यों के सामने उपस्थित कर चुकते हैं तब हमें व्यञ्जनावृत्ति के द्वारा, दुष्यंत आदि की जो शकुन्तला आदि के विषय में रित थी, उसका ज्ञान होता है—हमारी समम में यह आता है कि दुष्यन्त आदि का शकुन्तला आदि के साथ प्रम था। तद्नंतर सहद्यता के कारण एक प्रकार की भावना उत्पन्न होती है जो कि एक प्रकार का दोष है। इस दोष के प्रभाव से हमारा अन्तरात्मा कल्पित दुष्यन्तत्व से आच्छादित हो जाता है—अर्थात् हम उस दोष के कारण अपने को मन ही मन दुष्यन्त समभने लगते हैं। तब जैसे (हमारे) अज्ञान से दुके हुए सीप के दुकड़े में चाँदी का दुकड़ा उत्पन्न हो जाता है—हमें सीप के स्थान में चाँदी की प्रतीति होने लगती है, ठीक इसी तरह पूर्वोक्त दोष के कारण कल्पित दुष्यंतत्व से आच्छादित अपनी आत्मा में, शकुन्तला आदि के विषय में, अनिर्वचनीय सत्-असत् से विलच्चण (अतएव जिनके स्वरूप का ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता ऐसी) रित आदि चित्तवृत्तियाँ उत्पन्न

हो जाती हैं—अर्थात् हमे शकुन्तला आदि के साथ व्यवहारत विलक्कल भूठे प्रेम आदि उत्पन्न हो जाते हैं और वे (चित्तवृत्तियाँ) आत्मचैतन्य के द्वारा प्रकाशित होती हैं। वस उन्ही विलज्ञण चित्तवृत्तियों का नाम रस है।"

इस मत के अनुसार संयोग का अर्थ है एक प्रकार का भावना रूपी दोष और निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति । यह मैत प्रचलित न हो सका । कारण यह कि सभी को, जिनमे रित आदि वासना का अभाव रहता है उन्हें आस्वाद नहीं होता । अनिर्वचनीय रित आदि की कल्पना निर्थिक है। दूसरे यह कि सीप के टुकड़े मे चाँदी के टुकड़े जैसी प्रतीति रसप्रतीति नहीं। क्योंकि वह बाधित नहीं, प्रतीति के अनन्तर हमें उसका बोध बनां रहता है। तीमरे यह कि सीप में चाँदी की भावना जैसी रस की भावना सहदय-हदय-सम्मत नहीं है।

#### रिचार्ड की रसनिष्पत्ति-प्रक्रिया

रिचार्ड कहते हैं कि प्रथम शब्दों का परिणाम ( Visual ) होता है। अर्थात् शब्दों का नाद मानस-कर्ण-कुहर में प्रवेश करके काव्य के विहरंग और अन्तरंग का आभास देता है। फिर पाठकों को उसकी कल्पना ( Tied imagery ) होती है। अर्थात् काव्य की वर्णित वस्तु के जो शब्द कान में पड़ते है वह वस्तु कल्पना में देश्य पड़ने लगती है। फिर पाठकों के मन में उसके समान कल्पना ( Free imagery ) जामत होती है। पुन: पाठकों के प्रत्यच अनुभव से उसका सम्बन्ध होता है ज़िससे उसकी भावना (Emotion) उदीपित होती है। इससे जो एक वृत्ति ( Attitude ) प्रस्तुत होती है उससे ही रस की अभिव्यक्ति होती है।

यह प्रक्रिया भट्टनायक श्रौर श्रभिनवगुप्त की रसनिष्पत्ति-प्रक्रिया से प्राय: मिलती-जुलती है।

## तेंतीसवीं झाया अनुभृतियाँ

श्रतुभृति का श्रर्थ है जात । यह चार प्रकार का होता है—प्रत्यच-ज्ञान, श्रतुमानज्ञान, उपमानज्ञान और शब्दज्ञान । हिन्दी साहित्य में श्रतुभृति राब्द संभवतः बँगला से श्राया है। इसका प्रयोग भाव के श्रतुभव करने—'फील' करने हे अर्थ में होने लगा है। अनुभूति को रस कहते हैं। अनुभूति के स्थान में आस्वादन, रस चर्वणा आदि शब्दों के प्रयोग हमारे यहाँ मिलते हैं।

अनुभूति के निम्नलिखित कई प्रकार होते हैं-

प्रत्यक्तानुभूति परयक्तानुभूति वह है जिससे हमारा व्यक्तिगत साक्तात् सम्बन्ध रहता है। पिता-माता का वात्सल्य, बड़ों का स्तेह, मित्रों की मैत्री, विरोधियों का विरोध, रात्रुत्रों के क्रोध श्रीर हे व श्रादि व्यक्तिगत भावों की जो श्रनुभूति होती है वह प्रत्यक्तानुभूति कहलाती है। इसे साक्तात् श्रनुभूति वा वैयक्तिक भावों की श्रनुभूति भी चाहें तो कह सकते हैं।

हम वाह्य जगत् में जो देखते-सुनते हैं, अनुभव करते हैं उन्हीं को लेकर अनुभूति होती है। दृश्य जगत् से ही ज्ञान का संचय होता है। जिसे देखा नहीं, सुना नहीं और अनुमाना नहीं उसका ज्ञान कैसे संभव हो सकता है। अत: हमारे द्वारा जो कुछ गृहीत या अनुभूत है वही हमारे ज्ञान की वस्तु है, अनुभव की वस्तु है। यह सब उसीसे और हमारी प्रत्यचानुभूति से उपलब्ध होती है।

• प्रातिभ अनुभूति—क्रोसे के मतानुसार प्रातिभ अनुभूति वा सहजानुभूति ही काव्य का प्राण है। अनुभूति और सहजानुभूति हो भिन्न भिन्न वस्तुये हैं। काव्यरचना की स्थिति में आने के पहले किव की प्रेरक शिक्षयों की दो प्रतिक्रियाये होती हैं। पहली स्थिति किव की अनुभूति है। यह अनुभूति उस विशेष स्थिति में होती हैं जब किव के सहृद्य अंतर में जीवन और जगत् प्रतिफलित होते हैं। अनुभूतिकाल में किव की सृष्टिचेतना अभिभूत होती है। उस समय रचना की प्ररेणा असंभव है। जब किव अनुभूति से अलग हो जाता है तो उस अनुभूति की एक स्मृति रह जाती है और तब उसे व्यक्त करने की प्ररेणा मिलती है। इस व्यक्तीकरण में सहजानुभूति होती है। क्योंकि अनुभूति में हमारा ज्ञान विचार के रूप में रिचत रहता है और सहजानुभूति में उसी ज्ञान का एक विशेष चित्र कल्पना में स्पष्ट हो जाता है।

काञ्यातुभृति—हम जिन प्रेम, करुण, क्रोध, घृणा श्रदि भावों का प्रत्यत्त श्रतुभव करते हैं उनकी श्रतुभूति काव्य के पढ़ने-सुनने वा नाटक के देखने से भी होती है। पहले की अनुभूति में हमारे भन की अवस्था एक सी नहीं रहती। जो प्रेम, हर्ष आदि भाव हमारे में से अब अनुकूल होते हैं उनसे सुख प्राप्त होता है और जो शोक, कोध आदि भाव हमारे मन के प्रतिकूल होते हैं उनसे दु:ख प्राप्त होता है। हम एक में प्रवृत्त होना चाहते हैं और एक से निवृत्त। इस प्रकार प्रत्यज्ञानुभूति में सुखात्मक और दु:खात्मक दो प्रकार के भाव अनुभूत होते है। किन्तु काव्यानुभूति में यह भेद मिट जाता है। चाहे वह सुखात्मक भाव हो चाहे दु:खात्मक, दोनों में ही मन की एक ही अवस्था रहती है। वह उसमे प्रवृत्त ही रहता है, उससे निवृत्त होना नहीं चाहता। कारण यह कि काव्य-नाटक मे प्रत्यज्ञानुभूति का वह रूप नहीं रह जाता। वह कि काव्य-नाटक मे प्रत्यज्ञानुभूति का वह रूप नहीं रह जाता। वह कि वि ही। यद्यपि इन दोनों के मूर्ज में वस्तुत: कुछ भेद प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दोनों में एक प्रकार की ही चेष्टायेंदीख पड़ती है, तथापि इनमें आकाश-पाताल का अन्तर पड़ जाता है।

रसानुभूति—काव्य की उस अनुभूति को जिसमें मन रम जाता है, ऑसू बहाता हुआ भी पाठक, दर्शक या श्रोता उससे विलग होना नहीं चाहता, रस कहा जाता है। काव्यानुभूति और रसानुभूति में कोई विशेष अन्तर नहीं, पर कुछ लोगों का विचार है कि काव्यानुभूति विशेषतः किव को और रसानुभूति दर्शक, पाठक और श्रोता को होती है। यह कहा जा सकृता है कि दोनों को दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। दोनों का अन्योन्याश्रय रहता है। किव जब काव्य की अनुभूति करता है और पाठक को उसमें रस मिलता है तभी वह काव्य कहलाता है। न्यूनाधिक की बात संभव हो सकती है। पर यह विषय विवादास्पद है। 'किव और भावक' में इसका विवेचन किया गया है।

## चौंतीसवीं द्याया

## सौंदर्यानुभृति और रसानुभृति

ग्रीस के सौंदर्य-विवेचन की जो परंपरा है उसमें भौतिक दृष्टि की ही प्रधानता है। संभवतः प्लेटो ने ऋमूर्त ऋाधार की महत्ता को ध्यान में रखकर कविता को संगीत के अंतर्गत माना था। चूँकि वे कला के आध्यात्मिक महत्त्व का मूल्य नहीं ऑकते थे। इसलिये प्लेटो के शिष्य अरस्तू ने कला को अनुकरण कहा है। लेकिन हेगेल ने सींदर्यतत्त्व को विस्तृति थी। उसने कला में धर्म और दर्शन की प्रतिष्ठा को महत्त्व दिया। हेगेल के अनुसार सौंदर्यबोध ईश्वर की सत्ता का परिचय पाना है; उसके द्वारा ईश्वर की सत्ता का अनुभव करना है। भारतीय काव्य-सिद्धान्त की इन सब बातों में अपनी विशेषता है।

काँट का कहना है कि जो बिना उपयोगिता के प्रसन्नता दे वह सौंदर्थ है। जहाँ पर उपयोगिता को प्रश्रय मिल जाता है वहाँ प्रसन्नता उपयोग् गिता के लिये हो जाती है, सुन्दर वस्तु के लिये नहीं रहने पाती। सौन्दर्य की वास्त्विकता इसी में है कि वह प्रसन्नता का मूल स्वयं हो।

सौंदर्य में मूर्त-अमूर्त का कोई भेद नहीं। सौंदर्य की सीमा में रूप-अरूप दोनों को ही रूप मिलता है। सौंदर्य अमूर्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि बिना रूप के हमें सौंदर्य-बोध नहीं होता। हमारे सौंदर्य-बोध से ही यह संभव है कि हम अमूर्त को भी मूर्त कर लेते हैं। भाव को रूप देना अमूर्त को मूर्त बनाना ही तो सौंदर्य-सृष्टि है।

कितु अन्य कलाओं की और काव्य-कला की सौंदर्य-सृष्टि में अंतर है। यह अंतर है प्रभाव का। किसी कला-पूर्ण मृतिं या चित्र को देखकर हम उसके रूप पर मुग्ध हो सकते हैं, कितु साधारणत: भाव-मग्न नहीं होते। भाव-मग्न तो हम तभी हो.सकते हैं, जब उससे रसोद्रे क हो। चित्र, मृतिं आदि में कलाकार की कुशलता से हमें केवल सौदर्य की अनुभूति होती है। किन्तु काव्य ऐसी वस्तु है, जिससे हमें रसानुभूति भी होती है। यहाँ तक कि संगीत भी यदि काव्य का सहारा न ले, तो हृदय में रस का उद्रे क नहीं कर सकता। अपनी प्रभावोत्पादकता के लिये संगीत काव्य का सहारा लिया करता है। गायन, वादन, नर्तन आदि संगीत के अंतर्गत हैं। गायन में अगर कविता या भाव नहीं, तो वह केवल गायक की कलावाजी भर होगी। वादन में केवल गत और नृत्य में हाव-भाव की प्रधानता रहती है।

उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि अन्यान्य कला से हममें रसानुभूति नहीं, बल्कि सौंदर्यानुभूति होती है। सौंदर्यानुभूति और रसानुभूति के अंतर को हम देख चुके। सौंदर्या- नुभूति हमें मुग्ध कर सकती है, पर उसका कोई स्थायी प्रभाव हमारे हृदय में नहीं होता। क्योंकि भाव-तन्मयता की शक्ति उसमें नहीं होती। काव्य की जो शिक्त अपनी अभिव्यक्ति से हमें आकर्षित और अधिक काल के लिये प्रभावित करती है, वह उसकी भाव-विद्ग्धता या रसातु-भूति है। कविता को केवल सुंदर बनाना उसका महत्त्व नष्ट करना है। कवि या पाठक उसकी सुंदरता पर जो मुग्ध होते हैं वह उसका वाह्य गुण है जिमपर पाश्चात्य समीचक मुग्ध हैं और उसीको सर्वेसवो मान बैठे है। रसानुभूति के अनन्तर कि की काव्यकला की—उसकी सौंदर्यानुभूति की भी प्रशंसा की जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि काव्यकला अन्यान्य लितत कलाओ की अपेचा कहीं ऊचे स्तर पर है।

## पैतीसवीं द्याया

#### काव्यानन्द के कारण

यह बात सिद्धान्ततः स्थिर हो चुकी है कि कान्य पढ़ने-सुनने वा नाटक-सिनेमा देखने से रिसकों को जो आनन्द होता है वह साधा-रणीकरण से कुछ के मत से कान्यगत पात्रों के साथ रिसको का तादात्म्य होने से आनंद होता है। आजकल लितत कलाओं के सम्बन्ध मे 'तादात्म्य' शब्द का अधिकतर और अनावश्यक प्रयोग देखा जाता है।

तादात्म्य का ऋर्थ है काव्य तथा नाटक के पात्रों के मनोविकारों के साथ समरस वा सहधर्मी होना। हमें तो सर्वत्र तादात्म्य के स्थान पर 'साधारणीकरण' शब्द का ही प्रयोग ऋभीष्ट है। पर यह प्राचीन पारिभाषिक शब्द नये तादात्म्य शब्द के प्रचलन से दबता जाता है। किसी प्रकार का पात्र क्यों न हो उसके मानसिक विकारों में तन्मय होना ही तादात्म्य का यथार्थ ऋर्थ है।

राजा हरिश्चन्द्र जब स्वप्न में दिये हुए दान को भी सच्चा समफ दानपात्र को दे देते हैं, तब हम उनकी सत्यता के साथ समरस हो जाते हैं। ऐसे ही स्थानों में काव्य-नाटक के पात्रों की भावनात्रों के साथ रिसकों की भावना का संवाद अर्थात् मेल खाता है। हरिश्चन्द्र के इतना करने पर भी जब जहाँ विश्वामित्र अपनी उन्नता ही प्रकट करते हैं; उनके नम्न वचन पर भी कृद्ध रूप ही दिखलाते हैं वहाँ हम उनके मनोविकारों के साथ समरस नहीं होते। फिर भी जो हमे त्रानन्द होता है, उसका कारण यह है कि हमारा अनुभव उनके साथ मिल जाता है, अथवा उनके विषय में एक अपनी धारणा बना लेते हैं। ऐसे स्थानों में साधारणीकरण वा तादात्म्य का प्रयोग ठीक नहीं। यदि हो भी तो यही सममना चाहिये कि हमें आनन्द आया वा हमारा मन उस में एकाम हो गया।

संसार में बहुत-सी ऐसी वस्तुएँ हमारे चारों श्रोर दिखायी देती हैं; जिनके संबंध में हमारी एक प्रकार की भावना हो जाती है। किसी के प्रति प्रेम- ज्याइता है, तो किसी के प्रति वैर, किसी के प्रति श्रद्धाभिक होती है, तो किसी के प्रति श्रमादर, श्रश्रद्धा। पुरुष हुश्रा तो शत्रु, मित्र, बंधु, पड़ोसी नेता श्रादि का श्रोर स्त्री हुई तो मा, बेटी, बहन, पड़ोसिन, स्त्री, सेविका, श्रादि का संबंध जोड़ लेते हैं। उससे मन में एक भावना तैयार हो जाती है। इसी व्यक्तिगत संबंध वा श्रपने श्रनुभव के छल से हम काव्य वा नाटक के पात्रों के सुख- दु:ख से समरस होते हैं, उनके साथ हमारा मेल बैठ जाता है श्रीर उनके साथ साधारणीकरण होने से हमें श्रानंद होता है।

व्यक्तिगत संबंध की कल्पना से ही सभी प्रकार के रिसक व्यक्ति राम द्वारा धनुभँग होने पर जनक-जानकी की प्रसन्नता से प्रसन्न होते हैं। जनक को कोई अपना राजा, कोई मित्र, कोई ज्ञानी आदि तथा कोई जानकी को बहन, कोई कन्या, कोई सखी आदि सममता है। प्रसन्नता का यही कारण है, यहाँ यह शंका हो सकती है कि युवक-युवती का प्रेमवर्णन पढ़कर वृद्धों को आनन्द कैसे संभव है। इसका उत्तर यह है कि उनके हृदय में जो पिछला संस्कार बँधा हुआ है, उससे ही उन्हें आनंद होता है।

विश्वामित्र की दुष्टता के सुन्दर चित्रण से जो श्रानन्द होता है, वह प्रत्यभिज्ञामूलक है। प्रत्यभिज्ञा का श्रर्थ है पूर्वावस्था के संस्कार से सहकारी इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न एक प्रकार का ज्ञान। जैसे कि यह वही घड़ा है, जो पहले मेरे पास था। श्रमिप्राय यह कि जो वस्तु हम पहले देख चुके हैं, उसका संस्कार हममें वर्तमान रहता है, श्रर्थात् पूर्वानुभूत वस्तु के सुख-दु:खात्मक जो हमारा श्रनुभव है

वह मिटता नहीं । काव्यनाष्टक में वैसा ही कुछ पढ़ने-देखने से उसका जो पुन: प्रत्यय हो जाता है, उसीसे आनन्द होता है। इसको सहानुभूति श्रीर आत्मीपम्य की संज्ञा भी दी जा सकती है। जहाँ पूर्वावस्था का संस्कार नहीं, जहाँ अननुभूत प्रसंग है वहाँ कैसे आनन्द होगा? इसका समाधान यह है कि वहाँ या तो अनुप्त इच्छा की पूर्ति से हमें आनन्द होता है या प्रसंग-विशेष पर नये नये अनुभव प्राप्त करने के कुतूहल से होता है।

सिनेमा के जो प्रसिद्ध िस्तारे हैं उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है ? यही कि अनुकरण करने में वे अत्यन्त पढ़ हैं। नाटकीय पात्रों की भूमिका में वे पात्रों की गतिविधि, आचरण, चेष्टा आदि का ऐसा अभिनय करते हैं कि उनके अनुकरण से हमें आनन्द प्राप्त होता है। यह आनन्द अनुकृतिजन्य ही होता है। प्राच्य और पाआत्य समीचक इससे सहमत है। कारण यह कि एक के स्वाभाविक गुण-दोप का अन्यत्र तत्तुल्य परिदर्शन आनंद का कारण होता ही है।

विक्रमादित्य नामक चित्रपट में विक्रम के वैभवशाली राजंभवन तथा उनके दरबार के तात्कालिक वर्णन का जो चित्र उपस्थित होता है उससे हमें कल्पना-जनित त्रानन्द का त्रानुभव होता है।

किसी-किसी कविता के, जिनमें वस्तु-विशेषों का यथार्थ वर्णन रहता है, पढ़ने से कहीं तो प्रत्यिभज्ञा होती है और कहीं कुत्रहल-पूर्ति। किसी से नबीन बातों का अनुभव होता है और किसी से अपने मन का समाधान होता है। वहाँ वहाँ एतन्मूलक ही आनन्द होता है।

कहीं कहीं भाषा, शैली, अलंकार आदि से तो कहीं चरित्रचित्रण से, कहीं सुख की चणभंगुरता से तो कहीं भवितव्य की प्रबल्ता आदि देख-सुनकर आनन्द होता है। कहना चाहिये कि कवि बड़े ही अनुभवी होते हैं। इस कारण उनकी कलाकृति से बहुत सी जानने-सुनने और सीखने-सिखाने की बातें मालूम होती हैं जिनसे आनन्द होता है।

सर्वोपरि काव्यानन्द की मूल बात है काव्य-नाटक के पात्रों में रहने वाली तुटस्थता।

## छुत्तीसवीं छाया स्सास्त्राद के बाधक विश

मनुष्य का चित्ता जब तक चंचल रहता है तब तक किसी बात को प्रहण नहीं कर सकता। क्योंकि चंचलचित्त अस्वस्थ रहता है अर्थात् अपनापन खोये रहता है। उसके मन में कोई बात आती है और उड़ जाती है। आत्मस्थ की दशा ही बोधदशा है। यह साधारण बातों के लिये भी आवश्यक है। रसबोध या रसानुभूति के लिये तो एक विशेष मानसिक अवस्था की आवश्यकता है। वह अवस्था सैद्धान्तिक ही नहीं, ज्यावहारिक भी है। यह है चित्त की एकामता।

भरतसूत्र के टीकाकार श्रभिनव ग्रुप्त का श्रभिमत है कि सवथा वितिविद्म श्रथीत विद्मित्रिहित रसनात्मक प्रतीति से जो भाव गृहीत होता है वही रस है। कहने का श्रभिप्राय यह कि जबतक विद्म दूर मही होते तब तक रसप्रतीति नहीं होती, रसास्वाद नहीं मिलता। विद्म दूर करने वाले विभाव श्रादि हैं। संसार मे संवित्—ज्ञान, रसन, श्रास्वादन श्रादि विद्मविनिमुक्त ही होते हैं। ऐसे तो विद्मों का श्रम्त नहीं। पर प्रधानतया सात विद्मों का निर्देश किया गया है। वे विद्म हैं।

१ प्रतिपित्त में अयोग्यता अर्थात् विश्वास-योग्य न होना, मन में न पैठना। उसको संभावनाविरह अर्थात् वर्णनीय वस्तु की असंभवता कहते हैं।

कल्पनाप्रिय किव जो छुछ वर्णन करता है उसमें ऐसी बुद्धि कभी न जगनी चाहिये कि क्या यह कभी संभव है! जहाँ ऐसी बुद्धि उपजी कि रसानुभूति हवा हुई। जब हमे यशोदा-विलाप, विरहिणी उर्मिला का कथन, गोपी-उद्धव-संवाद पढ़ते हैं तब हमारे मन में यह भावना नहीं जगती कि इन सबों ने ऐसा विलाप-त्रालाप-संलाप-कलाप किया

१ सर्वथा रसनात्मकवीतविष्नप्रतीतिप्राह्यो भाव एव रसः । तत्र विष्नापसारका विभावप्रमृतयः । तथाहि लोके सकलविष्नविनिर्मुक्ता संवित्तिः । विष्नाइचास्यां सप्त ।
 १ प्रतिपत्तावयोग्यता संभावनाविरहों नाम । २-३ स्वगतत्वपरगतत्विनयमेन देशकालिवशेषावेशः । ४ निजसुखादि - विवशीभावः । ५ प्रतीत्युपायवैकल्य-स्फुटत्वाभावः । ६ श्रप्रधानता । ७ संशययोगस्व । अभिनवभारती

होगा। फिर हम उसके रस में मग्न होते हैं। वहाँ साहित्यिक सत्य सपने में भी इनकी असंभवता को, अप्रत्ययता को फटकने नहीं देता। कारण यह कि मातृवात्सल्य, पुत्रवियोग, पतिवियोग, प्रियवियोग आदि में सभी कुछ संभव है। पर भारतीयों का संस्कृति-संस्कृत हृद्य 'मेघनाद्वध' कान्य की स्त्रीसेना से राम के संत्रस्त होने आदि की घटनाओं में वैसा रसमग्न नहीं होता। क्योंकि प्रतिपत्ति की अयोग्यता—संभावना का अभाव है।

इसमें आयों को अनौचित्य प्रतीत होता है। कथावस्तु, वर्णन आदि में अनौचित्य को प्रश्नय न मिलना चाहिये। उचित-विषय-निष्ठता एक बड़ी वस्तु है। इस पर एक सिद्धान्त ही स्थापित है। प्राय: सभी आचार्यों ने इसको माना है। स्पष्ट कहा गया है कि अनौचित्य ही रसभक्क का कारण है और औचित्य-योजना रसप्रकाशन का परम उपाय है। लोचन में भी अभिनव गुप्त कहते हैं कि 'वर्णन ऐसा होना चाहिये जिसकी प्रतीति का खरडन न हो'। पाश्चात्य भी संभावना-विरह के सिद्धान्त को मानते हैं।

२+३ अपने और पराये के नियम से देश और काल का आवेश होना। अभिप्राय यह कि नाटकगत पात्रों में सुख-दु:ख के जो भाव देखे जाते हैं वे उन्होंके मान लिये जायँ तो समाजिक उनसे उदासीन हो जायँगे और उन्हें रस की प्रतीति नहीं होगी। यदि दर्शक के मन में ऐसे खयाल आ जायँ कि हमने ऐसे ही सुखदु:ख भोगे हैं और ऐसे विचार में फँस जायँ कि ये बाते भूलने की नहीं, या इनको छिपाना चाहिये या इनको खुले आम कह देना चाहिये, तो दूसरे संवेदन की उत्पत्ति हो जायगी जो प्रस्तुत रसास्वाद के लिये भारी विध्न होगा। देश-विशेष, काल-विशेष, व्यक्ति-विशेष की निरपेस्ता ही से सच्ची रसानुमूर्ति हो सकती है। यही साधारणीकरण का व्यापार है। इससे स्वगतत्व और परगतत्व का भाव मिट जाता है। स्पष्टार्थ यह कि एक संवेदना के समय दूसरी संवेदना का होना रसास्वाद का परम विध्न है।

ध अपने सुख आदि से ही विवश हो जाना। अभिप्राय यह कि

श्रनीचित्यादते नान्यत् रसभङ्गस्य कारणम् । प्रसिद्धौचित्यवन्धस्तु रसस्यो-पनिषत् परा । ध्वन्याछोक

यदि किसी का बेटा हुआ हो या बेटा मर गया ही, उसके यदि नाटक-सिनेमा दिखाकर उसका मन बहलाया जाय तो यह असंभव है। क्योंकि रह रह कर उसका ध्यान अपने सुख-दु:ख की ओर ही खिच जायगा। निज-सुखादि-विवशीभूत व्यक्ति वस्त्वन्तर में अपनी चेतना को संलग्न कर ही नहीं सकता। इसीसे नाटक आदि में नृत्य, वाद्य, गीत आदि का प्रबन्ध रहता है जिससे मनोरंजन हो, हृदय का किल्विष दूर हो और साधारणत: असहृद्य भी सहृद्य हो जाय।

प्र प्रतीति के उपायों की विकलता श्रीर उसका स्फुट न होना। श्राभिप्राय यह कि जिन उपायों से प्रतीति होती है उन्हीं का यदि श्रभाव हो श्रीर वे उपाय यदि श्रस्फुट हों तो प्रतीति कभी हो नहीं सकती। स्फुट प्रतीति होने के लिये ज्यायों की विकलता श्रीर श्रस्फुटता न होनी चाहिये। भावानुभूति के लिये प्रसाधनों की पूर्णता, वस्तुश्रों का प्रत्यत्तीकरण होना श्रावश्यक है। उपायों की श्रयोग्यता, श्रपूर्णता श्रीर श्रस्फुटता रसास्वाद के बाधक हैं। विभावादि से परिपोष पाकर स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होते हैं, यह न भूलना चाहिये। इस विष्क को दूर करने के लिये नाटक का श्रभिनय उच्च कोटि का होना चाहिये।

६ स्रप्रधानता। अप्रधान वस्तु में किसी की लगन नहीं लगती।
यदि कोई प्रधान वस्तु हो तो मन आप ही आप अप्रधान को
छोड़कर प्रधान की ओर दौड़ जाता है। यहाँ अप्रधान हैं विभाव,
अनुभाव और संचारी। यद्यपि ये अस्वाद-योग्य हैं, फिर भी परमुखापेची हैं। चर्वणा के पात्र स्थायी भाव ही हैं—आस्त्राद-योग्यता
उन्हीं में है। इससे प्रधान ये ही हैं और सभी अप्रधान। स्थायी भाव
ही क्यों प्रधान हैं, इसका उल्लेख अन्यत्र हो चुका है। सारांश यह
कि मुख्य वस्तु रस है। विभाव आदि गौण हैं। जहाँ गौण को ही
प्रधान बनाने की चेष्टा हो वहाँ अप्रधानता नामक रसविष्न उपस्थित
हो जाता है।

७ संशय-योग श्रर्थात् संदेह उपस्थित होना । यह कोई नियम नहीं कि अमुक अमुक विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी अमुक अमुक स्थायी के ही हों । आँखों से आँसू आँख आने में भी निकलता है, आनन्द में भी और शोक में भी । बाघ आदि कोघ, भय आदि स्थायी-भावों के कारण हो सकते हैं । उत्साह, भय आदि स्थायी भावों में श्रम, चिन्ता श्रादि व्यभिचारी होते हैं। जहाँ यह संशे श्रानन्द के हैं या शोक के, वहाँ रसानुभव नहीं हो से विभाव यदि बन्धु-विनाश हो तो यह निश्चयपूर्वक कहा ज कि रोना-धोना शोक के ही श्रनुभाव हैं; चिन्ता, दैन्य उसी विचारी हैं। जहाँ ऐसे विषयों में संशय बना रहे वहाँ सम्यक् रूपेण रसचर्वणा नहीं हो सकती।

श्रभिनव गुप्त ने इन सातों का जो विस्तृत वर्णन किया है, उसका सारांश ही यहाँ विशद बनाकर लिखा गया है।

## सैंतीसवीं छाया साधारणीकरण

📝 भट्टनायक के मत में कहा गया है कि भावना या भावकत्व का व्यापार है 'साधारणीकरण'। पहले पाठक या दर्शक सीता-राम या शकुन्तला-दुष्यन्त को व्यक्तिविशेष के रूप में ही महण् करता है। पीछे काव्य में जो कुछ पढ़ता था सुनता है, या नाटक-सिनेमा में जो कुछ देखता है उससे कविप्रतिभा के कारण इतना प्रभावित होता है कि बारबार उसीका ध्यान करता है श्रीर उसीमें मग्न, हो जाता है। उस समय देशकाल का बन्धन भी छिन्न हो जाता है। यह श्रात्मविभोर करने वाली दशा भावकत्व व्यापार से, बार बार की विभावना से उत्पन्न होती है। इससे होता यह है कि विभाव आदि और स्थायी भाव साधारण रूप से प्रतीत होनें लगते हैं। अभिप्राय यह कि किसी विशिष्ट व्यक्ति मे उद्गृत रित आदि स्थायी भाव व्यक्ति-विशेष के न रह कर सामान्य रूप धारण कर लेते हैं। सीता-राम या शकुन्तला-दुच्यन्त के रूप नहीं रह जाते। वे सामान्य दम्पति के रूप में ज्ञात होने लगते हैं। उनका प्रेम व्यक्तिगत सम्बन्ध को त्यागकर सर्वसाधा-रण का हो जाता है। विभावदिकों का सामान्य रूप में परिवर्तित हो जाना ही 'साधारणीकरण' है। इसीको साधारणतः स्वाकार से श्रिभिन्न कहा गया है।

व्यक्तिगत साहित्य सर्वगत (Universal) साहित्य तभी हो सकता है जब कि साहित्यिक अपने को जानता है। जिस साहित्यिक

की श्रतुभूति में श्रान्तरिकता रहती है, जो श्रपने को पहचानता है वही सार्वजनीन साहित्य की सृष्टि कर सकता है। ऐसे ही साहित्यिक के श्रात्मज्ञान के माध्यम से सभी परिचित हो सकते हैं। साहित्यिक श्रपनी श्रभिज्ञता से जो चित्र चित्रित करता है वह सम्पूर्ण, सुन्दर श्रीर सार्थक होता है। ऐसे ही समग्र चित्र सभी सहृद्यों के श्रपने हो सकते हैं; उनके साथ साधारणीकरण हो सकता है।

इसी साधारण अवस्था को मन्मटाचार्य यों व्यक्त करते हैं—'ये मेरे ही हैं, मेरे शत्रु के ही है, उदासीन व्यक्ति के ही हैं अथवा ये मेरे नहीं है, मेरे शत्रु के नहीं है और न उदासीन व्यक्ति के ही हैं, इस प्रकार नाना सम्बन्धों से सम्बन्धित विदित नहीं होते। क्योंकि ऐसे सम्बन्धों के प्रहण् वा त्याग के नियमों क़ा ज्ञान इस अवसर पर बना नहीं रह पाता । विभस्त आदि के साणारण कर लिये जाने की ही यह महिमा है।

जो यह शंका करते हैं कि सीता श्रादि के विषय में राम श्रादि की रित को, जो उन्हीं की श्रात्मा में स्थित है, श्रपनी माने तो हमें पाप लगेगा। इसका समाधान यही है कि साधारणीकरण में यह बात नहीं रहने पाती। कारण यह कि जो रित श्रादि स्थायी भाव तथा कटा जपात श्रादि श्रातुभाव प्रतीत होते हैं उनमें सीता-राम श्रादि श्रातम्बन विभावों का संबंध प्रतीत नहीं होता। साधारणीकरण में सभी सामान्य हो जाते हैं। सीता-राम श्रादि की विशेषता रह ही नहीं जाती ।

साधारणीकरण में विभावना की विभूति द्वारा साधारणीकृत विभाव त्रादि से साधारण रूप में स्थित रित त्रादि का भोग त्रर्थात् सामाजिकों को रसास्वाद होने लगता है। भोग सत्वगुण के उद्रेक से उत्पन्न त्र्यानन्द-स्वरूप होता है। यह लौकिक सुखानुभव से विलज्ञण होता है। सत्व, रज त्रीर तम के उद्रेक से क्राश: सुख, दु:ख तथा मोह

१ ममैवेते शत्रोरेवेते तटस्थस्यैवेते न ममैवेते न शत्रोरेवेते न तटस्थस्यैवेते इति सम्बन्धिवशेषपरिहारनियमानध्यवसायात् । काव्यप्रकाश

२ तत्र सीतादिशब्दाः परित्यक्तजनकतनयादिविशेषाः स्त्रीमात्रवाचिनः किमिवानिष्टं कुर्यु । द० रू ४ ४ ४ १ की दीका ।

साधारणीकरण . १६७

उत्पन्न होते हैं। सत्व का उद्रेक सत्य का उद्रेक है श्रीर उसका स्वभाव है श्रानन्द का प्रकाश करना।

श्रमेको विदेशी विद्वान् साधारणीकरण् के सम्बन्ध में ऐसा ही श्रपना श्रभिमत व्यक्त करते हैं जिनमें एक का श्राशय यह है कि भावतादात्म्य पाठक या दशंक की उस दशा को व्यक्त करता है जिसमें वह कुछ काल के लिये व्यक्तिगत श्रात्मचैतन्य को खो देता है श्रौर किसी उपन्यास या नाटक के पात्र के साथ श्रात्मीयता स्थापित कर लेता हैं।

इसमें भावतादात्स्य Empathy इम्पैथी शब्द के लिये आया है। यह सिंपैथी Simpathy समानुभृति का सहोदर भाई है। समानुभृति में अनुभृति Feeling का साथ देना पड़ता है किन्तु इम्पैथी में तन्मयता की अवस्था हो जाती है। समानुभृति में समानुभृति के पात्र तथा समानभृति-प्रदर्शक के व्यक्तित्व की पृथक्ता का भान होता है पर एम्पैथी में कुछ काल के लिये दोनों का व्यक्तित्व एक हो जाता है।

इसी प्रकार के भाव रिचार्ड ऐसे समालोचक, क्रोसे जैसे दार्शनिक तथा लिप्स (Lipps) जैसे मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्त किये हैं।

साधरणीकरण में—चित्त की एकरूपता की अवस्था में करुणात्मक वर्णन भी हमें सुखदायक प्रतीत होता है। कारण यह है कि करुणा का जो लौकिक रूप होता है वह दुखदायी होता है। पर जब लौकिक विभाव आदि से वह अलौकिक रूप धारण कर लेता है तब उससे आनन्दोपलब्धि ही होती है। क्योंकि रसास्वाद आनन्दस्वरूप होता है। यह आनन्द व्यक्तिगत न होकर समाजिक-सुलभ होता है। यहाँ हृद्य मुक्त—भावप्रवर्ण रहता है। इस दशा में दु:खदायक दृश्य भी, वर्णन भी रसात्मक होने के कारण आनन्ददायक ही होता है। इसका प्रमाण सहदयों का अनुभव ही है।

<sup>1</sup> Empathy connotes the state of the reader or spectator who has lost for a while his personal self consciousness and is identifying himself with some character in the story or screen.

२ करुगादाविप रसे जायते यत्परं सुखम् । सचेतसामनुभव प्रमागां तत्र केवलम् ॥ सा० दर्पण

इस बात को मधुसूरन सरस्वती भी कहते हैं कि ब्यवहार में जो व्यक्तिगत सुखदु:ख होता है वह सुखदु:ख-रूप होता है पर व्यक्ति-निरपेक्त जो सुखदु:ख है वह रिसकों को सुखात्मक ही प्रतीत होता है<sup>9</sup>।

एक पाश्चात्य किव का उद्गार है कि 'हमारे दु:ख के ही गीत बहुत मधुर होते हैं।' इसमे यह ध्यान देने की बात है कि लौकिक दु:खदायी विचार न संगीत ही होता है और न मधुर ही। जब किब अपने काव्य में विषाद की बात कहता है तभी वह मधुर संगीत होता है।

साधारणीकरण का सार तत्त्व यह है कि किव अपनी सामग्री से जो भाव उपस्थित करता है उसका अनुभव निरविच्छन्न रूप से सामाजिक को होना। रासकों को जो काव्यानन्द प्राप्त होता है वह अस्वादनरूप होता है, इन्द्रिय-द्रिप्त-कारक नहीं; सार्वजनिक होता है, वैयक्तिक नहीं; स्वानुभवजन्य होता है, भ्रम्यजन्य नहीं। क्रीड़ारूप आत्म-विकार का आनन्द प्राप्त करने के लिये किव सरस काव्य लिखेता है और रसिक उसी प्रकार का आनन्द प्राप्त करने के लिये सरस काव्य पढ़ता है।

# अड़तीसवीं द्याया

## साधारणीकरण में भतभेद

साधारण<u>िकरण के सम्बन्ध में आचार्य भी एकमत नहीं कहे जा</u> सकते। पर <u>उन में एक हो</u> बात है, ऐसा कहा जा सकता है। विचार किया जाय।

प्रिदीपकार कहते हैं कि भावकत्व का ऋर्थ है साधारणीकरण।

- १ बोष्यानिष्ठा यथास्यं ते सुखदु खाविहेतवः ॥ बोद्युनिष्ठास्तु सर्वेऽपि सुखमात्रे कहेतवः ॥ श्रतो न करुगादीनां रसत्यं प्रतिहन्यते ॥ भावानां बोद्युनिष्टानां दु.खाहेतुत्वनिश्चयात् ॥ भगवद्भक्तिस्सायन
  - 2 Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts.

उसी व्यापार से विभाव आदि और स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है (सीता आदि विशेष पात्रों का साधारण की समभ लेना यही साधारणीकरण है। स्थायी और अनुभाव आदि का साधारणी-करण सम्बन्ध-विशेष से स्वतन्त्र होना ही है।

साधारणीकरण के आविष्कारक भटटनायक का यही मत है। इसकी व्याख्या आचारों ने अनेक प्रकार से की है और प्राय इरिका उपपादन किया है। अभिव्यक्ति-वाद भी इस मत को मानता है, अर्थात् साधारणीकरण को स्वीकार करता है। किन्तु भावना और भोग को शब्द का व्यापार नहीं मानता बल्कि उन्हें व्यञ्जना द्वारा व्यक्तित ही मानता है। अभिनवगुप्त का अभिप्राय यह है कि मावना शब्द का अर्थ यदि विभावादि द्वारा चर्वणात्मक—आनन्दरूप रस-सम्भोग सममा जाय अर्थात् काव्यार्थ पंठिक और श्रोता के चित्त में प्रविष्ट होकर रस-रूप में अनुभूत हो, यदि भावना का अर्थ इतना ही हो तो इसको स्वीकार किया जा सकता है। साधारणीकरण में इस कविता की सी एक दूसरे की दशा हो जाती है।

दो मुख थे पर एक मधुर ध्वनि, दो मन थे पर एक छगन।

दो उर थे पर एक कामना, एक मगन तो अन्य मगन ॥ एक किं विभाव, अनुभाव और संचारी का जो एक व्यापार है — सामर्थ्य-विशेष है वही साधारणीकरण है। अर्थात् असाधारण को साधारण बनाना है, असहश को सहश तक पहुँचाना है। वह श्रूपमाण तथा श्रोता में, हश्यमान तथा द्रष्टा में अभेद संपादित कर देता है। अभिप्राय यह कि काव्यनिबद्ध विभाव आदि काव्यानुशीलन वा नाटकदर्शन के समय श्रोता और द्रष्टा के साथ

१ भावकत्वं साधारणीकरणम् । तेन हि व्यापारेण विभावादयः स्थायी च साधारणीकियन्ते । साधारणीकरणञ्चेतदेव यत् सीतादीनां कामिनीत्वादि-सामान्ये-नोपस्थितिः । स्थाय्यनुभावादीनां सम्बन्धिविशेषानविच्छन्नत्वेन । का. प्र. टीका

र "न च काव्यशब्दाना केवलानां भावकत्वम् भोगोऽपि काव्यशब्देन क्रियते"। त्र्यंशायामपि भावनायां कारणांशे ध्वननमेव निपतित...भोगक्वतं रसस्य ध्वननीयत्वे सिद्धे सिध्येत्। धन्याकोककोचन

३ संवेदनाख्यव्यक्त्य (स्व) परसंवित्तिगोचरः । त्र्यास्वादनात्मानुभवो रसः-काव्यार्थं उच्यते । अभिनवभारती

अपने को संबद्ध रूप से प्रकाशित करते हैं। यह साधारणीकरण ही विभावन-ज्यापार है ।

प्रदीप और दर्पण में दो बातें दीख पड़ती हैं। पहले में दर्शक, श्रोता और पाठक के सामान्यत: विभावादि के साथ साधारणीकरण की बात है। पाठक या दर्शक किसी के साथ नहीं बँधते। उनका सभी के साथ भावसाम्य की बात स्पष्ट है। दूसरे में 'प्रमाता' और 'तद्मेद' के कथन से एक बात स्पष्ट हो जाती है। वह है आश्रय के साथ द्रष्टा-श्रोता का बँध जाना, दोनों के मेद्भाव का जुप्त हो जाना। किन्तु दोनों आचार्यों के विचारों का निचोड़ इतना ही है कि विभाव आदि । सामान्य कथन में सभी का समावेश हो जाता है। साधारणी-करण में साधारणत: काव्यगत भाव सभी सहदयों के अनुभव का एक सा विषय बन जाता है। यह बात दोनों में पायी जाती है। अत: इसमें सतभिन्नता को प्रश्रय नहीं मिलता।

प्रिखतराज साधारणिकरण को नहीं मानते । के किसी दोष की कल्पना करते हैं और उसी दोष द्वारा अपनी आत्मा में दुष्यन्त आदि के साथ अभेद मान बैठते हैं। वे लिखते हैं "प्राचीन आचार्यों ने विभाव आदि का साधारण होना (किसी विशेष व्यक्ति से सम्बन्ध न रखना) लिखा है। उसका भी किसी दोष की कल्पना किये बिना सिद्ध होना कठिन है। क्योंकि काव्य में शकुन्तला आदि का जो वर्णन है उसका बोध हमें शकुन्तला (दुष्यन्त की खी) आदि के रूप में ही होता है, केवल खी के रूप में नहीं । इस पर उनके शंकासमा-धान भी पढ़ने के योग्य हैं।

पिंडतराज भी एक प्रकार से साधारणीकरण मानते हैं पर वे कहते हैं कि शकुन्तला श्रादि की विशेषता निवृत्त करने के लिये किसी दोष की कल्पना कर लेना श्रावश्यक है और उसी दोष से दुष्यन्त श्रादि के साथ श्रपनी श्रात्मा का अभेद समभ लेना चाहिये। यहाँ किसी न

९ व्यापारोऽस्ति विभावादेः नाम्ना साधारस्मीकृतिः । तत्प्रभावेस् यस्यासन् पाथोधिप्तवनाद्यः । प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते । सा० दर्पण

२ यदिप विभावादीनां साधारण्यं प्राचीनैरुक्तं तदिप कान्येन राकुन्तलादिशब्दैः राकुन्तलात्वादिबोधजनकैः प्रतिपाद्यमानेषु राकुन्तलादिषु दोषिबिरोषकल्पनं बिना दुरुपपादम् । रसगंगाधर

किसी रूप में अभेद की बात आने से साधरणीकरण का एक रूप खड़ा हो जाता है। यहाँ अभेद समफने की बात विचारणीय है। क्योंकि कहाँ शकुन्तला के नायक दुष्यन्त चक्रवर्ती राजा और कहाँ हम सामान्य मनुष्य। दोप की कल्पना कहाँ तक इस पर पर्दा डाल सकनी है!

सम्बन्ध-विशेष का त्याग वा उससे स्वतन्त्र होना ही साधारणी-करण है जैसा कि मम्मट श्रादि की व्याख्या से विदित है। समिमये कि वास्तव जगत् की घटनाश्रों में जो पारस्परिक संबंध होता है उनमें जैसे एक दो के तिरोधान होने से सभी सम्बन्ध तिरोहित हो जाते है वैसे ही वास्तव जगत् के देश, काल, नायक श्रादि के मन से तिरोहित होते ही उस संबंध के सभी विशेष स्वभाव तिरोहित हो जाते हैं श्रीर हृदय-संवादात्मक श्रर्थ के भाव से रसोट्र क होने लगता है। साधारणीकरण के इस मूल मन्त्र को छोड़ श्रनेको विद्यान् विपरीत दिशा की श्रोर भटकते दिखाई पड़ते हैं।

शुक्त जी यह कहते हैं, 'जब तक किसी भाव का कोई विषय इस किय में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सब के उसी भाव का आलंबन हो सके तब तक रसास्वादन की पूर्ण शिक्त नहीं आती। इस रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है।' इससे रपष्ट है कि वे आलंबनत्व धर्म को प्रधानता देते हैं और रपष्ट कहते भी हैं कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होतां है। इस दशा में वे अपरिमित को परिमित बना देते हैं, विस्तृत को संकुचित कर देते हैं। क्या रसोद्धोध में आलंबन ही आलंबन है ? यदि अनुभाव विपरीत हो तब ? शोकातुर व्यक्ति को ताल-लय से मंच पर गाना गाते देख सभी शोकप्रस्त हो सकते हैं ? यहाँ तो शोक भाव का आलंबन सभी का आलंबन तो है और उससे साधारणीकरण भी होता है। पर उसके अनुभाव से सभी का साधारणीकरण नहीं हो सकता। अतः केवल आलंबन का ही नहीं, सभी का साधारणीकरण आवश्यक है।

श्यामसुन्दर दासजी कहते हैं कि साधारणीकरण कवि त्रथवा भावक की चित्तवृत्ति से सम्बन्ध रखता है। चित्त के एकाम और साधारणीकृत होने पर उसे सभी कुछ साधारण प्रतीत होने लगता

१ योऽर्थो हृदयसंवादी तस्य भावो रसोद्भवः ।

है।...आचार्यों का अन्तिम सिद्धान्त सो यही है जो हमने माना है। हमारा हृदय साधारणीकरण करता है'।

हम तो कहेंगे कि यह अन्तिम सिद्धान्त नहीं है। आचार्यों की पीढ़ी में पिएडतराज अन्तिम माने जाते हैं पर वे इस सम्बन्ध में दूसरी ही बात कहते हैं। हृदय के साधारणीकरण की बात कहने के समय अभिनव गुप्त का यह वाक्यांश 'हृदय-संवादात्मक-सहृदयत्व-बलात्' उनके हृदय मे काम करता रहा। अभिनव गुप्त यह भी कहते हैं कि भाव के चित्त में उपिध्यत होने पर अनादिकाल से संचित किसी न किसी वासना के मेल से ही रस रूप में पिरपुष्ठ होता' है। फिर यहाँ वासना को ही साधारणीकरण क्यों न कहा जाय ? यहाँ यह शंका भी हो सकती है कि हमारा हृदय कि के, आश्रय के, आलंबन के, भाव के, किस के साथ सीधारणीकरण करता है ? अतः इन प्राममार्गों को छोड़कर भट्टनायक के राजमार्ग पर ही चलना ठीक है।

### उनचालीसवीं खाया

### साधारणीकरण और ग्रुक्लजी

शुक्त जी ने 'चिन्तामिए' प्रथम भाग के दो लेखों में साधारिए। करण को कई स्थानों पर समकाया है। उनमें कुछ विचारिए। बाते हैं। वे लिखते हैं—

"किसी काव्य का श्रोता वा पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रित, करुणा, क्रोध, उत्साह श्रादि भावों तथा सौन्दर्य, रहस्य श्रोर गाम्भीर्य श्रादि भावनाश्रों का श्रनुभव करता है वे श्रकेले उसीके हृद्य से सम्बन्ध रखने वाले न्दीं होते, मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। इसीसे उक्त काव्य के पढ़ने या सुनने वाले सहस्रों मनुष्य उन्हीं भावों या भावनाश्रों का थोड़ा या बहुत श्रनुभव कर सकते हैं।"

इसमें पहले तो भाव और भावना की बात भ्रामक है। इन पर विचार करने के पहले इनका अर्थ और इनमें जो अन्तर है वह

<sup>•</sup> श्रतएव सर्वसामाजिकानां मेकघनतेव प्रतिपत्तेः सुतरां रसपरिपोषाय सर्वेषाम-नादिवासमाचित्रीकृतचेतसां वासनासंवादात् ।

समभ लेना चाहिये। क्योंकि घे दोनों साहित्य के विचारणीय तत्त्व हैं।

भाव के श्रनेक लत्त्रण हैं जिनमें एक यह है—भावक के चित्त के सुख-दु:ख-रूप भाव का जो भावन—वासन है वही भाव है। भाव की इस व्याख्या में भावन श्रीर वासन दो शब्द श्राये हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप भावना श्रीर वासना हैं। भावना का भाव भी श्रर्थ है श्रीर इस श्रर्थ में इसका प्रयोग भी श्रिधिकतर देख पड़ता है। ऐसे स्थानों में भावना का श्रर्थ मनोविकार ही लिया जाता है।

साधारणतः भावना का ऋर्थ भावानुभव है। लोचनकार की 'रसभावना' शब्द का रित आदि की भावना ही ऋर्थ किया गया है। भोज के लिखने का आशय है कि भावना से भाव होता है और भावना को पार कर जाने पर रस हो जाता है 3।

भावना के बोध, विचार, कल्पना श्रादि भी श्रर्थ होते हैं। हम यदि इसका श्रन्त: साचात्कार वा श्रन्तर्भनन, श्रपने मन का बोध कहें तो बहुत उपयुक्त होगा। किसी विषय में जब बुद्धि, विचार, कल्पना संस्कृति, परिस्थिति श्रादि का योग होता है तब हमारी भावना बँधती है। भावना वस्तु-रूप नहीं, मनन-रूप है; विचार-रूप है। तुलसीदास कहते हैं—

जाकी रही भावना जैसी, हरिमूरति देखी तिन तैसी।

एक ही राममूर्ति को राजाओं ने भावना की भिन्नता से—अपने अपने खास खास खयाल से भिन्न भिन्न रूप में देखा। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार का जो भावन है, चिन्तन है, यही भावना है।

इस दशा में शुक्लजी के भावों का और भावनाओं का 'तथा' द्वारा और फिर उनका एक ही स्थान में 'या' द्वारा पृथक रूप से

९ सुखदुःखादिरूपैर्भावेस्तद्भावस्य भावकचेतसः भावनं वासनं भावः । द० रू० ४-४. की टीका ।

२ रसभावनाख्यो द्वितीयो व्यापारः । रत्यादिभावनेत्यर्थः ।

<sup>—</sup>ध्यन्यालोक की बालप्रिया टीका।

३ त्राभावनोदयमनन्यधिया जनेन संभाव्यते मनिस भावनया स भावः । यो भावनापथमतीत्य विवर्तमानः सादंकती दृदि परं स्वदते रसौऽसौ । श्वकारमकाश

निर्देश कहाँ तक संगत है यह चिन्त्य है, विचारणीय है श्रीर भ्रम में डालने वाला हैं। वात्सल्य, श्रीदार्य, धीरता, सत्यनिष्ठा, धार्मिकता, रिसकता, महानुभावता, रूपमाधुर्य, गुणसौन्दर्य श्रादि ऐसे श्रनेक विषय हैं जिनकी भावना की जा सकती है। स्वयं ये भावना नहीं बन जा सकते। शायद् इस भ्रम को समम्म कर श्रन्यत्र वे भावना नहीं इनकी भावना लिखते हैं। जैसे 'सौन्दर्य, विचित्रता, भीषणता, क्रूरता इत्यादि की भावनायें बाहरी रूपों श्रीर व्यापारों से ही निष्पन्न हुई हैं'।

एक बात श्रीर। शुक्ल जी सौन्दर्य को भावना मानते हैं श्रीर उसका साधारणिकरण करते हैं। विचार की जिये। सौन्दर्य एक गुण है। इसका मानदण्ड भिन्न भिन्न है। हमारे लिये जो सुन्दर है वह दूसरे के लिये श्रसुन्दर हो सकता है। इसका कारण यह है कि सौन्दर्य हमारे हदय के भावों का प्रतिबिब होता है। इसमें विचार भी मिश्रित रहता है। रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि श्राकृति का, रूप का सम्बन्ध वैयक्तिक है । इससे भावना रूप में माने हुए सौन्दर्य का साधारणीकरण सम्भव नहीं। यहाँ फिर भी तुलसीदास की बात दुहरायी जा सकती है।

शुक्लजी आगे लिखते हैं—''साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन मे जो व्यक्तिविशेष या वस्तुविशेष आती है वह जैसे काव्य में वर्णित 'आश्रय' के भाव का आलंबन होती है वैसे ही सब सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भावों का आलंबन हो जाती है।"

इससे स्पष्ट है कि शुक्तजी आलंबन का ही साधारणीकरण मानते हैं। यह बात तब और स्पष्ट हो जाती है जब वे आश्रय के साथ तादात्म्य और आलंबन के साथ साधारणीकरण की बात कहते हैं। आचार्यों का यह अभिमत नहीं है। वे सब का साधारणीकरण मानते हैं। वे विभाव की बात कह कर आलंबन और आश्रय के दो हुपों की

१ चिन्तामिश पृष्ठ ३२६।

What you deprive truth of its appearance, it loses the best part of its reality for appearance is a personal relationship. It is for me. The world of personality.

दो बातें मानते ही नहीं। आश्रय के साथ तादात्म्य की बात लेकर ही शीलद्रष्टा आदि की बात उठती है। यह विचार विषय को स्पष्ट बनाने की अपेजा और अस्पष्ट बना देती है।

संभवतः शुक्तजी को आश्रय के साथ तादात्म्य का सूत्र द्र्णणकार की कारिका में मिला हो जिसका आश्रय यह है कि इसी साधारणीकरण रूप व्यापारके प्रभाव से उस समय प्रमाता—द्रष्टा, श्रोता अपने को समुद्र फाँदनेवाले हनुमान से अभिन्न सममने लगते हैं। यहाँ प्रमाता के तद्भेद की बात इस शंका का समाधान है कि 'अल्पशिक मनुष्य मात्र को समुद्र लंघन में कैसे उत्साह हो सकता है'। यह वर्णन इसकी एकांगिता स्चित करता है। इसीसे सामान्यतः द्र्णणकार ने कहा है कि 'क्यापारोऽस्ति विभावादेः' श्र्यांत् विभाव ( श्रालंबन-श्राश्रय-उद्दीपन ) श्रादि (श्रनुभाव, संचारी, स्थायी) का साधारणीकरण होता है। इनका उद्देश्य कभी यह नहीं है, जैसा कि शुक्ल जी ने शायद सममा है।

यहाँ तादात्स्य पर विचार कर लें। एक स्थान पर साधारणीकरण और दूसरे स्थान पर 'तादात्स्य' का प्रयोग श्रामक ही नहीं श्र शुद्ध है। श्रामक इससे कि एक ही बात के दो स्थानों पर दो रूप भासित होते हैं। क्या साधारणीकरण शब्द इनके लिये पर्याप्त नहीं था? यदि तादात्स्य की बात को दर्पणकार का पथानुसरण कहा जाय तो दोनों के भावों में बड़ा अन्तर है। जहाँ दर्पणकार ने 'पाथोधिप्तवनादय:' कहकर उत्साह भाव के सम्बन्ध में तद्मेद की बात कही है वहाँ शुक्ल जी केवल आश्रय के साथ तादात्स्य की बात कहते हैं। 'स आत्मा स्वरूपं यस्य तस्य भाव:' यह तादात्स्य शब्द का विश्रह है। क्या कोई सममदार यह कह सकता है कि जो वह है वह में हूँ ? क्या किसी की सारी वृत्तियाँ दूसरे की एक सी हो सकती हैं ? कोई किसी के सम्बन्ध में इतना ही कह सकता है कि उनके वे भाव या विचार मेरे जैसे हैं। अगर हम किसी के साथ तादात्स्य की बात कहते हैं वहाँ एक ही भूमिका में उपस्थित होने, समानधर्मा होने, समभाव होने की ही बात सममी जाती है। इस अकार दोनों के अन्तर की अनेक बातें पाठकों को उपलब्ध होंगी।

१ प्रमाता तद्भेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते । सा० द०

श्रमिनवगुप्तं श्रादि श्राचार्यों ने स्त्राश्रय के साथ पाठक के तादात्म्य की बात पृथक् रूप से नहीं कही है। वे स्पष्टतः कहते हैं कि विभाव श्रादि के साधारणीकरण के कारण रिसकों की सुप्त रित श्रादि वासना प्रबुद्ध हो उठती है श्रीर सहृदयता के बल से हृदय हृदय का मेल हो जाता है। फिर तन्मयीभाव से उचित चर्चणा होने लगती है—श्रास्वाद मिलने लगता है। इसमें स्थायी सहित सभी का साधारणोकरण माना गया है।

हॉ, यहाँ यह कहा जा सकता है कि साधारणीकरण की दो दिशायें हैं। एक श्रोर तो काव्य-नाटक-वर्णित वस्तु श्रपने देश-काल से रहित होकर दर्शक या पाठक के चित्त में साधारण स्वभाव से उपस्थित होती है श्रीर दूसरी श्रोर उसका साधारण स्वभाव काव्यज्ञ व्यक्ति मात्र के चित्त में एक ही रूप से प्रकाश पाता है। श्र्यात् विभिन्न काव्यज्ञों के चित्त में भिन्न भिन्न भाव से प्रकाशित नहीं होता। केवल इस स्वभाव के उज्ञसित होने से ही रस-सम्भोग नहीं होता जब तक कि हृदय-प्रसुप्त श्रनादि वासना से इसका संयोग नहीं हो जाता। वासना के न्यूनाधिक्य से रससंभोग में न्यूनाधिक्य होना संभव है।

किव कर्णपूर कहते हैं कि जब चित्त काव्यवर्णित विभाव आदि से संगुक्त होता है और विहिरिन्द्रिय के समस्त व्यापारों को निरुद्ध कर देता है तब चित्त में जो एक चमत्कारिक सुख होता है वही रस है। इससे स्पष्ट है कि सब का संश्लेप होता है अर्थात् साधारणीकरण होता है। यह नहीं कि एक और एक से साधारणीकरण और दूसरी और दूसरे से तादातम्य।

### चालीसवीं छाया

## साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्र्य

"कोई कोधी या करू प्रकृति का पात्र यदि किसी निरपराध या दीन पर कोध की प्रवल व्यञ्जना कर रहा है तो श्रोता या दर्शक के

१ तद्विभावादिसाधारण्यवशसंप्रवुद्धोत्वितनिजरत्यादिवासनावेशवशात् । इदयसंवादात्मकसहृदयत्ववलात् ''तन्मयीभावोचितचर्वशाप्राग्रात्या ।

२ बहिरन्त.करणयोर्व्यापारान्तररोधकम् । सकारगादिसंश्तेषे चमत्कारिमुखं रसः ।

मन में क्रोध का रसात्मक संचार नै होगा बल्कि क्रोध प्रदर्शित करने वाले उस पात्र के प्रति अश्रद्धा, घृणा आदि का भाव जागेगा। ऐसी दशा में आश्रय के साथ तादात्म्य या सहानुभूति न होगी बल्कि श्रोता या पाठक उक्त पात्र के शीलद्रष्टा या प्रकृतिद्रष्टा के रूप में प्रभाव प्रह्णा करेगा और यह प्रभाव भी रसात्मक ही होगा। पर इस रसात्मकता को हम मध्यम कोटि की ही मानेगे।"

यूरोपीय विचार के अनुशीलन का ही यह प्रभाव है कि शुक्कजी ने दो कोटि की रसानुभूति बतलायी है—एक संवेदनात्मक रसानुभूति प्रथम कोटि की और शीलद्रष्टात्मक रसानुभूति मध्यम कोटि की। संभव है, कहीं से निकृष्ट कोटि की रसानुभूति भी टपक पड़े।

पहली बात तो यह है कि रैसास्वाद मिन्न भिन्न कोटि का नहीं होता। वह एकरूप ही होता है। क्योंकि उसे अखंड, स्वयंत्रकारा-स्वरूप और आनन्दमय कहा गया है। यहाँ यह बात कही जा सकती है कि साधारणीकरण द्वारा सभी सामाजिकों के हृद्य की एकता होने पर भी विभिन्न व्यक्तियों की वासना के वैचित्र्य से उसमें विचिन्नता आ सकती है। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि आनन्द-स्वरूप रसास्वाद सत्वोद्रेक से ही होता है तथापि रजः तमः की उस पर छाया पड़ती है और इनके मिश्रण से रसभोग की अनेक प्रणालियाँ हो जा सकती हैं। ऐसे स्थानों पर साधारणीकरण नहीं होता।

दूसरी बात यह है कि जब पात्र किसी भाव की व्यंजना करता है वह अपुष्टावस्था में भाव ही रह जाता है और संचारी संज्ञा को प्राप्त होता है। यहाँ की अनुभूति भावानुभूति होगी। इसकी व्यञ्जना की अवस्था में भी साधारणीकरण होगा। क्योंकि कोई भी भाव हो सामान्यावस्था में ही आने से अपनी स्थिति रख सकता है।

तीसरी बात यह कि यहाँ कोध की प्रवल व्यञ्जना की बात कही गयी है। उसका रूप ठीक नहीं। क्रोध का आलंबन शत्रु है। जो आलंबन हो उसमें कुछ न कुछ शत्रु का भाव होना आवश्यक है। कितना हू करूर प्रकृति का कोधी हो शत्रु-भाव-श्रून्य होने के कारण दीन या असहाय के प्रति क्रोध की व्यञ्जना नहीं कर सकता, प्रवल

१ चिन्तामिण १ला भाग पृ० ३१४।

२ सत्वोद्रेकादरवण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः । साहित्यदर्पण

व्यञ्जना की बात तो दूर है। यर्द वह करे तो कृत्रिम ही होगा, स्वाभाविक नहीं। इस दशा में सामाजिकों का मन नहीं रम सकता।

चौथी बात यह है कि रात्र के प्रति किये जाने वाले क्रोध की कोई प्रबल ब्यञ्जना करता है तो वहाँ 'अकार ह-प्रथन'—अनुचित स्थान में विस्तार—नामक रसदोष उपस्थित हो जाता है। क्योंकि दीन और असहाय कुपा के ही पात्र होते हैं न कि क्रोध के। यदि ऐसे व्यक्ति के प्रति क्रोध की प्रबल व्यञ्जना की जाती है तो अस्थान में विस्तार का दोष तो रखा ही है। पुन: पुन: दीप्ति का भी दोष लग जायगा। क्योंकि जब क्रोध की प्रबल व्यञ्जना है तो क्रोध को बार-बार उत्त जन देना ही पड़ेगा। इससे यहाँ रस के रूप में वह लिया ही नहीं जायगा।

पाँचवीं बात यह है कि क्रोध की प्रवल व्यञ्जना मे व्यञ्जना का रूप रह ही नहीं जायगा। यदि क्रोधी की क्रोध-व्यक्ति पर या किसी की श्रत्याचारप्रवणता पर हम भी श्राग-वयूला हो जॉय, मंच पर जूला चला बैठें तो उसका वह रूप लौकिक हो जायगा। पुन: पुन: दीप्ति का दोष तो है ही।

इसी से कहा जाता है कि साधारणीकरण का श्रितरेक होने पर रसानुभव नहीं होता। यदि किसी को रोते देख उसके साथ हम भी रोने लगे तो यहाँ हम श्रपने को खो बैठते हैं। हम में रसानुभाव की शिक्त रह ही नहीं जाती। रसानुभव के लिये तन्मयीभवन-योग्यता का स्वातंत्र्य ही श्रपेचित है। द्रष्टा या श्रोता ऐसे स्थानों में श्रर्थात् भाव-व्यक्ति की दशा में क्रोधी व्यक्ति के प्रति जो भाव धारण करेगा वह संवेदनात्मक न होकर प्रतिक्रियात्मक होगा। यह वहीं तक भावात्मक रूप रख सकता है जो हमारी प्रतिक्रियात्मक भावना को सहला दे।

यदि कोध की व्यञ्जना कथमिप दीन के प्रति हो, क्योंकि जब कभी हम सब भिखमंगों पर फुँ मला उठते हैं और उक्त दोनों दोष न लगें तो वहाँ करुण रस का संचार होगा और इसमें साधारणोकरण भी संभव है। इस दशा में कोई भी विरुद्ध भाव श्रोता या पाठक के मन में न उठेगा और न प्रतिक्रिया की भावना ही सुगबुगायगी। कारण यह कि करुण रस हृद्य को इतना आर्द्र कर देता है कि किसी अन्य भाव को प्रश्रय ही नहीं मिलता। यही कारण है कि सीता की भत्सेना करने वाले रावण की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा, विशेषत: सती-साध्वी स्त्रियों का, सीता के साथ साधारणीकरण हो

जाता है। डाक्टर भगवानदास कहते हैं, 'दूसरी प्रकृति के लोग-पीड़ित, भयभीत, वीभित्सत आदि के भाव का अपने ऊपर वितन करके उसके साथ अनुकम्पा के करुण रस का और दुष्ट के ऊपर कोध, घृणा आदि के रस का आस्वादन करते हैं।'

इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे अनेक अवसर आते हैं और वे रसदोष से दूर रहते हैं जहाँ आश्रय के पीड़न का भाव आलंबन के प्रति प्रत्यत्त होता है। 'जीवन' नामक चित्रपट में पाकेटमार चंदू एक लड़का चुरा कर रमेश की स्त्री को देता है और उसके बदले में बार-बार जब रुपया माँगने आता है और उस पर अपनी धौस जमाता है तब सभी दर्शक मुँभला उठते है और उनके मुँह से बुरा-भला निकल पड़ता है। यहाँ दर्शकों को एक ओर घृणा आदि का और एक ओर करुणा का आनन्द मिलता है। पर प्रबलता करुणा की ही रहती है।

उत्तम-प्रकृति पात्रों के सम्बन्ध की भावना आन्तरिक होती है और प्रिय होने के कारण उसकी क्रिया मन में बराबर होती रहती है। इससे यहाँ जो साधारणीकरण होता है वह दुष्ट-प्रकृति पात्रों के साथ नहीं होता। ऐसे पात्रों के सम्बन्ध की भावना रिसकों की जानकारी भर को जगा देती है। उसके प्रति सामाजिक का ममत्व नहीं रहता। ऐसे स्थानों में रिसकों को 'प्रत्यिभज्ञा' होती है। यो समिक्ये।

जहाँ कोई बलवान दुबेलों को दिलत या पीड़ित करने में अपने बल का प्रयोग करता है और उससे अपने को छतार्थ सममता है वहाँ सामाजिकों को जो आनन्द होता है वह यह स्मरण करके होता है कि हम पर भी बलवान अत्याचारी ने अत्याचार करने में ऐसा ही बलप्रयोग किया था। पूर्व ज्ञान का स्मरण ही प्रत्यमिज्ञा है। ऐसे स्थानों में साधारणीकरण का आनन्द नही होता। इस बात को डाक्टर भगवानदास भी कहते हैं—'एक किस्म (स्पृहणीय रस) वह जो अपने ऊपर भयकारक, वीभोत्सोत्पादक बलवान की सत्ता का 'स्मरण', आवाहन, कल्पन करके वह रस चखते हैं जो खल को अपने बल का प्रयोग दुबेलों को पीड़ा देने के लिये करने से होता है है।"

किसी किसी का कहना यह भी है कि अपनी कल्पना के बल से दुष्ट-प्रकृति पात्रों के स्थान पर अपने को अधिष्ठित कर लेने से साधारणी-

<sup>-</sup>२ पुरुषार्थ

करण हो सकता है श्रीर उससे उस भाव का, जिसे उक्त डाक्टर साहब रस कहते हैं, श्रानन्द भी मिल सकता है। पर सभी सामाजिकों के लिये यह संभव नहीं है।

यह ठीक है कि सभी सामाजिक एक प्रकृति के नहीं होते। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है। इससे छुछ सामाजिक एक ओर जहाँ पीड़ित के प्रति अनुकम्पा के कारण करुण रस का आनन्द सेते हैं वहाँ दूसरी ओर कोधी पीड़क के प्रति छुछ सामाजिक को घृणात्मक भाव्यनुभूति होगी। यहाँ काल्पनिक आनन्द की ही विशेषता होगी।

यह प्रत्यत्त अनुभव से सिद्ध है कि वकरे की बिल को कितने आनन्द से देखते हैं और कितन उस स्थान से भाग जाते हैं। देखने बाले वीभत्स रस का आनन्द लेते हैं और भागने वाले करुए रस का) हर्शकों को पशुहन्ता के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रहता पर पलायन-कर्ताओं को रोष नहीं तो घृएए अवश्य होती है और इसी भाव का उन्हें आनन्द होता है। दोनों प्रकार के व्यक्तियों को आनन्द प्राप्त होता है पर भिन्न किप से। इससे सिद्ध है कि सामाजिकों की प्रकृति एक सी नहीं होती। ऐसी ऐसी घटनाओं से उन्हें अपनी अपनी प्रकृति के अनुकृत आनन्द प्राप्त होता है। पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता।

बंकिम चन्द्र के 'कपालकुएडला' उपान्यास का वह श्रंश पिढ़ये जहाँ कापालिक कपालकुएडला को बलिदान की श्रवस्था में प्रस्तुत कर रखता है श्रोर श्रास्त्रान्वेबए को जाता है। हम इस प्रसंग को चाव से पढ़ते हैं। यहाँ कापालिक के प्रति हमारी घुए। नहीं होती। क्योंकि वह श्रपनी सिद्धि के लिये श्रपना कर्तव्य करता है। कपालकुएडला के प्रति उसका कोई रागद्धे ष या क्रोधचोभ नहीं है। यहाँ नि:संकोच सबसे साधारणीकरण होने की बात कही जा सकती है। शाकों को ही क्यों, सभी सहदयों को संवेदनात्मक रसानुभूति होगी। कपालकुएडला के भाग जाने से हमें श्रानन्द होता है, यह बात दूसरी है। पर पहले भी उसके बलिदान से हमारा मन भागता नजर नहीं श्राता। सिनेमा में जंगली जातियों की नरबिल के कुत्यों को देखते हैं तो हम उनसे घुए। नहीं करते। हम जानते हैं कि यह उनका स्वभाव है श्रोर उन्हें जंगली कह कर छोड़ देते हैं।

ऐसे स्थानों में त्रालंबन और त्राश्रय के प्रति सामाजिकों की दो प्रकार की अनुमूर्तियाँ मानी जा सकती हैं और उनके विषय में अपनी गढ़ी हुई वृत्तियों से हमें रसानुभूति होती है, ज्ञानन्द मिलता है। यथार्थ बात तो यह है कि विभाव—ज्ञालंबन और ज्ञाश्रय के सभी उचित भावों से साधारणीकरण होगा और संवेदनात्मक ज्ञनुभृति होगी।

शुक्लजी स्वयं कहते हैं कि 'यहाँ के आचार्यों ने अव्यकाव्य और दृश्यकाव्य दोनों. में रस की प्रधानता रक्खी है। इसीसे दृश्यकाव्य में भी उनका लद्द्य तादात्म्य और साधारणीकरण (हम एक ही मानते हैं) की ओर रहता है। पर योरप के दृश्यकाव्यों में शीलवैचित्र्य या अन्त: प्रकृतिवैचित्र्य की ओर ही प्रधान लद्द्य रहता है, जिसके साचात्कार से दर्शकों, को आश्चर्य या कुतृहल मात्र की अनुभूति होती है।

अत्रशः यह सत्य है। नाढक देखने से दर्शकों को काव्यानन्द प्राप्त हो, हमारे आचार्यों का यही लच्य रहा। कुतूहल मात्र की अनुभूति तो बाजीगरी आदि से भी हो सकती है। यदि नाटक का आश्चर्य या कुतूहल मात्र ही उद्देश्य रहा; हृदय की गहरी अनुभूति नहीं हुई तो नाटक को काव्यसाहित्य का रूप देना ही व्यर्थ है। कौनुकात्मक अनुभूति चिणक और तात्कालिक होती है, अपर ही अपर की होती है। किन्तु संवेदनात्मक अनुभूति दीर्घकालिक होती है, गहरी होती है। जब तक विभावादि मन से दूर नहीं होते तब तक वह/ अनुभूति बनी रहती है और इसका प्राण् साधारणीकरण ही है।

### एकतालीसवीं छाया

## साधारणीकरण क्यों होता है ?

एक लोकोिक है 'स्वगणे परमा प्रीति:'—अपने गण में परम प्रीति होती है।। बालक से बालक का प्रेम होता है; जवान जवानों से जा मिलते हैं; वृद्धों का साथी वृद्धों के सिवा और कौन हो सकता है ? ऐसे ही कर्मकार कर्मकारों के साथ, गायक गायकों के साथ, विलासी विलासियों के साथ, चोर चोरों के साथ सम्बन्ध रखते हैं। इसका कारण यही है कि उनके विचार, कार्य, स्वभाव एक से होते हैं। ये सब भावना में भी काम आते हैं। यद्यपि इसका संकुचित क्रेत्र है तथापि इसमें भी साधारणीकरण का बीज है। एक कहावत है, 'सौ सयाने एक मत'। श्रिभिष्राय यह है कि समभदारों की समभ एक बिंदु पर पहुँचती है। हम जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे मन में जो भाव जगते हैं वे भाव दूसरे पढ़ने, देखने, सुनने वालों को भी जगते हैं। श्रामसीमा के युद्ध में गाँव के गाँव एक-मत हो युद्ध के लिये निकल पड़ते हैं। कड़खा गाते हुए देशसेवकों को जाते देख दर्शकों के मन में भी स्वदेशप्रेम उमड़ पड़ता है। ऐसी सामुदायिक घटनात्रों को हम इतिहास में पढ़ते हैं या ऐसे दृश्यों को रूपकों में देखते हैं तो हमारी एक ही दशा हो जाती है। क्योंकि सभी सयाने हैं, समभदार हैं, सहदय हैं। उनके एकमत होने, उनके हदयों में एक से भाव उमड़ पड़ने का कारण सहदयता ही है जो साधारणी-करण का रूप दे देती है।

मनुष्य सामाजिक जीव है। समाज में ही मनुष्य जनमता है, पलता है, बढ़ता है, विचरता है और उसीके अनुकूल चलता है। उसकी प्रवृक्ति वैसी ही बनती है और उसके संस्कार भी वैसे ही बँधते हैं। 'भेड़ियों की मॉद मे पला लड़का' भी उन्हीं जैसा आचरण करता देखा गया है। अत: समाज जिसे अपनाता है, हम भी अपनाते हैं; जिसे त्यागता है, त्यागते हैं, जिसे आदर देता है, उसे आदर देते हैं; जिससे घृणा करता है, घृणा करते हैं और वैसे ही हमारे कार्य होते हैं जैसे कि उसके होते हैं। इसीसे हमारा साधारणीकरण होता है। इसमे सहानुभूति भी सहायक होती है।

कहने का श्रमिप्राय यह कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वह एक प्रकार का है। उसके श्रनुकूल ही भावाभिन्यिक्त होती है। होनी ही चाहिये। साधारणीकरण का यह एक मूल मन्त्र है। रंगमंच पर हम चुम्बन के भाव का श्रनुमोदन नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे सामाजिक वातावरण में वह श्लाध्य नहीं है। ऐसे स्थानों में हमारा साधारणी-करण न होगा। रावण का सीता के प्रति या चंदू का रमेश की स्त्री के प्रति जो श्राचरण दिखाई पड़ता है उससे हमारा साधारणीकरण इसीसे नहीं होता कि ऐसी बातें हमारे सामाजिक वातावरण में श्रनु-मोदित नहीं हैं, उचित नहीं मानी जाती। इसीसे हमारे श्राचार्यों ने कहा है कि राम का सा श्राचरण करना चाहिये न कि रावण का सा। ऐसे प्रतिपची पात्रों की सृष्टि नायक के चरित्र की पृष्टि के लिये की जाती है। कहीं-कहीं ऐसी सृष्टि कथावस्तु की सहायक होती है। साधारणीकरण का एक दूसरा स्तर भी होता है जो वातावरण के स्तर से बहुत ऊँचा होता है। इसमे जो भाव-भागनायें होती हैं वे मानव-मानव की होती है। क्योंकि इसका स्रोत एक ही है। सभी मानवों का अवतार एक ही स्थान से हुआ है। अर्थात् मानवसृष्टि का मूल एक ही है। इस स्तर के भाव एक ही होते हैं। ये भाव मानव-मानव का भेद नहीं करते। सभी के लिये एक से अतीत होते हैं। ऐसे भावों के कल्पक समाजविशेष, जितविशेष या देशविशेष के नहीं होते, विश्व के होते हैं।

'एकोऽहं बहु स्थाम्' तक यह विचार पहुँच जाता है। इसका दार्शनिक दृष्टिकोण बहुत जटिल और बड़ा ही विवारपूर्ण है। परमात्म-आत्म-विवेचन की इति को कोई नहीं प्रहुँच सका और सभी 'नेति नेति' ही कहते हैं। किन्तु यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि हम सबों में, मानवमात्र में, एक ही परमात्म-तत्त्व है और हम सब उसी लीलामय की लीला के विकास हैं।

गीता का कथन है कि 'इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश हैं''। यही नहीं, 'मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अन्तर्यामी रूप से स्थित हूँ और मुक्त से ही स्मृति, ज्ञान और आपोहन (विचार के द्वारा संशय आदि दोपों को हटाने का नाम) होता हैं?।

कवि भी यही कहते है-

मुण्मय प्रदीप मे दीपित हम साश्वत प्रकाश की शिखा सुषुम ।
हम एक ज्योति के दीप अखिळ ज्योतित जिनसे जग का ऑगन । पंत
सिन्धु का क्या परिचय दें देव, बिगड़ते बनते वीचि-विलास ।
श्रुद्ध हैं मेरे बुद्बुद प्राण, तुम्हीं में सृष्टि तुम्ही में नाश । महादेवी
इस प्रकार मानव-हृद्य में एक ही परमात्मा का अंश विद्यमान है
और वह ज्ञान का भी मूल है । फिर एक हृद्य का दूसरे हृद्य से संवाद
होना—मेल खाना स्वाभाविक ही नहीं, वैज्ञानिक भी है । इस कारण
साधारणीकरण सहज होता है । यहाँ अनेक प्रकार के प्रश्न उठाये ज्ञा
सकते हैं किन्तु सबका समाधान यही है कि सभी मानव-हृद्य एक से
नहीं होते । उनमें इश्वरांश की अधिकता और न्यूनता भी होती है

१ ममैवाशो जीवलोके जीवभूतः सनातन. ।

२ सर्वस्य चाहं हिंद संनिविष्ट मत्तः स्मितिर्ज्ञानमपोहनं च ।

जिसके साथ प्राक्तन संस्कार भी लिपटा रहता है; ज्ञान का न्यूनाधिक्य भी अपना प्रभाव दिखलाता है। साथ ही यह भी समक लेना चाहिये कि आत्मा की दिव्यता, महानता आदि गुणों पर संसार के संपर्क से मलिनता, जुद्रता आदि अवगुणों का पर्दा भी पड़ जाता है।

गीतांजित विश्ववरेण्य क्यों हुई ? उसके भावों के साथ विश्व-मानव का हृदय-संवाद क्यों हुआ ? उसके साथ देशी-विदेशी का भाव क्यों न रहा ? वही मानव-मात्र में एक तत्त्व की विद्यमानता कारण है जिससे साधारणीकरण हुआ। इसीसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर विश्वकिव माने गये और उनके कान्य ने सार्वभौमिकता का पद प्राप्त किया।

सार्वभौमिक साहित्य त्रानन्ददान के साथ साथ जीवनयात्रा को प्रशस्त करता है, विभिन्न संस्कृति तथा सभ्यता के मानवों को श्रकुं ठित भाव से श्रपनी श्रोर श्राकर्षित करता है श्रौर श्रपनी विशाल बाहुश्रों को देश-काल-पात्र-निरविच्छन्न व्यक्ति-सामान्य को श्रपने श्रालिगन में श्रावद्ध करने के लियं निरन्तर फैलाये रहता है।

श्रव हमारी तुम्हारी की संकीर्णता से मुक्त होकर 'वसुधैव कुदुम्बकम्' के सिद्धान्त से साहित्य की सृष्टि करनी चाहिये जिसमें विश्वमानव की श्रात्मा को देखा जा सके श्रीर निर्विकल्प साथारणीकरण संभव हो।

# बयालीसवीं झाया

### साधारणीकरण के मूलतत्त्व

काव्य रस का व्यक्षक है। अभिप्राय यह कि काव्य में ऐसी शिक्त रहती है जिससे रसीद्र क, रसानुभूति वा रस-बोध होता है। वह शिक्त उसकी व्यक्षना है। उसीसे पाठक, श्रोता या दर्शक कि की अनुभूति को हृद्यंगम करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि काव्य में रस नहीं, विक्त उसमें रसानुभूति के ऐसे संकेत, सूत्र वा तत्त्व विश्वमान है जिससे मानव-मन की वासना जाप्रत हो उठती है और वे आनम्होपमोग करने तगते हैं।

कवि के लिये मुख्य है अनुभूति की अभिव्यक्ति और पाठक के लिये मुख्य है ब्यञ्जना द्वारा रसानुभूति । इससे आलंबन आदि के विषय में किव और पाठक दोनों के दो दृष्टिकोग्ए होते हैं। एक उदाहरण से समभें।

सुत बित नारि भवन परिवरा, होंहि जाँहि जग बारंबारा। अस बिचारि जिय जागहु ताता, मिल्लिहें न जगत सहोदर आता॥

—तुलसी

इसमें काञ्यगत यह रससामग्री है। (१) मूर्ज्ञित लक्ष्मण आलंबन (२) लक्ष्मण के गुणों का स्मरण आदि उद्घीपन (२) गद्गद वचन, अश्रुमोचन आदि अनुभाव (६) दैन्य आदि संचारी और (४) शोक स्थायी भाव हैं। कवि ने काञ्य में ज्यञ्जना का यही साधन प्रस्तुत कर दिया है।

किन्तु पाठक के सामने लक्ष्मण नहीं, (१) राम आलंबन (२) राम की दीनता, किकर्तव्यविमूद्ता आदि उद्दीपन (३) विषाद आदि संचारी (४) आँखों मे आँसू भर आना, रोमांच होना, गला भर आना आदि अनुभाव और (४) शोक स्थायी भाव हैं।

इस प्रकार रससामग्री का प्रथक्करण काव्य-शास्त्राभ्यासियों और हिन्दी के पाठकों को विचित्र सा जान पड़ेगा। क्योंकि इस प्रकार न तो संस्कृत के प्रन्थों में और न हिन्दी के प्रन्थों में विभाग किया गया है। कारण यह कि रसोद्रे क के लिये सभी का साधारणी-करण होना आवश्यक समका जाता रहा है। किन्तु इस विभाजन में भी विभावादि का साधारणीकरण होने में कोई बाधा नहीं।

यदि यहाँ यह कहा जाय कि शुक्त जी भी तो ऐसा ही कुछ— आश्रय के साथ तादातम्य श्रीर श्रालंबन के साथ साधारणीकरण— कहते हैं, सो ठीक नहीं। यहाँ तो पाठक ही आश्रय हो जाता है। क्योंकि वही यहाँ रस-भोका रसिक है। उनके मत जैसा इसमें केवल आलंबनत्व को प्रधानता नहीं दी जाती। बल्कि सभी का साधारणी-करण हो जाता है।

यदि हम उक्त मतभेदों की बाते मन में रख कर भी एक बात कहे तो सारी समस्या सुलभ जाय और आचार्यों की बातों का बिरोध भी न हो, बल्कि प्रकारान्तर से उनकी बातों का ही समर्थन हो जाय। भाव की बात एक दो स्थानो पर प्रकारान्तर से पीछे कह भी आबे हैं। वह यह कि किव के भाव के साथ साधारणीकरण होता है। विभा-वादि के साथ साधारणीकरण का भी यही भाव है। समिभये कि किव ने जो उपर्युक्त वर्णन किया है उसमे उनके अन्तह द्य की यही भावना है कि राम साधारण मानव के समान दुखित थे। यह भाव हमारे मन में भी उपजता है और हम राम के दुख को अपना सममने लगते हैं। इसका अभिप्राय यही है कि उनके भाव हमारे भी भाव हो जाते हैं। ऐसी एकता की बात भी कही गयी है। इस प्रकार आचार्यों की बात को—विभावादि को किव के भाव के रूप में ले लिया जाय तो साधारणीकरण के सम्बन्ध मे अड़चन की कोई बात नहीं उठती। एक उदाहरण से समिन्नये—

नृपाल निज राज्य को सुखित राम को दीजिये; वृथा न मन को दुखी तनिक भी कभी कीजिये। यहाँ निरयदायिनी विषम कीर्ति को लीजिये;

छवार ! परछोक में सतत हाथ को मीजिये। रा० च० उपा० कैकेयी के 'लगे वचल बाए से हृदय में धरानाथ के'। सत्यन्नती दशरथ को लबार—मिध्यावादी कहनेवाली कैकेयी से हमारा साधारणीकरए नहीं होता, आश्रय के आलंबन के प्रति व्यक्त किये गये भाव से हमारा मेल नहीं खाता। शुक्तजी के शब्दों में कहें तो आश्रय के साथ हमारा तादात्म्य नहीं होता।

श्रव यदि हम यह कहें कि यहाँ किव को यह श्रभिप्रत है कि कैकेशी से ऐसे ही बचन कहलाये जायँ कि दशरथ को पीड़ा पहुँचे, कैकेशी की करूता प्रकट हो तो इन भावों से हमारा साधारणीकरण हो जाता है; व्यक्तिवैच्चिय की बात भी दूर हो जाती है और श्राचार्यों के विभावादि के साथ साधारणीकरण की बात भी रह जाती है। जहाँ जैसा किव ने जो भाव व्यक्त किया वहाँ वैसा हो हमारा हृद्य हो गया। किव वही है जो जैसा चाहे पाठकों को वैसा बना कर छोड़ दे। जिस किव में यह शक्ति नहीं, जो किव श्रपनी श्रनुभूति की श्रभिव्यक्ति से सामाजिकों को संवेदनशील नहीं बना सका, वह किव नहीं।

यह भी देखा जाता है कि जहाँ कोई आश्रय (विभाव) नहीं रहता वहाँ आलंबन के प्रति किव के भावों के साथ ही साधारणीकरण होता है। जैसे—

१ कवेरन्तर्गतं भावं भावयन् भाव उच्यते ।

२ नायकस्य कवेः श्रोतुः समानानुभवस्तथा । भट्टतात

सुरपति के हम ही हैं अनुचर जगत्याण के भी सहचर। मेघदूत की सजल कल्पना चातक के चिरजीवनधर॥

#### अथवा

कौन कौन तुम परिहतवसना म्लानमना भूपतिता सी वातहता विच्छित लता सी रतिश्रान्ता वजवनिता सी। पंत

इनमें 'वादल' श्रौर 'छाया' के प्रति जो भाव है उन्हीं से साधारणी-करण होता है। इनमे श्राश्रय कोई नहीं है।

इसमे सन्देह नहीं कि साधारणीकरण में किन का व्यक्तित्व भी बहुत कुछ काम करता है। यदि किन लोकसाधारण भाव को नहीं अपनाता और भाषा की कमजोरी या अनुभूति के अधूरेपन से उसको व्यक्त करने में समर्थ नहीं होता तो साधारणीकरण सम्भव नहीं। इसके लिये भाषा का भावमय होना आवश्यक है, रागात्मक होना अनिवार्य है। किन सामान्य भानों की ही जागृति करता है। किन को सहृद्य का समानधर्मा होना ब्राहिये। तभी वह साधारणीकरण में समर्थ हो सकता है।

## तेतालिसवीं द्याया

## लौकिक रस और अलौकिक रस

'ऋलोकिक' शब्द ने साहित्यिकों में एक भ्रम पैदा कर दिया है। वे इसका पारलोकिक, स्वर्गीय श्रादि श्रर्थ करते हैं। बड़े-बड़े विद्वान भी इसके चक्कर में पड़ गये हैं। डाक्टर भगवान दास लिखते हैं 'लोकोत्तर भी कैसे कहा जा सकता है। लोक में ही तो काव्य-साहित्य के रस की चर्चा है।' १ ऐसा लिखते हुए डाक्टर साहब लोकोत्तर से परलोक का ही भाव ग्रहण करते हैं।

श्रतीकिक का श्रभिप्राय न तो स्वर्गीय है और न पारतीकिक। इसका अर्थ है श्रतोक-सामान्य श्रर्थात् तीकिक वस्तु से वितव्या। बस, केवल यही अर्थ है, दूसरा कुछ नहीं। इसका श्रतोक-सामान्य होना ही इसे ब्रह्मानन्द-सहोदरता की कज्ञा को पहुँचाता है।

१. पुरुषार्थ, पृष्ठ १४०

रस लौकिक भी होता है ख्रौर अलौकिक भी। लौकिक की कोई महत्ता नहीं ख्रौर अलौकिक की महत्ता का वर्णन काव्यशास्त्र करता है। ख्राज अलौकिक रस को लौकिक सिद्ध करने का आन्दोलनसा उठ खड़ा हुआ है।

कोई कहता है कि 'प्रत्यचानुभूति से काव्यानुभूति वा 'रसानुभूति कोई पृथक वस्तु नहीं है। यह अवश्य है कि रसानुभूति प्रत्यचानुभूति का परिष्कृत रूप है। यह नहीं कि रसानुभूति प्रत्यचानुभूति की अपेचा मूलत: कोई भिन्न प्रकार की अनुभूति है।' यह रिचार्ड के प्रभाव का ही परिणाम है, जिन्होंने यह कहा था कि 'जो लोग अलौकिक आदि शब्दों में कला की महिमा गाते है, वे कला के सौन्दर्य के संहारक हैं'। हमारा कहना है कि पर्ष्यकृत रूप होना ही केवल उसकी अलौकिकता नहीं। ऐसी अनुभूति का लौकिक रूप नहीं होता; इसी में उसकी अलौकिकता है। मूलत: भी दोनों एक नहीं हैं।

अरस्तू भी कहता है कि 'किव का यह कत्त व्य नहीं कि घटित घटना की आवृत्ति करे, बल्कि क्या घट सकता है। ''इतिहास तथ्य पर निर्भर करता है। पर किवता तथ्य को सत्य में पिरिणत करती है। ''काव्य का सत्य यथार्थता की नकल नहीं होता, बल्कि वह एक उच्च यथार्थता ही होता है, क्या हो सकता है, क्या है, यह विशेष्टी।' इससे लौकिक प्रत्यन्त और किव-प्रत्यन्त एक नहीं हो सकते।

हम किसी असहाय-दुर्बल को सबल द्वारा ताड़ित और लांछित होते देखकर क्रुद्ध हो उठते हैं और उसकी प्रतिक्रिया के लिये कमर कस लेते हैं। किसी दुधित अबोध बालक की मूखी-सूखी मा को सड़क पर बिलबिलाती देखते हैं, तब हमारी करुणा चिल्लाकर कहती है कि कुछ दो, सहायता करो। किसी अनाथ विधवा को देखते हैं, तरस खाते हैं

१, रिचर्डस का कहन। है—There is no gap between our every day emotional life and the material of poetry —Practical Cisticism (summary)

<sup>2</sup> Principles of Literary Criticism.

<sup>3</sup> It is not the function of the poet to relate what has happened but what may happen "poetry transforms its facts into truths. The truth of poetry is not a copy of reality but higher reality, what to be, not what is. —Poetics

भौर श्रनाथालय का प्रबंध करते हैं। इनमें श्रनुभूति भी है भौर प्रतिकिया की प्ररेणा भी। यह व्यक्तिगत क्रोध, करुणा की प्रत्यचानुभूति लौकिक श्रनुभूति है। यह काव्यानुभूति की समकच्चता नहीं कर सकती। कारण भनेक हैं—

कविता की उत्पत्ति प्रत्यत्त। नुभूति से नहीं होतो। इस समय किंवि का हृद्य इतना चंचल रहता है कि भाव को कोई रूप ही नहीं दें सकता। किंवि जिस समय रचना करता है, उस समय वास्तिविक घटना के साथ जो लौकिक भाव जड़े रहते हैं, उनका आश्रय नहीं लेता। लौकिक रूप में वास्तिविक घटना के साथ अनुभूति—भाव हृद्य के अतस्तल में वासना रूप से अपना स्थान बना लेती है। जब समय पाकर वास्तव-निरपेत्त वही वासना उद्बुद्ध होती है, तभी वह देशाकाल से मुक्त होकर सर्वसाधारण के विभावन के योग्य होती है। फिर किंव इस विभावन-व्यापार के परिणाम-स्वरूप जो रचना करता है, वही आस्वाद-योग्य होती है। अर्थात् प्रत्यत्तानुभूति से जो संस्कार अवन्द्र में बँध जाता है, वही समय-विशेष पर किसी सूत्र को पाकर आनन्द्वेदनोह्ने लित किंव-हृद्य से किंवता के रूप में प्रकाश पाता है। वर्डस्वर्थ का कहना है कि समय-समय पर मन में जो भाव संगृतित होता है, वही किसी विशेष अवसर पर जब प्रकाश मे आता है, तभी किंवता का जन्म होता है। १ एक उदाहरण से समभें—

वह इष्ट देव के मन्दिर की प्रमान्सी, वह दीपशिखान्सी शान्त भाव में लीन, वह कर काल-ताण्डव की स्मृति रेखा-सी, वह दूरे तरु की छुटी लता-सी दीन— दलित, भारत की ही विधवा है।—निरासा

यहाँ विधवा का वह रूप नहीं है, जिससे करुणा का ही उद्रेक होता है, बल्कि उसमें भावुकता, पवित्रता, शान्ति तथा दीप्ति भी है। यदि इसको कोई परिष्कृत रूप कहे, तो ठीक नहीं। क्योंकि एक ही रूप को परिष्कृत-अपरिष्कृत कहा जा सकता है। किन्तु कविता में जो लौकिक अनुभव होता है वह तो गहता नहीं। वह रूपान्तर में प्रकट

<sup>1.</sup> Poetry takes its origin from emotion recollected in tranquility.

होता है; उसका वही लौकिक रूप नहीं रहता। इससे दोनों की अनुभूतियाँ एक प्रकार की नहीं कही जा सकती।

काठ्यानन्द रसिकगत होता है, क्योंकि वह उसका भोका है। काठ्य-नाटकगत रस नहीं होता। क्योकि उन्हीं पात्रों के वे वृत्त होते हैं। स्रभिप्राय यह कि नाटक के पात्र त्र्यपने ही चरित्र दिखलाते हैं। वे समभते हैं कि यह तो हमारा ही काम है। इसी से कहा है कि 'श्रभिनय की शिचा तथा अभ्यासादि के कारण राम आदि के रूप का श्रभिनय करनेवाला रस का श्रास्वादयिता नही हो सकता । किन्तु, यह भी संभव है कि यदि नट यह बात भूल जाय कि यह हमारी स्त्री है और हमलोगों के समान उसे काव्यार्थ की भावना होने लगे, तो उसे केवल लौकिक रूस का ही त्रानन्द नहीं होता, बल्कि काव्य-रस का भी मजा मिलता है । अन विचार करने की बात यह है कि कवि किसके लिये काव्य-नाटक की रचना करता है ? वह काव्य-नाटक के पात्रों के लिये तो करता नहीं, करता है रिसकों के रसास्वाद के लिये। यदि पात्र रसानुभव करने लगे, तो अनेक दोष आ जाते हैं। एक तो यह कि जब पात्र आनन्दमग्न हो जायगा, तो उसके कार्य वैसे नहीं हो सकते, जिसके कृत्यों का वह अनुकरण करता है। क्योंकि उसका ध्यान श्रन्यत्र बँट जायगा। दूसरी बात यह कि उसका रूप लौकिक हो जायगा। काव्य-नाटकों में राम-सीता या दुष्यन्त-शक्तुन्तला की रति को लौकिक दुष्यन्त-शकुन्तला की रित मान लें, तो दर्शक उन्हें अपनी प्रण्यिनी के साथ लौकिक शृंगारी पुरुष ही सममेगा। इससे होगा यह कि रसिक दर्शकों को रसास्वाद नहीं होगा। रहस्य के उद्घाटन से भलेमानसों को लाज भी लगेगी। कितनों को ईर्ष्या और डाह होगी तथा बहुतों को प्रेम भी उमड़ आ सकता है। इससे पात्रों को रसानु-भव होता है, यह कहना उचित नहीं प्रतीत होता। उसीसे कहा है कि नट को कुछ भी रसास्वाद नहीं होता। सामाजिक रस को चखते हैं। तृंट तो पात्र मात्र हैं। 3 तीसरी बात यह कि रस व्यंग्य होता है, यह

शिक्वाभ्यासादि - मात्रे गा राघवादे सरूपताम् ।
 दर्शयन्तर्को नैव रसस्यास्वादको भवेत् । सा॰ द०

२ काव्यार्थ-भावनास्वादो नर्तकस्य न वार्यते । दशरूपक

३. 'किचिन्न रसं स्वदंते नटः । सामाजिकास्तु लिहते रसान पात्रं नटो मत ।

सिद्धान्त भी भंग हो जायगा । इससे काव्यगत रस लौकिक होता है । श्रीर रसिकगत रस श्रलौकिक । पहला दूसरे का कारण हो सकता है ।

किया नहीं होते, जो ध्यानमग्न हो दिव्यच्छु से देखकर राम आदि की अवस्था का ज्यों का त्यों वर्णन करते। वे उनकी सर्वलोक-साधारण अवस्था को मलका देते हैं। अभिप्राय यह कि रसिक धीरोदात्त आदि नायकों की अवस्थाओं के प्रतिपादक राम आदि की जो विभावना करते हैं वही उन्हें आस्वादित होता है। उदाहरण के लिए रामचरित्र को लीजिये। लोकोपकार के लिये राम ने लौकिक चरित्र दिखलाया। वहीं चरित्र लव-कुश के मुख से वाल्मीिक के श्लोंकों में सुना, तो केवल वहीं नहीं, सभा की सभा चित्रलिखित-सी हो गयी। क्योंकि उस लौकिक चरित्र को किव ने अपनी वाणी मे अपने अंतःकरण की आनन्दवेदना से उसे ओत्रोत कर दिया था। राम का चरित्र पहले लौकिक था और अब अलौकिक हो गया था।

श्रभिनव गुप्त कहते हैं—''वीतविष्ना प्रतीति: ''। श्रर्थात् लौिकिक प्रतीति मे जो भाव उद्भूत होते हैं, वे ऐसे विष्नो से घिरे रहते हैं कि स्वच्छन्द रूप से श्रपने को प्रकाशित नहीं कर सकते। किन्तु काव्य-नाटक के द्वारा जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनमे ये सब विष्न नहीं रह सकते। एक विष्न की बात लीजिये—

हमारा व्यक्तिगत जो बोध है, अथवा मुख-दु:ख के रूप में जो प्रकाश पाता है, वही सब कुछ नहीं है। बल्क उसके साथ हमारा व्यक्ति-वैशिष्ट्य भी अज्ञात रूप से सम्बद्ध रहता है। उस मुख-दु:खादि से हमारा व्यक्तित्व एक प्रथक् वस्तु है। जो लोग हमारे मुख-दु:ख का अनुभव करते हैं, वे उसकी व्यर्थता का अनुभव नहीं करते। क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का ज्ञान अनुभव-कर्ता को नहीं रहता। जब तक हमारे व्यक्तित्व से लिपटे हुए मुख-दु:ख का ज्ञान न होगा, तब तक उसका ज्ञान अधूरा ही रहेगा। व्यक्तित्वश्चन्य मुख-दु:ख का यथार्थरूप प्रकाशित नहीं हो सकता। इस प्रकार जो साधारण प्रत्यच्च ज्ञान होता है, उसे विषय रूप में किसी की अपेना बनी रहती है। जब तक इस अपेना की पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक ज्ञान के बीच ज्ञान की विश्रान्ति नहीं होती। वह अपने को प्रकाशित करने के लिये अपना मार्ग दूँ दा ही करता है। प्रत्यच्च ज्ञान में यह

परापेक्तिता बराबर बनी ही रहती है। यह परापेक्तिता खरड-रूप से जैसे अपने को प्रकाशित कर सकती है, वैसे अखरड रूप से नहीं। यह परापेक्तिता अखरड रूप से स्वप्रकाश का विघ्न है। ऐसे विघ्न अनेक है।

काव्य-नाटक में जो आश्रय रूप से प्रतीत होता है वह साधारण रूप में रहता है। इसी से काव्यानुगत चेतना का जो उद्बोध होता है, वह उसमें वैसा विघ्न नहीं हो पाता। सारांश यह कि साधारण लोकविषय जब काव्यगत होता है, तब वह काव्यकला के प्रभाव से सब प्रकार के संबंधों से शन्य हो जाता है, परापे ज्ञिता रूप दोष से रहित हो जाता है और देश, काल तथा व्यक्ति का कुछ भी वैशिष्ट्य नहीं रहने पाता । इस दशा में जब चेतनो हे ध के साथ अन्तह दय की वासना मिल जाती है तब रस सृष्टि होती है। बिना बाधा-विघ्न के ही जब अन्तर्गत वासना रस-रूप में प्रकाशित होती है, तभी रस का चमत्कार प्रतीत होता है। यह अलौकिक रस में ही संभव है।

सीता श्रादि के दर्शन से उत्पन्न राम श्रादि की रित का उद्योध पिरिमित होता है—केवल राम श्रादि में ही रहता है। दुष्यन्त-शकुन्तला श्रादि में जो रित उत्पन्न हुई, उसका श्रानन्द उन्ही तक सीमित था। किन्तु काव्य-नाटक-गत राम-सीता, दुष्यन्त-शकुन्तला श्रादि का रितमाव विभाव श्रादि द्वारा प्रदर्शित होकर जो रसावस्था को प्राप्त होता है, वह व्यक्तिगत न रहकर श्रानेक श्रोतां श्रीर द्रष्टा को एक साथ ही समान रूप से श्रनुभूत होता है। इससे वह श्रपिमित होता है। दूसरी बात यह कि रामादिनिष्ठ जो रित होती है, वह लीकिक रहती है। श्रतः रस श्रपिमित श्रीर लोक-सामान्य न होने के कारण श्रलीकिक होता है। विद्न की बात लिखी ही जा चुकी है। यही दर्पणकार कहते है कि परिमित, लोकिक श्रीर सान्तराय श्रथीत् विद्न-सहित होने के कारण श्रनुकार्यनिष्ठरत्यादि का उद्घोध रस नहीं हो सकता ।

तदपसारगो हृदयसंबादो लोकसामान्यवस्तुविषयः । अ० गुप्त

२, पारमित्यात् लोकिकत्वात् सान्तरायतया तथा । आनुकार्यस्य रत्यादे उद्बोधो न रसो भवेत् । सा० दुर्पण

जो कहते हैं कि काव्य में सरस प्रसंग है, इससे रस काव्यगत ही है, उन्हें यह सोचना चाहिये कि यह उक्ति काव्य पढ़नेवाले रसिक की है; यह उक्ति रसिक के अनुभव की है। इससे ऐसी उक्ति का अर्थ यही हो सकता है कि काव्य का प्रसंग बड़ा प्रभावशाली है। उनमें अभिभूत करने की शक्ति बड़ी प्रवल है। यही सिद्ध होता है। यह नहीं कि काव्यगत रस है। काव्यगत रस लौकिक है और रसिक-गत रस ऋलौकिक।

श्राधुनिक काव्य-विवेचक कहते हैं कि काव्य में यदि रस नहीं रहता तो काव्यानंद कैसे प्राप्त होता ? काव्य मे जो वस्तु होगी वही तो प्राप्त होगी। काव्य का आँवला रिसकों के हृदय मे आम तो नहीं न हो जायगा ? इससे रस काञ्यंगत ही है और लौकिक ही है।

इन सब बातो का उत्तर यही है कि जो वस्तु मैं देखता हूँ श्रीर जैसी देखता हूँ, वह ठीक वैसी ही है, यह कहा नहीं जा सकता। जो मैं देखता हूँ वह अपनी ही दृष्टि से, उसमे दूसरे की दृष्टि नहीं। दूसरे की दृष्टि में वह मेरी-जैसी ही प्रतीत होगी, यह भी कहा नहीं जा सकता। उस वस्तुका जो वाह्य रूप है वह उसका श्रमली रूप नहीं है। उसका एक आन्तर रूप भी है। मेरी पहुँच जहाँ तक हो सकती, वहीं तक मैं देख सकता हूँ। दूसरा मुक्त से श्रधिक या कम भी देख सकता है। सभी का ज्ञान एक-सा नहीं होता श्रीर न सभी को एक वस्तु एक-सी प्रतीत होती। कहा है कि जब पंडितों ने विचार करना शुरू किया तो किसी-किसी कचा में श्रज्ञान उनके सामने श्रा खड़ा हुआ<sup>9</sup>। इस दार्शनिक विषय में इतने तर्क-वितर्क हैं कि उनका अन्त पाना कठिन है। फलितार्थ यह कि लोक में जिसका जो रूप रहता है, वह काव्य में नहीं रहने पाता और काव्य का रूप पाठकों के हृदय में, पाठकों के अनुसार अपने रूप बना लेता है, जो उन्हींका स्वनिर्मित होता है। इसीसे उन्हें त्रानन्द प्राप्त होता है।

कवि यह नहीं देखता कि वह वस्तु कैसी है, बल्कि यह देखता है कि वह उसे कैसी भासित होती है। इस दृष्टि मे उसकी भावना काम

विचारयितुमार्ब्धे परिडतैः सकलैरपि । श्रज्ञानं प्रतस्तेषां भाति कज्ञासु कासुचित् ॥ पंचदशी

करती है। वह दृष्टि वस्तु के ऋंन्तरंग में पैठ जाती है। दूसरों की दृष्टि और किव की दृष्टि में यही अन्तर है। किव जागतिक वस्तु को जब रंग-रूप दे देता है, वह वैसी नहीं रह जाती। उसकी प्रतिभा नयी प्रतिमा गढ़ देती है। कवि जब रचना करता है, तब उसे यह त्रानन्द प्राप्त नहीं होता, जो रचना के त्रानन्तर उसकी बार-बार पढ़ने पर त्र्यानन्द पाता है। इस समय वह रिसक के स्थान पर हो जाता है। इसीसे कवि के काव्य में श्रीर रसिक के श्रास्वाद में अंतर है। इसीसे अभिनव गुप्त कहते हैं कि कवि काव्य का मूल बीज है। इससे पहले कविगत ही रस है। कवि भी सामाजिक के तुल्य है। अत: काव्यगत रस लौकिक है। क्योंकि कवि-निर्मिति . के रूप में उसकी लौकिकता तब तक बनी रहती है, जब तक त्रास्वाद-योग्यता को नहीं पहुँचती। काव्य से जो रिसकों को रस मिलता है, वह केवंल उससे भिन्न ही नहीं होता, बढ़ा-चढ़ा भी । इसीसे काव्य का आँवला रिसकों के हृदय में उनकी अनुभूति और कल्पना से जो रूप धारण करता है, उसका आनन्द निराला होता है। क्योंकि तब आँवला आँवला न रहकर मुरब्बा का रूप धारण कर लेता है। इसीसे भरत कहते हैं कि अनेक भावों और अभिनयों से व्यंजित स्थायी भावों का आनन्द सहृदय दर्शक लुटते हैं, और प्रसन्न होते हैं ।

मानसशास्त्र भी इसे मानता है और इसको आदर्शनिर्माण (ideal construction) कहता है। मिल्टन का इस संबंध में कहना है कि मैं तो आधातमात्र करता हूँ। संगीत-निर्माण का कार्य तो श्रोता पर ही छोड़ देता हूँ। यह उपयुक्त विचार की ही विदेशी ध्वनि है।

श्रभिनव गुप्त कहते हैं—'काव्य वृत्त-रूप है, श्रभिनय श्रादि नट का व्यापार पुष्प-स्थानीय है श्रीर सामाजिकों का रसास्वाद फल-

मूलवीजस्थानीयात् कविगतो रस ।
 कविर्हि सामाजिकतुल्य एव । अभिनवभारती

२, नानाभावामिनयव्यञ्जितान् वागङ्गसत्वोपेतान् स्थायिभावान् आस्वाद्-यन्ति सुमनसः प्रेत्तका हर्षादीश्व गच्छन्ति । नाट्यशास्त्र

<sup>3.</sup> He (Milton) strikes the key-note and expects his hearers to make out the melody.

स्वरूप हैं । भाव यह कि काठ्यगत रूप तक रस-निर्माण नहीं होता, होता है रसिकों के हृद्य में । विचेष्टर भी यही बात कहते हैं कि 'पहले तो किव-निर्मित काठ्य में भावात्मक साधन होते हैं। फिर उसको पढ़कर हम सममते हैं कि वह हम में कहाँ तक भावों को जागृत करता है। काठ्यगत सामग्री का प्रयोजन है पाठकों के हृद्य में रसोद्य करना । अभिन्नाय यह कि किव रसानुकूल पात्रों का निर्माण करता है। अनन्तर वह काठ्य के पात्रों में भावों को भरता है, जिससे हम कहते हैं कि काठ्य में रस है। किन्तु, उसका परिणाम काठ्य तक ही सीमित नहीं। वह सहृद्यों के हृद्य में ही उमड़कर विश्रान्ति पाता है। सारांश यह कि इस अवस्था को पहुँचने पर ही वह खालीकिकता को प्राप्त करता है। किव और काठ्य तक उसका रूप लीकिक ही रहता है।

लोक में जो शोक, हर्ष आदि होते हैं, उनसे दु:ख और सुख ही होते हैं। ऐसा नहीं देखा जाता कि किसी को पुत्र-शोक हो और उसे देखकर किसी को आनन्द हो। किसी नरिपशाच की बात छोड़िये। किन्तु काव्य में शोक से भी आनन्द ही प्राप्त होता है, यदि आनन्द नहीं होता तो कोई रामायण के वनवास का प्रसंग क्यों पढ़ता? इसका कारण उसका अलौकिक होना ही है। उसका लोक के साधारण सम्बन्ध से ऊपर उठ जाना है। कारण यह कि यह शोक अलौकिक विभावन को प्राप्त कर लेता है। रित आदि को आस्वादोत्पत्त—रसो- होध के सोग्य बनाना ही 'विभावन' कहलाता है।

लोक में जो वनवास आदि दु:ख के कारण कहे जाते हैं वे यदि काव्य और नाटक में निबद्ध किये जाय, तो उसका 'कारण' शब्द से व्यवहार नहीं किया जाता, बल्कि 'अलौकिक विभाव' शब्द से

वृत्त्तस्थानीवं काव्यम्, तत्र पुष्पादिस्थानीयोऽभिनयादिनटव्यापार ।
 तत्र फलस्थानीय सामाजिकरसास्वादः । अ० भारती

<sup>2.</sup> By the phrase, emotional element in literature, then, we will understand the power of literature to awaken emotion in us, who read, emotional element in literature means the emotion of the reader.

<sup>-</sup>Principles of Literary Criticism.

व्यवहार होता है। कारण यह कि काव्य श्रादि में उपनिबद्ध होने पर उन्हीं कारणों में 'विभावन' नामक एक श्रलौकिक व्यापार उत्पन्न हो जाता है।

जब रंगमंच पर गीत-वाद्य होने लगता है श्रौर राम के से वसनश्राभूषण पहनकर नट प्रवेश करता है, तब कम से कम उस समय तो
वह व्यक्तिगत विशेषता को—श्रपनेपन को—श्रवश्य भूल जाता है।
उस समय के लिये उसे देश, काल सब कुछ विस्मृत हो जाता है श्रौर
श्रपने को राम ही सममने लगता है। उसके तात्कालिक मनोभाव को
सत्य, मिथ्या वा संदिग्ध कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि
वास्तव जगत् से सम्बद्ध ज्ञान को ही सत्य, मिथ्या वा संदिग्ध कह
सकते हैं। उस समय वास्तव जगत् उससे दूर हो जाता है श्रौर वह
एक श्रारोपित वा कल्पित जगत् में विचरण करने लगता है। राम
रूपधारी नट को देखकर यह भान नहीं होता कि देश-काल-वर्त्ती किसी
व्यक्ति को देखा जा रहा है। क्योंकि व्यक्तिगत विशेषता से वह
परे हो जाता है। जो नट राम बना है, वह राम नहीं हो सकता।
स्पष्टत: चित्र में यह भासित नहीं होता। इसीसे उसको देखने के समय
उसे न तो राम ही कहा जा सकता है श्रौर न कोई दूसरा परिचित
व्यक्ति। यह विभावन हमारे हृदय में चमत्कार पैदा कर देता है।

श्रीमित्राय यह कि शोकादि के कारण दुःख का उत्पन्न होना लोक-व्यवहार है। शोक के कारणों से शोक के उत्पन्न होने, हर्ष के कारणों से हर्ष के उत्पन्न होने का नियम लोक में ही किसी सीमा तक हो सकता है। यह लौकिक रस है। जब वे काव्य-निबद्ध हो जाते हैं, नाटक-सिनेमा में दिखाये जाते हैं, तब उक्त विभावन नाम का श्रालौकिक व्यापार उत्पन्न हो जाता है। श्रातः विभाव श्रादि के द्वारा उनसे श्रानन्द ही होता है, लोक में चाहे उनसे भले ही दुःख हो। इसी से रस श्रालौकिक है। दर्पणकार ने श्रालौकिकत्व के नीचे लिखे श्रानेक कारण दिथे हैं—-

(१) लौकिक पदार्थ ज्ञाप्य होते हैं, अर्थात् दूसरी वस्तुओं के द्वारा उनका ज्ञान होता है। पर रस ज्ञाप्य नहीं होता। क्योंकि अपनी सत्ता में कभी व्यभिचरित — प्रतीति के अयोग्य नहीं होता। अर्थात् जब होता है, तब अवश्य प्रतीत होता है। घट, पट आदि लौकिक पदार्थ ज्ञापक से अर्थात् ज्ञान करानेवाले दीपक आदि से

प्रकाशित होते हैं, वैसे ही उनके विद्यमान रहने पर भी कभी-कभी ज्ञान नहीं होता। ढके हुए पदार्थ को दीपक नहीं दिखा सकता। परन्तु रस ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रतीति के विना रस की सत्ता ही नहीं रहती। इससे रस श्रलौकिक है।

- (२) लौकिक वस्तु नित्य होती है पर रस नित्य नहीं है। क्योंकि विभाव श्रादि के ज्ञान पूर्व रस-संवेदन होता ही नहीं श्रीर नित्य वस्तु श्रसंवेदन काल में श्रर्थात् जब वस्तु का ज्ञान नहीं रहता, तब भी नष्ट नहीं होती। रस ज्ञानकाल में ही रहता है, श्रन्य काल में नहीं। श्रतः उसे नित्य भी नहीं कह सकते। श्रतः रस लोक-वस्तु-भिन्न-धर्मा है, श्रलौकिक है।
- (३) लौकिक पदार्थ कार्य-रूप होते हैं पर रस कार्य रूप नहीं है। क्योंकि रस विभावादिसमूहालंबनात्मक होता है। अर्थात् विभाव आदि के साथ रस सामूहिक रूप से एक ही साथ प्रतीत होता है। यदि रस कार्य होता, तो उसका कारण विभाव आदि का पृथक् ज्ञान होता। लौकिक कार्य में कारण और कार्य एक साथ नहीं दीख पड़ते। अब यदि विभाव आदि को कारण माने और रस को कार्य, तो इनकी प्रतीति एक साथ न होनी चाहिए। किन्तु रस-प्रतीति के समय विभाव आदि की भी प्रतीति होती रहती है। अतः विभाव आदि का ज्ञान रस का कारण नहीं और इसके अतिरिक्त अन्य कारण संभव नहीं। अतः रस किसी का कार्य नहीं हो सकता। कहने का अभिप्राय यह कि रसास्वाद के समय विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ ही स्थायी भाव रस-रूप में व्यक्त होता है, जो लौकिक कार्य के विपरीत है। इससे रस अलौकिक है।
- (४) लौकिक पदार्थ भूत, वर्तमान या भविष्यत् होते हैं, पर रस न तो भूत, न वर्तमान श्रौर न भविष्यत् ही होता है। यदि ऐसा होता तो, जो वस्तु हो चुकी उसका साज्ञात्कार श्राज कैसे हो सकता है? पर ऐसा होता है। ज्ञाप्य श्रौर कार्य न होने के कारण रस वर्तमान नहीं है। क्योंकि वर्तमान में लौकिक वस्तुएँ इन्हीं दो रूपों मे होती हैं। भविष्यत् भी उसे कैसे कहें जब कि वह श्रानन्दघन श्रौर प्रकाश-रूप साज्ञात्कार श्रनुभव का विषय होता है। भविष्यत् की वस्तु वर्तमान में नहीं देखी जाती। श्रतः रस श्रलौकिक है।

इस प्रकार दर्पणकार ने रस की अलौकिकता के अन्य अनेक

कारण दिये हैं। जटिलता के कारण उनका यहाँ उल्लेख स्रना-वश्यक है।

मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि काव्यानुभूति—रस एक विलज्ञण अनुभूति है। रिचार्ड स ऐन्द्रिय ही क्यों न कहें, परन्तु एन्द्रिय ज्ञानों की अपेज्ञा असाधारण है। क्योंकि यह भावना से प्राप्त भावित (contemplated) अनुभूति होती है। ऐन्द्रिय ज्ञान की स्थूलता और प्रत्यत्तता इसमें अधिकतर नहीं रहती। रस आत्मानन्द्र हप होता है। 'रसो वै सः'। अनुभूति वा संवेदन सूद्रम रूप से होता है, पर चित्तद्वृति के कारण वह व्यापक और विस्तृत होता है। साधारणतः ऐन्द्रिय ज्ञान का यह रूप नहीं होता। यद्यपि इस अनुभूति के लिये रिचार्ड स के कथनानुसार इन्द्रिय-विशेष का निर्माण नहीं है, तथापि यह भी नहीं कहीं जा सकता है कि रसानुभूति अमुक इन्द्रिय से होती है। हमारे यहाँ मन को भी इन्द्रिय माना गया है और रस मानस-प्रत्यत्त होता है। सहृद्यता ही इस अनुभूति में सहायक है। यह ढंके की चोट कहा जा सकता है कि रस लौकिक सुख की अपेज्ञा असाधारण सुख है और एकमात्र अन्त:करण की वृत्ति है। इसकी तह में पैठना साधारण नहीं। इसकी अनिर्वचनीयता मान्य है।

अन्त में अभिनव गुप्त की यही बात कहनी है कि रसना—आस्वाद-बोध-रूप होती है। किन्तु लौकिक अन्य बोधों की अपेज्ञा विलज्ञ् है। क्योंकि विभाव आदि उपाय लौकिक उपायों से विलज्ञ्ण होते हैं। विभाव आदि के संयोग से रसास्वाद होता है। अत: उस प्रकार रसास्वाद के गोचर होने के कार्ण रस लोकोत्तर या अलौकिक है।

रसतरंगिणी-कार ने अलौकिक रस के तीन भेद माने हैं— स्वापनिक, मानोरिशक श्रीर श्रीपनायक। इनमें अलौकिकता के यथार्थ तत्त्व न रहने के कारण इनका समादर न हुआ। किववर 'देव' ने अपने 'भावविलास' में इनका उल्लेख किया है श्रीर तीनों के उदाहरण भी दिये हैं। पर इनमें कितनी अलौकिकता श्रीर रसबत्ता है जो विचारणीय है।

<sup>9.</sup> रसना बोधरूपैव। किन्तु बोधान्तरेभ्यो लौकिकेभ्यो विलक्त्रगुवोपायानां विभावादीनां लौकिकवैलक्तण्यात्। तेन विभावादिसंयोगाद्रसना, यतो निष्पध-तेऽत. तथाविधरचनागोचरो लोकोत्तरोऽयों रस इति तात्पर्य सूत्रस्य। अभिनवभारती

# पैतालिसवीं छाया

#### रस-विमर्श

काव्य की रसचर्चा से काव्य के रस का श्रास्वाद नहीं मिलता। वह सहदयों—दिलदारों के हृदय से—दिल से श्रनुभव करने की—लुत्फ उठाने की वस्तु—चीज है। इसीसे रस को 'सहृदयहृदयसंवादी' कहा गया है। श्रर्थान्, सहृदयों के हृदय का श्रनुरूप होना—सह्धर्मी होना रस का गुण है।

काव्यों के अनुशीलन से और लोक-व्यवहार-निरीक्तण से विशद बना हुआ जिनका मानसद्र्यण काव्य की वर्णनीय वस्तु को प्रतिबिंबित करने की योग्यता रखता है वे ही हृद्य की भावना में समरस होनेवाले सहृद्य हैं। अभिप्राय यह कि काव्य पढ़ते-पढ़ते जिनका हृद्य ऐसा निर्मल हो जाता है कि उसमें काव्य के अंतरंग में पैठने की शिक्त आ जाती है। फिर जब वह कोई काव्य पढ़ता है तो उसके वर्णन से ऐसा मुग्ध हो जाता है, उसमें उसका मन ऐसा रम जाता है कि उससे हृदना ही नहीं चाहता। ऐसे ही व्यक्ति सहृद्य कहलाते हैं।

रस के दो उपादान हैं—वाह्य और आन्तर। वाह्य उपादान हैं किव का काञ्य, नाटक, उपन्यास आदि। आन्तर उपादान हैं चित्तवृत्तियाँ, मनोविकार वा राग। प्रचित्तत शब्दों में इन्हें भाव कहते हैं।
काञ्यवर्णित विभाव, अनुभाव आदि बाह्य उपादानों से मन के भाव रस-रूप में परिण्त हो जाते है। अभिप्राय यह कि लौकिक उपादानों से भी हमारे मन में हर्ष-शोक के भाव जाग उठते हैं और हिष्ति-शोकात होते हैं। पर ये भाव न तो रस हैं और न जिससे ये भाव उठते हैं वह काञ्य ही है। किन्तु इन्हीं स्विप्तल भावों पर जब किव अपनी प्रतिभा का मायाजाल फैलाकर एक मनोरम सृष्टि कर देता है, काञ्य का रूप दे देता है तभी उससे सामाजिकों को रसानुभव होता है। यही उसकी लौकिकता से अलौकिकता है। यही कारण है कि लौकिक शोक से हम शोकार्त ही होते हैं पर काञ्य के करण रस से भी हम आनन्द ही प्राप्त करते हैं।

१ येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवराँद्विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय-तन्मयीभव-नयोग्यता ते हृदयसंवादभाजः सहृदयाः । ध्वन्यालोकलोचन

रायनगृह में आती हुई नववधू को देखकर क्या कभी हम उस रस का आस्वाद सकते हैं जो इस किवता से रसास्वादन होता है— अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात! विकंपित मृदु उर, पुलकित गात, सशंकित ज्योत्स्ना सी चुपचाप, जिंदत पद निमत पलक हगपात; पास जब आ न सकोगी प्राण! मधुरता मे सी मरी अज्ञान, लाज की छुई मुई सी म्लान, प्रिये प्राणों की प्राण! पंत इसमें डेढ़ हाथ के घूँ घुट लटकानेवाली न तो लौकिक नववधू ही है और न ममर ममर करना, अड़ती हुई आना आदि अनुभाव ही हैं। है यहाँ एक अलौकिक, किवकिल्पत लाज की छुई मुई नायिका आलंबन और मिलन-मधुर, स्वाभाविक लाज के लजीले कार्य—अनुभाव। कवीन्द्र रवीन्द्र यह भाव पहले ही व्यक्त कर चुके हैं— द्विधाय जिंदत पदे कंप्रवक्षे नम्न नेत्रपाते स्मित हास्ये नाहीं चलो सल्जित वासर श्रय्याते

स्तब्ध श्रद्ध राते

किसी बालविधवा को देखते ही हम जीभ दाबकर हाय हाय करते हैं; आँखों में आँसू उमड़ आते हैं और दु:ख ही दु:ख होता है। पर ऐसी कविता मों को आँसू बहाते हुए भी हम पढ़ते हैं; एक ही बार नहीं, बार-बार पढ़ना चाहते हैं और आनन्द लाभ करते हैं।

अभी तो मुकुट बँघा था माथ, हुए कल ही हलदी के हाथ; खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुम्बन झून्य कपोल; हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिन्दूर अँगार! बातहत लितका वह सुकुमार, पड़ी है लिखाधार! पंत इससे स्पष्ट है कि कान्यरस ऋलोकिक होता है और हमें आनन्द ही आनन्द देता है। नित्य निरन्तर आनन्द-दान ही रस का कार्य है।

ही आनन्द देता है। नित्य निरन्तर आनन्द-दान ही रस का काय है।
कोई किसी को कहे कि 'तेरे लड़का हुआ है' तो पिता को जो
प्रसन्नता होती है वह न तो रस ही है और न वह वाक्य ही काव्य।
किन्तु किव इसी हर्ष को विभाव, अनुभाव की प्रतीति में ऐसा स्वाभाविक सुख से विलन्त्या बनाकर रख देता है कि वह सहृद्यों का हृद्याकर्षक होकर चमकने लगता' है अर्थात् वह हर्ष रस रूप में परिण्यत
होकर आस्वाद्योग्य हो जाता है। जैसे,

<sup>9 &#</sup>x27;पुत्रस्ते जात' इत्यतो यथा हर्षो जायते तथा नापि लच्चग्या । श्रपितु सहृदयस्य हृदयसंवादवलाद्विभावानुभावप्रतीतौ सिद्धस्वभावसुखादिविलच्चगः परिस्फुरति । छोचन

ज्यों भूप ने स्वसुतसंभवष्ट्रत जाना, ऐसे हुए मुदित विग्रह भान भूछे। जैसे तपोनिरत आत्मनिधान योगी होता प्रसन्नमन अंतिम सिद्धि पाके॥ राजा हुए मुदित और प्रसन्न ऐमे दो दंड एक टक ही लखते रहे वे। बोले तदा सचिव से सब राज्य में हो आनंद, मंगल, कुत्हल खेल नाना॥

इसी रूप में सहृदय अपने हृदय को प्रतिकितित देखते हैं और यही सकलहृदयसमसंवेदना है। किव लौकिक भाव को रसरूप देने के समय जब लौकिकता को पार कर जाता है तभी वह काव्य-रस की सृष्टि करने में समर्थ होता है।

डाक्टर भगवानदास कहते हैं, "किसी दु:खी-दिर को देखकर किसी के मन में करुणा उपने बा उसको धन दे, वा अन्य प्रकार से उसकी सहायता करे तो दाता तो करुणा का, देया का, दु:खी के शोक मे अनुकंपा, अनुकोश, अनुशोक (अंग्रेजी में सिम्पेथी) का भाव हुआ पर रस नहीं आया। यदि सहायता कर चुकने के बाद उसके मन में यह वृत्ति उत्पन्न हो—कैसा दु:खी था, कैसा दिद था, कैसा कुपापात्र था तो जानना कि उसको करुण रस आया।"

रसानुभव आगे-पीछे की बात नहीं। यह कौन कह सकता है कि जिस समय वह दान देता है उस समय उसके हृदय में यह अनुभूति न होती हो कि बड़ा ही दुखिया है। दुखी-इरिद्र होने की अनुमूति ही तो उसे प्रभावित या प्रेरित करती है कि इसे कुछ दान दो, इस पर दया करो, बड़ा ही दुखिया है। दान का तात्कालिक कार्य ही इस बात का प्रमाण है कि उसे कुछ अनुभूति हुई है। यह भावलंघन की सीमा है। अनुकंपा और सिम्पेथी का भाव उसी समय तक रहता है जिस समय वह मन में जाग जाता है, उसकी उद्रेकावस्था रहती है। जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तब वह अनुभूति का परिणाम कही जायगी। यदि इसमें उपेचा का भाव हो, हटा देने या गलग्रह दूर करने के विचार से कुछ देना हो तो यह न तो भाव का रूप धारण कर सकता है और न रस का ही। इस अर्थ का समर्थन आपका यह रस-तज्ञण कर रहा है—''श्रबुद्धिपूर्वक, श्रनिच्छा-पूर्वक, स्वाद नहीं, किन्तु बुद्धि-पूर्वक, इच्छापूर्वक आस्वादन की अनुशियनी चित्तवृत्ति का नाम रस है।" इन दोनों दशात्रों में करुणा का उपजना और उसका अनुभव होना श्रावश्यक है। ये भाव श्रीर रस लौकिक है। अलौकिक भाव-रस में

हान श्रीर श्रनुभव साथ ही साथ होंते हैं। यही रस की श्रलौकिकता है। भाव श्रीर रस के सम्बन्ध में श्रागे-पीछे की बात कहना भ्रामक है, वे लौकिक ही क्यों न हों।

श्राप श्रागे यह लिखते हैं—'भाव, त्रोभ, संरंभ, संवेग, श्रावेग, उद्देग, श्रावेश ( श्रंप्रेजी में इमोशन ) का श्रनुभव रस नहीं है ; किन्तु उस श्रनुभव का 'स्मरण', 'प्रतिसंवेदन', 'श्रास्वादन', 'रसन' रस है। 'भाव-स्मरणं रसः'।

यह कहना ठीक नहीं। भाव का अनुभव भी रस होता है। क्योंकि उसमें भी रसन है—आस्वाद-योग्यता है। आचार्य का कहना है कि रस, भाव, इनके आभास, भाव के उद्गम, शान्ति, सन्धि, सबलता, सभी रसन से—आस्वादित होने से रस' ही हैं। अनुभव ही तो आस्वादन है। प्रतिसंवेदन के स्थान पर अनुसंवेदन शब्द होता तो ठीक था। आप प्रमाण देते हैं भावस्मरणं रसः' पर व्याख्या में भाव के अनुभव का स्मरण लिखते हैं। भाव का स्मरण तो रस होगा ही जो उसका अनुभव है। भाव के अनुभव का स्मरण रस होता है यह बड़ी विचित्र वात है!

इस रूप में रस का विमर्श नये समलोचकों को भले ही पसंद की वस्तु नहीं हो पर त्र्यालंकारिकों की दृष्टि में, शुद्ध काव्यतत्वाव-गाहियों की दृष्टि में इससे बढ़कर दूसरी यथार्थ व्याख्या क्या हो सकती है ?

# बियालिसवीं बाया

### रस-संख्या-विस्तार

रस आनन्द-स्वरूप है। जब हम आनन्द-रूप में उसे पाते हैं तब उसके भेदों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। किन्तु, जब हम रसो-त्पित्त की विधाओं पर ध्यान देते हैं तब उसके भेदों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है और उसके मनमाने भेद करते हैं।

१ साहित्य के प्रथम आचार्य भरत मुनि ने प्रधानतः आठ रसों

१ रसभावी तदामासौ भावस्य प्रशमोदयौ ।
 सन्धः सबलता चेति सर्वेऽपि रसनाद्रसाः । साहित्य-दर्पण

का ही उल्लेख किया है। नाट्यशास्त्र में शान्त रस का जो उल्लेख है, कहते हैं कि वह प्रचिप्त है। टीकाकार उद्भट ने वह श्रंश जोड़ दिया है। पहले-पहल उद्भट ने ही नाटक मे शान्त रस की श्रवतारणा की है।

२ दण्डी ने माधुर्य गुण के लच्चण में रस का नाम लिया है तथा बाग्-रस श्रीर वस्तु-रस नामक उसके दो भेद किये हैं। शब्दालंकारों में श्रनुप्रास को बाग्-रस का पोषक श्रीर श्रर्थालंकारों में प्राम्यत्व दोष के श्रभाव को वस्तु-रस का पोषक माना है। पर स्वतन्त्र रूप से उन्होंने रसविवेचन नहीं किया 3 है।

३ रहट ने उक्त नव रसों में एक प्रेयान् रस जोड़कर उसकी संख्या दस कर दी है। इसमें स्तेह स्थायी भाव, साहचर्य आदि विभाव, नायिका के अश्रु आदि अनुभाव होते हैं। इस प्रेयान् रस का मूल कारण भामह और दण्डी के प्रेयस् अलंकार ही है, जिसमें प्रियतर आख्यान अर्थान् देवता, मान्य, प्रिय, पुत्र आदि के प्रति प्रीति-पूर्वक वचन कहा जाता है।

४ भोज ने प्रेय के बाद दो अन्य रसो—उदात्त और उद्धत—की वृद्धि की। उन्होंने उदात्त का 'मित' और उद्धत का 'गर्ब' स्थायी भात्र स्थिर किये। उनके मत से धीरोदात्त और धीरोद्धत नायक इन दोनों रसों के नायक है हैं।

४ विश्वनाथ ने वत्सल नामक एक नये रस का उल्लेख किया जिसका स्थायी भाव वात्सल्य है। इसके पुत्र स्रादि स्रालंबन स्रीर स्रंगस्पर्शे स्रादि स्रतुभाव<sup>8</sup> हैं।

६ प्रेयस् त्रालंकार से ही भक्तिरस की उद्भावना की गयी। पर शान्त रस में ही तब तक इसका अन्तर्भाव होता रहा जब तक

\*31.D

१ श्रष्टी नाट्ये रसा. स्मृता । नाट्य शास्त्र

२ वीभत्साद्भुतशान्ताश्च नव नाट्ये रसा. स्मृता । का० सं०

३ मधुरं रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रसस्थिति । **कान्यादर्श** 

४ 'स्नेह्यकृति प्रेयान्' श्रादि काव्यालंकार के १५-१७, १८, १६ इसोक ।

५ प्रेयः प्रियतराख्यानम् । काव्यादर्श

६ वीभत्सहास्यप्रे यास. शातोदात्तोद्धता रसा । स० क०

७ स्फर्ट चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः । \* \* सा० दर्पण

रूपगोस्वामी तथा मधुसूद्न सरस्वती ने उसका पत्त समर्थन नहीं किया। भक्ति रस को इतनी प्रधानता दी गयी कि भक्ति में ही वीर आदि नव रस दिखला दिये गये। भक्ति को ही भागवत में भागवत रस माना गया है।

७ इसी प्रकार अभिनव गुप्त ने आद्गेता-स्थायिक स्नेह रस और गन्धस्थायिक लौल्य रस की कल्पना की।

 रसतरङ्गिणी में निवृत्तिमूलक शान्त रस जैसे माना गया है वैसे ही प्रवृत्तिमूलक माया रस भी माना गया है।

ध उद्भट की दृष्टि में सभी भाव श्रनुभाव श्रादि से सूचित होने पर अर्थात् संचारी, स्थायी, सात्विक भाव, श्रनुभाव श्रादि से प्रेयस्वत् काव्य बन जाते हैं श्रर्थात् सभी भाव रस रूप धारण कर सकते हैं।

१० मधुसूदन सरस्वती तो यहाँ तक कहते हैं कि जितनी चित्त-द्भुतियाँ—मनोविकार हैं सभी स्थायी भाव हैं जो विभाव त्रादि के कारण रसत्व को प्राप्त हो जाते<sup>3</sup> हैं।

११ इसी बात को रुद्रटक्कत काव्यालंकार के टीकाकार निम साधु कहते हैं कि ऐसी कोई चित्तवृत्ति ही नहीं जो परिपुष्ट होने पर रसावस्था को प्राप्त न<sup>४</sup> हो।

१२ संगीतसुधाकर में ब्राह्म, संभोग श्रौर विप्रलंभ नामक तीन श्रम्य रसों का उल्लेख है श्रौर क्रमशः श्रानंद, रित श्रौर श्ररित इनके स्थायी भाव माने गये हैं।

१३ मानस शास्त्र का भी एक प्रकार से यही सिद्धान्त है कि मानव-

निगमकल्पतरोर्गेलितं फलं ग्रुकसुखादमृतद्रवसंयुतम् ।
 पिवत भागवतं रसमालयं सुदुरहो रसिका भृवि भावकाः । भागवतः

२ रत्याविकानां भावानामनुभावादिसूचनै । यक्कान्यं बध्यते सिद्धः तत्र्ये यस्वदुदाहृतम् ॥ काच्यालंकार

यावत्यो द्रुतयश्चित्ते भावास्तावन्त एव हि ।
 स्थायिनो रसतां यान्ति विभावादिसमाश्रयात् ।। भ० भ० रसायन

४ यदुत सा नास्ति कापि चित्तवृत्तिः या परिपोषं गता न रसीभवित । काष्यार्छकार ४-५ की ढीका

जीवन को पूर्णतः प्रकट करनेवाली जितनी प्रमुख, उत्कट श्रीर श्रास्वादयोग्य भावनायें हैं सभी रस हो सकती हैं।

इस प्रकार रस-संख्या के त्रेत्र में, क्रान्ति, श्रशान्ति, श्रशाकता का कारण भरत के स्थायी और संचारी भावों का गड़बड़घोटाला ही है। त्र्यात् भरत निर्वेद, क्रोध श्रादि की गणना स्थायी और संचारी, दोनों में नहीं करते तो ऐसी धाँधली नहीं मचती।

किव कलाकार है। वह एकता में अनेकता की कल्पना करता है। उन्होंमें उसकी कला विकास पाती है; सौन्दर्य-सृष्टि करती है। एक में अनेक भावनाओं के दिखाने में उसकी बुद्धि कुण्ठित-सी हो जाती है। प्रपात की एक धारा, वह विशाल ही क्यों न हो और उसमें सहस्र धाराओं को आत्मसात् करने की शक्ति ही क्यों न हो, कला की दृष्टि से फिर-फिर भरनेवाले भरने की समता नहीं कर सकती। एक ही रस में जीवन की रंगीनियाँ प्रकट नहीं होतीं। कलाकार 'एकमेवादितीयं' का उपासक नहीं होता। वह 'एकोऽहं बहु स्याम' की उपासना करता है। रस की अनेकता की कल्पना में यही तत्त्व है। आचार्य तो उनका अनुधावन ही करते हैं।

# सैंतालिसवीं द्वाया

#### रस-संख्या-संकोच

श्राचार्यों में रस-संख्या-विस्तार की जो भावना काम करती रही उसके बिपरीत श्राचार्यों ही में नहीं, किवरों में भी रस-संख्या-संकोच की भी भावना काम करती रही। कारण यह कि सभी भावनार्ये एक सी नहीं होतीं। यदि कोई प्रबल तो कोई सामान्य। यदि एक से दूसरे का काम निकल जाय तो दूसरे के श्रस्तित्व से क्या प्रयोजन ? जैसे विशेषता वा भिन्नता दिखलाने की—पृथक्षरण की प्रवृत्ति रही वैसे एकीकरण की प्रवृत्ति भी चलती रही। एकीकरण का कारण यह सममा जाता है कि श्रानन्द एक रूप है। वह चित्त की श्रवंचलता—एकामता से उत्पन्न होता है। श्रानन्द रूप रस में भेद-भाव कैसा!

#### श्रहंकार शृङ्गार ही एक रस है

अहंकार ही शृङ्गार है, वही श्रमिमान है श्रौर वही रस है। उसीसे रित आदि भाव उत्पन्न १ होते हैं। अहंकार ब्रह्मा का पहला आविष्कार है और उसीसे अभिमान की उत्पत्ति बतायी जाती है।

यह मनोविज्ञान के अनुकूल है। आत्मप्रवृत्ति (Ego Instanct) एक प्रधान प्रवृत्ति है और उसका अविष्कार व्यापक रूप से होता है। अहंकार सांसारिक पदार्थों से सम्बन्ध रखता है और उन-उन पदार्थों से रित, शोक आदि भावनायें उद्भूत होती हैं। जब कहता हूँ कि मैं क्रोधी हूँ, शोकार्त हूँ, दयालु हूँ, प्रसन्न हूँ, तब रस का अनुभव होता है और 'मैं हूँ' इसमें अहंकार प्रत्यन्त सा हो जाता है। थोड़े में 'मैं हूँ' इस प्रकार आत्मा को अपने अस्तित्व का अनुभव करना ही आनन्द है।

#### रति शृङ्गार ही एक रस है

व्यासदेव ने रित शृङ्गार को ही प्रधानता दी है श्रीर उसे ही एक रस माना है। उन्होंने रित की उत्पत्ति श्रीममान से मानी है। वह परिपोष प्राप्त करके शृङ्गार रस मे परिएत हो जाती है। हास्य श्रादि श्रन्य रस श्रपने स्थायि-विशेषों से परिपुष्ट होकर श्रन्य रस बनते हैं जो उसके ही भेर<sup>2</sup> है।

भोज कहते हैं कि शास्त्रकारों ने शृङ्गार, वीर, करुण श्रादि दस रस माने हैं पर श्रास्त्रादयोग्यता से हम शृङ्गार को ही एक रस मानते<sup>3</sup> हैं।

१ तच श्रारमनोऽहंकारगुराविशेषं त्रमः । स श्रहारः सोऽभिमानः स रसः । तत एव रत्यादयो जायन्ते । श्रहारप्रकाश

२ श्रिभमानाद्रतिः सा च परिपोषमुपेयुषी । व्यभिचार्योदिसामान्यात् श्वहार इति गीयते ॥ तद्भेदाः काममितरे हास्याद्या श्रप्यनेकशः । स्वस्वस्थायिविशेषोऽय परिपोषस्वलज्ञगः ॥ अग्नियुराण

३ श्वज्ञारवीरकवर्णाद्भुतरीद्रहास्यवीभत्सवत्सलभयानकशान्तनामनः ॥ स्वाम्नासिषुदर्श रसान्स्रवियो वयं तु श्वज्ञारमेव रसनादसमामनामः ॥

#### प्रेम ही एक रस है

रित के अन्तर्गत ही प्रेम, प्रीति आदि भी मान लिये गये हैं। किन्तु रित में प्रेम एक विशेष स्थान रखता है। भोज ने प्रेम को बड़ा महत्त्व दिया' है। किव कर्णपूर का तो कहना है कि समुद्र में तरंग की भाँति सभी रस और भाव भेम ही में उन्मीलित और निमीलित होते हैं।

भवभूति का प्राप्य प्रेम किव सत्यनारायण के शब्दों में इस प्रकार है—

सुख-दुख में नित एक, हृदय को प्रिय विशाम थछ।
सब विधि सों अनुकूछ विशद छच्छनमय अविचछ॥
जासु सरसता सकै न हिर कब हूँ जरटाई।
ज्यों-ज्यो बाढ़त सघन-सवन सुन्दर सुख दाई॥
जो अवसर पर संकोच तिज परनत हृद अनुराग सत।
जगदुर्लभ सजन प्रेम अस बढ़ भागी कोऊ छहत॥

### कवीरदास कहते हैं—

पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ हुआ न पंडित कोय। एके अक्षर प्रेम का पढ़ें सो पंडित होय॥ श्रभिप्राय यह कि एक प्रेम ही से सब कुछ होता है। भारतेन्दु का कथन हैं—

जिहि छहि फिर कछु छहन की आस न चित में होय।
जयित जगत पावन करन प्रेम बरन यह दोय॥
डरें सदा चाहे न कछु सहै सबै जो होय।
रहै एक रस चाहिके प्रेम बखाने सोय॥
एक अंग्रेज का कथन है—

God is love, love is god—श्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही श्रेम है।

१ रसन्त्विह प्रेमाण्मेव सामनन्ति । १६० प्र०

२ उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रेम्ण्यखण्डरसत्वत । सर्वे रसाश्च भावास्व तरंगा इव वारिधौ ॥ अलंकारकौस्तुम

शृङ्गारिक प्रेम को अनुराग, स्वजन-परिजन के प्रेम को सौहार्द, बड़ों के प्रति छोटों के प्रेम को भक्ति, छोटों के प्रति बड़ों के प्रेम को वात्सल्य श्रीर विकल होकर जो प्रेम किया जाता है उसे कार्पण्य कहते हैं। इस प्रकार प्रेम पॉच प्रकार का होता है।

# करुण ही एक रस है

महाकवि भवभूति कहते हैं कि करुण ही एक रस है जो निमित्त-भेद से अन्यान्य रसों के रूप ग्रहण करता है।

कारुणिक कवि पन्त कहते हैं-

वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। उसड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान।

एक ऋंग्रेज कवि की उक्ति है—

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

श्रर्थात् हमारे मधुरतम संगीत वे ही हैं जिनमें श्राह उपजानेवाले भाव भरे हुए हैं।

# श्रद्भुत ही एक रस है

चित्त-विस्तार-रूप जो चमत्कार (विस्मय) है वही रस का सार है। उसका सर्वत्र अनुभव होता है। उस सार चमत्कार में अद्भुत रस ही वर्तमान रहता है। इससे अद्भुत ही एक रस<sup>2</sup> है।

### श्रात्मरस ही एक रस है

श्रात्मा से विभिन्न पदार्थों में जो रसबुद्धि होती है वह मिण्या है, सची नहीं। क्योंकि श्रात्मा ही के लिये तो सब वस्तुयें प्रिय होती हैं।

९ एको रसः करुण एव निमित्तमेदात् भिन्नः प्रथम् पृथगिवाश्रयते विवर्तान् ।

२ रसे सारः चमत्कार सर्वत्राप्यनुभूयते । तचमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः ॥ तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायगुः स्वयम् । क्वान्टिट्ट्रीयः

इससे एक आत्मरस ही निश्चित, समर्थ और नित्य है। और आत्मानंद ही सब कुछ है।

इस प्रकार एकीकरण में अनुभव, आग्रह और मतिवशेष का प्रभाव ही विशेषत: दृष्टिगोचर होता है। किन्तु इससे कलाविकास का क्षेत्र संकुचित हो जाता है।

### अड़तालिवीं छाया

### रसों का मुख्य-गौग-भाव

भरत ने चार रसों को मुख्यता दी है। वे हैं—शङ्कार, वीर, रौद्र तथा वीमत्स। इन चारों से ही हास्य, करुण, ऋद्भुत तथा भयानक रसों की उत्पत्ति भी बतायी है। इससे प्रथम चारों की प्रधानता सिद्ध होती है।

भरत के श्लोकों में जो रस श्रीर स्थायी भावों का क्रम दिया हुआ है वह एक दूसरे से मिलता जुलता है। जैसे, शृङ्गार— हास, करुण—रौद्र, वीर—भयानक, वीभत्स—श्रद्भुत तथा रित, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा श्रीर विस्मय । पर उपयुक्त उत्पत्ति-क्रम से इसका मेल नहीं खाता।

भरत ने वीभत्स को प्रधानता दी है पर विचारकों की दृष्टि में उसकी गौणता है। कारण यह कि वह यथास्थान हल्की घृणा पैदा करके शान्त हो जाता है। इसका साधन पीब, हड्डी, मांस आदि वृत्ति-संकोचक जुगुप्सित वस्तुएँ है। समाज में घृणित कर्म करने वाले मनुष्यों की और दृष्टिपात करते हैं तब वीभत्स की व्यापकता लिचत होती है पर वह उत्कटता उसमें नहीं पायी जाती जो दिये हुए उदा-

श्रात्मनोऽन्यत्र या तु स्यात् रसबुद्धिर्न सा ऋता । श्रात्मनः खळु कामाय सर्वमन्यत् प्रियं भवेत् । सत्यो ध्रुवो विभुनित्यो एक श्रात्मरस स्मृतः । पुरुषार्थं श्रात्मरतिरात्मकीइ श्रात्मिथुन श्रात्मानंदः स स्वराड् भवति । छान्दोस्य

२ श्र्वाराद्धि भनेद्धास्यः रौद्धाच करुगो रसः । मीराच्चेवाद्भुतोत्पत्तिः वीमत्साच भयानकः । नाट्यशास्त्र

३ नाटयशास्त्र ६—१६. १०

हरणों में है, भले ही उसमे स्थायित्व और त्रास्वाद्यत्व की श्रधिकता हो। हास्य भी छिछला समभा जाता है पर शिष्ट तथा गंभीर हास्य भी होता है जिसकी श्रास्वाद्यता ऋत्यधिक होती है। इसका तो गौण स्थान है ही।

श्रमिनव गुप्त रसो के स्थान-निर्देश के सम्बन्ध में यों उल्लेख करते हैं—भरत के श्रङ्कार को प्रथम स्थान देने का कारण यही है कि बह सकल-जाति-सामान्य है, श्रत्यन्त परिचित है श्रीर उसके प्रति सभी का श्राकर्षण है। प्रायः सभी श्राचार्यों ने भी श्रङ्कार की प्रधानता मानी है। श्रङ्कार का श्रनुयायी होने से हास्य का दूसरा स्थान है। निरपेच होने से हास्य के विपरीत करुण है। इससे उसका तीसरा स्थान है। करुण से उत्पन्न होने श्र्यान मूल में करुणा होने से रौद्र चौथा माना गया। यह श्र्य-प्रधान है। पाँचवा वीमत्स है। यह धर्म-प्रधान है श्रीर धर्म श्र्य का मूल है। वीर का कार्य भयातों को श्रमय-प्रदान ही है। इससे छठा भयानक है। भय के विभावों से निर्माण होने के कारण वीमत्स का सातवाँ स्थान है। श्राठवाँ स्थान श्रद्भुत का है। क्योंकि वीर के श्रन्त मे श्रद्भुत होना ही चाहिये।

भरत ने चार मुख्य रसों से चार गौण रसों की जो उत्पत्ति बतायी है उसका यह आशय नहीं कि गौण रसों के मूल मुख्य रस हैं। उनका फलितार्थ यही इतना है कि उनके विभावों से ये रस उत्पन्न होते हैं; उनसे वे वे रस पिएप्ट होते हैं। यही कहना ठीक है कि श्रङ्गारमूलक हास्य होता है। यह भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि इनसे ये ही रस उत्पन्न हो सकते हैं, दूसरे नहीं। बीर, वत्सल आदि रसों के विभावों से भी हास्य उत्पन्न हो सकता है।

शंड का कहना है कि तात्विक दृष्टि से देखने पर कोई एक भावना दूसरी भावना से स्वतंत्र नहीं। फिर भी न्यावहारिक दृष्टि से ऐसी कुछ भावनायें हैं जो मूलभूत और स्वतंत्र कही जा सकती हैं। ऐसी भावना या भावनाओं के संघ ये हैं। (१) आनन्द (Joy) (२) विषाद (Sorrow) (३) भय (Fear) और (४) क्रोध (Anger) ये चार मुख्य हैं और (४) जुगुप्सा (Di sgust, Repugnance)

१ 'तत्र क्षामस्य सकल जातिस्रलभतया...' से लेकर 'पयन्ते कर्तव्यो नित्यं स्थोऽद्भुत इति' तक की विश्वति । अभिनव भारती

(६) विसमय (Surprise, Euriosity, Wonder) ये दो गौण हैं। इनमें इमारी पाँच भावनायें तो मिल जाती हैं। बचे बीर, श्रङ्कार, श्रौर हास्य। हास्य कोचे श्रानन्द में ले लेते हैं। कारण यह कि हास्य का चेत्र संकुचित है श्रौर श्रानन्द (Joy) का चेत्र व्यापक है। उसमें सभी प्रकार के श्रानन्द श्रन्तभूत हो जाते हैं। क्रोध (Anger) में रौद्र श्रौर बीर दोनों को सम्मिलित कर लेते हैं। रित को वे मृल भावना मानते ही नहीं श्रौर न उसकी व्यापकता को स्वीकार करते हैं। किन्तु श्रङ्कार की प्रधानता को कौन भिटा सकता है! इसके समाधान में कहा जाता है कि मनुष्य में कुछ भावना-संघों के श्रिति-रिक्त एक इच्छा होती है। उसके योग से नाना भाति की भावनायें प्रवल हो उठती है जिनसे मन उनके श्रधीन हो जाता है; उनके प्रभाव से प्रभावित हो उठता है। इसी इच्छा के छश्रो मृल भावनाये सहायक हो जाती हैं। ऐसी ही इच्छा रित है श्रौर रित वा प्रभ करने वाला प्रभी कहा जाता है। ऐसी विशिष्ट इच्छा को श्रधिकारी स्वभाव वा धर्म (Ruling sentiment) कहते हैं।

यह इच्छा श्रिधकतर श्रवसरों पर प्राथमिक भावनाओं में नहीं पायी जाती। सहसा दृष्टि-गथ में श्राया हुश्रा चित्र बरबश मन श्राक-षित कर लेता है। वह इच्छामूलक नहीं होता। हम इच्छा नहीं करते कि हमें श्रानन्द हो। ऐसे ही बन्धुविनाश से दु:ख, सान्धकार कन्द्रा से भय, श्रवला पर श्रत्याचार से जो क्रोध होता है उसे इच्छा का परिणाम तो नहीं कहा जा सकता। जुगुण्सा श्रीर श्राश्चर्य को ऐसा न समिक्षये। पहले ही च्या में व्याप्त होनेवाली वे भावनायें हैं। पर रित तो इच्छा पर ही निर्भर करती है। उक्त भावनाश्रों की सी रित नहीं है। बाल-वृद्ध में रित नहीं पायी जाती।

पर शंड की तथा उनके श्रनुयायियों की इस भ्रान्त धारणा को कि श्रानन्द में हास्य का और इच्छा में श्रद्धार का अन्तर्भाव हो जायगा या उनसे ही इनका सम्बन्ध है, मैग्डुगल ने छिन्न भिन्न कर दिया है। प्राच्य श्राचार्यों ने तो भावों की मृलभूतता को अपने भाव-परीत्तण का निकष ही नहीं माना है।

रसों के मुख्य और गीए भाव की परीक्षा के लिये दो बातें ध्यान में रखनी चाहिये। एक तो न्याप्यन्यापकभाव और दूसरा उपकार्यो-पकारकभाव। एक गस या भाव दूसरे रस या भाव से मिले होते हैं। **२१८** कान्यद्पैण

भावों में संमिश्रण की प्रवलता है। यह भी देखा जाता है कि एक रस दूसरे का उपकारक है। दूसरे से पहले का उपकार ऐसा होता है कि वह तीव्रता से आस्वाद्य हो जाता है। इन्हीं वातों को ध्यान में रखकर एक रस में दूसरे रस के संचारी होने की तथा एक रस के दूसरे रस के विरोधी होने की व्यवस्था काव्यशास्त्र मे दी गयी है।

संचारी होने की बात लिखी जा चुकी है। रस-विरोध को देखिये— करुण, रौद्र, वीर और भयानक रसो के साथ शृङ्कार का; भयानक और करुण के साथ हास्य का; हास्य और शृङ्कार के साथ करुण का; हास्य, शृङ्कार और भयानक के साथ रौद्र रस का; भयानक और शान्त के साथ वीर रस का; शृङ्कार, वीर, रौद्र, हास्य और शान्त के साथ भयानक रस का; ब्रीर, शृङ्कार, रौद्र, हास्य, भयानक के साथ शान्त रस का तथा शृङ्कार के साथ वीभत्स रस का विरोध रहता है। इन विरोधी रसों के साथ साथ रहने का भी प्रकार कहा गया है।

सारांश यह कि दोनों परीचाणों से जो रस व्यापक श्रौर उपकार्य हों उन्हें मुख्यता श्रौर जो व्याप्त श्रौर उपकारक हों उन्हें गौणता देनी चाहिय। मुख्यता के श्रम्यान्य कारणों का यथास्थान उल्लेख हो चुका है। इस विषय में प्राय: सभी प्राच्य श्रौर पाश्चात्य पंडित, एकमत हैं।

# उनचासवीं छाया

# रसों के वैज्ञानिक मेद

सभी रस श्रात्मरक्षण वा स्ववंशरक्षण से सम्बन्ध रखते हैं। हमारी सारी स्वाभाविक क्रियायें श्रीर सारे भाव व्यक्ति श्रीर जाति के हिताहित के विचार से ही जागते हैं। काम भाव की सहज प्रवृत्ति प्रजनन ही है। इससे श्रात्मरक्षा ही केवल नहीं होती, वंश की भी रक्षा होती है श्रीर जाति की भी। हास्य रस शृङ्कार का सहायक है। हास्य श्रामोद-प्रमोद से पारस्परिक प्रीति का पोपण करता है। हास्य विन्ता श्रीर मानसिक किल्विप को दूर कर चित्त को हल्का कर देता है। उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है जिससे श्रात्म-रक्षा होती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इससे वह एक के दुख से दुखी होता है। सहानुभूति का यह भाव ही करुण रस को उपजाता है। यह करुण अपनी इष्टहानि से ही केवल सम्बन्ध नहीं रखता। सहानुभूति-मूलक होने से इसका बहुत व्यापक चेत्र है। भरत के कथनानुसार रीद्र अर्थ-प्रधान है और वीर धर्म-प्रधान। इन दोनों का सम्बन्ध आत्म-रहा से है। ऐसे ही भयानक, वीभत्स और अद्भुत को भी सममना चाहिये।

. इच्छा के दो रूप है—राग श्रीर द्वेप। इन्हें काम श्रीर क्रोध भी कह सकते हैं। राग के प्रीति रूप का शृङ्कार से, सम्मान रूप का श्रद्भुत से श्रीर द्या रूप का करुए से सम्बन्ध है। द्वेष के भय रूप का भयानक से, क्रोध रूप का रौद्र से श्रीर जुगुप्सा रूप का वीभत्स रस से सम्बन्ध है। हास्य में प्रीति श्रीर श्रप्भान वा घृए। का तथा बीर में क्रोध, द्या श्रादि का मिश्रए है। ऐसे ही भिक्त, शान्त, वत्सल श्रादि संमिश्रित रस हैं। मूलत: इच्छा वा वासना के दो रूप श्रीर उनके श्रवान्तर भेद ही मुख्य हैं। ऐसे तो विकृतियों—मनोविकारों का श्रन्त नहीं है।

मानसिक संख्यान के विचार से रसों के तीन विभाग होते हैं। (१) ज्ञानसन्बद्ध (२) भावसन्बद्ध और (३) कि यासन्बद्ध । ज्ञान से सम्बन्ध रखनेवालों की श्रेणी में शान्त, श्रद्भुत और हास्य रस आते हैं। ज्ञान बुद्धि-प्रधान होता है और इन रसों में बुद्धि की प्रधानता है। भावों से सन्बन्ध रखनेवाले श्रङ्कार, करुण, वीभत्स और रौद्र ठहरते है। इनमें भावों की ही प्रधानता लित्तत होती है। किया से सन्बन्ध रखने वाले वीर और भयानक रस माने जाते है। इनमें कियात्मक प्रवृत्ति ही श्रधिक दीख पड़ती है। प्रधानता को लच्य में रख कर ही ये भेद किये गये हैं। ये शुद्ध भेद नहीं कहे जा सकते। क्योंकि इनका कुछ न कुछ परस्पर मिश्रण रहता ही है।

त्रिगुण—सत्व, रज तथा तम—के आधार पर भी इनके भेद किये जाते हैं। रजोगुणी प्रकृति के श्रङ्कार, करुण श्रीर हास्य रस हैं। इनका राग से विशेष सम्बन्ध है। श्रङ्कार का सहायक होने से हास्य की भी गणना इसी में होती है।

कितनों का कहना है कि शोक भाव तमोगुए-सम्पन्न होता है श्रीर करुए सत्वगुए-सम्पन्न। क्योंकि इसमे परोपकार की प्ररेणा रहती है। पर राग की श्रधिकता इसकी श्रोर ध्यान नहीं जाने २२० काव्यद्र्पण

देती। शृङ्कार के समान ही करुण से भी अनुभवी व्यक्ति श्रमिभूत होता है। यहाँ इस मतभेद का कोई महत्त्व नहीं।

रस-साचात्कार का कारण अन्त:करण में रजोगुण तथा तमोगुण को दबाकर सत्वगुण का सुन्दर स्वच्छ प्रकाश होना बताया गया है। रजोगुण-तमोगुण से असंस्पृष्ट मन ही सत्व है। फिर इन रसों को रजोगुणात्मक कैसे कहा जा सकता है। इसका समाधान यह है कि रस-साचात्कार में सत्वोद्रे क तो आवश्यक है ही पर उससे यहाँ मतलब नहीं। यहाँ उनकी प्रकृति से मतलब है। उनके कार्य से न तो श्रीद्धस्य और न शान्ति ही प्रकट होती है बल्कि उनकी मध्यस्थता झात होती है। रजोगुणी प्रकृति के अनुकूल ही श्रङ्गारी, कारुणिक तथा परिहासप्रिय व्यक्ति भी रजोगुणी होते हैं।

तमोगुणी प्रकृति के रौद्र, बीर श्रीर भयानक रस हैं श्रीर ऐसी ही प्रकृति के रुद्र, बीर श्रीर भयार्व व्यक्ति भी होते हैं। रौद्र का स्थायी क्रोध है। यह तभी श्राता है जब श्रपने स्वार्थ में किसी प्रकार की बाधा पहुँचती है। क्रोधी का स्वभाव कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वह श्रात्मज्ञान स्वो बैठता है श्रीर हिताहित को भी भूल जाता है। ऐसी को सभी तामसी प्रकृति के व्यक्ति कहते है। जहाँ क्रोध स्वाभाविक श्रवस्था में रहता है वहीं श्रपने स्वार्थवाधक विद्नों को दूर वरने की प्रतिक्रिया होती है। मन में उत्साह श्राता है श्रीर वीर रस की उत्पत्ति होती है। इस रस में भी क्रोध का भाव रहना स्वाभाविक है। भयातों की रज्ञा भी वीर का काम है। यह वीरता के विपरीत नहीं है। इसमें श्रात्म-रज्ञा के लिये वह शक्ति श्रा जाती है जो वीरता के श्रनुकृल ही कही जा सकती है। इन तीनों के स्थायी भाव श्रात्म-रज्ञा से ही श्रिक सम्बन्ध रखते हैं।

सतोगुणप्रधान शान्त, वीमत्स तथा श्रद्मुत रस हैं। वीभत्स श्रीर श्रद्मुत शान्त के सहायक होने से इस श्रेणी में श्राये हैं। दृषित वस्तु, घृणोत्पादक पदार्थ, श्रपघात, मृत्यु श्रादि से ही इसका सम्बन्ध है। दृषित वस्तु हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करती है। घृणा सांसारिक वस्तुओं से मुख मोड़ देती है। यही विराग शान्त का सहायक है। इनसे हमारी शारीरिक श्रीर श्राध्यात्मिक रचा होती है। अस्तार का वह विश्व श्रीर इसका वैचित्र्यस्य विकास श्राश्चर्य का ही सो विषय है। इनका विवेचन वैराग्य का मार्ग प्रशस्त करता है श्रीर हम शान्ति की श्रोर श्रयसर होते हैं। इससे स्पष्ट है कि भाव हमारे जीवन के कितने उन्नायक है।

उक्त तीनों विभागों को क्रमशः प्रकृति के अनुसार दिव्यादिव्य, श्रादिव्य श्रीर दिव्य भी मान सकते है। बात, पित्त श्रोर कफ की प्रकृति के व्यक्तियों के श्राधार पर भी रसों का विभाग किया जा सकता है। इनकी व्याख्या श्रावश्यक नहीं।

नव रसों के अतिरिक्त भी ऐसे अनेक रस हैं, जिनका साहित्य में अस्तित्व ही नहीं, महत्त्व भी माना गया है। उनका भी इन्हीं में अन्तर्भाव कर लिया गया है। जैसे, रजोगुण में वात्सल्य रस, तमो-गुण में माया रस और सतोगुण में भिक्त रस श्रादि।

पाश्चात्य विचारकों ने रसों के मुख्यतः दो प्रधान भेद माने हैं। इसका आधार उनका वर्णन है। वे हैं—विशाल और मुन्दर। अंभेजी में विशाल के लिये Sublime शब्द है। पर इसके लिये उपयुक्त शब्द है उदात्त। भावना का उदात्तीभवन (Sublimation) और सौन्दर्य-सृष्टि रस के पोषक हैं। निसर्ग की उदात्त गंभीरता और असामान्य विभूति के विशाल मनोधर्म के अनुभव से ही उदात्त की भावना जगती है। भोज ने और चिपल्एकर शास्त्री ने उदात्त रस को माना है पर इसकी कोई विसात नहीं। विशालता से अभिप्राय है महानता का। यह विशालता आकार की ही नहीं, गुण की भी होती है। इसमें सौन्द्य न हो सो बात नहीं। सौन्दर्य रहता है पर विशालता से लिपटा हुआ। जब हम पढ़ते हैं—

मेरे नगपति, मेरे विशाल !

साकार दिन्य गौरव विराट, पौरुप के पुंजीमूत अनल।

मेरी जननी के हिमिकरीट, मेरे भारत के दिन्य भारत ॥ दिनकर

तब नगपित की विशालता के साथ उसके सौन्दर्य का भी
अनुभव करते हैं। यह कहना गलत है कि विशालता में भयानकता
मिली हुई होती है। विशालकाय पर्वत, महासमुद्र, अरण्यानी, अनन्त
आकाश, विस्तृत घाटी, महामरुभूमि, महाप्रपात आदि देख कर
हम कहाँ भयभीत होते हैं, आश्चर्यान्वित अवश्य होते हैं। इनके
सम्बन्ध के कार्य भले ही भयानक हों। जैसे, पर्वत पर चढ़ना, समुद्र
में कृदना, जंगल में भटकना आदि। इन्हें देख कर परमेश्वर की

परम प्रभुता का ध्यान हो त्याता है जिससे शान्ति मिलती है। जब हम निम्नलिखित पद्य पढ़ते है तब महानता का ही ख्रनुभव करते है।

हम निन्नालाखत पद्य पढ़त है तथ महानता का हा अधुनय करता है।
सहयोग सिखा शासित जन को शासन का दुर्बह हरा भार।
होकर निरस्त्र सत्याग्रह से, रोका मिथ्या का बल प्रहार ॥ पंत
साहित्य में सौन्दर्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस सौन्दर्य को
शृङ्गार में ही सीमित कर देना उसका महत्त्व नष्ट कर देना है।
सहत्यता सौन्दर्य-सृष्टि करती है। सौन्दर्य आकर्षण पैदा करता
है और उसमे आनन्द देने की शिक्त है। 'सौन्दर्य सान्त में अनन्त
का दर्शन है।' काव्य में सौन्दर्य की ही महिमा अमिट होकर रहती है।

# पचासवीं छाया

### रस-सामग्री-विचार

रस काव्यगत है या रिसकगत, इस विषय को लेकर प्राच्य आचार्यों, पाश्चात्य समीचको और मनोवैज्ञानिकों में बड़ा ही मतभेद है। हमारे आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि विभावादि काव्यगत होता है और रस रिसकगत। धनंजय ने कहा है 'काव्यवर्णित अथवा अभिनय में प्रदर्शित विभाव, अनुभाव, संचारी तथा सात्विक भावों से श्रोता तथा दृष्टा के अन्त:करण मे पिरवर्तमान रित श्रादि स्थायी भाव आस्वादित होकर रस-पटवी को प्राप्त होते हैं। जैसे घृत आयुवर्द्ध के होने के कारण स्वत: आयु ही कहा जाता है वैसे ही काव्य रिसकों को आनन्द देने के कारण रसवन् कहा जाता है ।

पाश्चात्य विवेचक मानस शास्त्र पर बहुत निर्भर करते हैं। इससे काव्यविचार के समय किव का मानस टटोलते है श्रीर तदनुसार काव्य में ही रस का होना मानते हैं। वे कहते हैं कि जो काव्य मे होगा वही तो पाठक या श्रोता के मन मे उपजेगा। इससे काव्यगत

१ वस्यामाग्रस्वभावैः विभावानुभावव्यभिचारिसात्विकै काव्योपात्तैरभिनयोपद्शितै वी श्रोतृश्रेच्चकाग्रामन्तर्निपरिवर्तमानो रत्यादिर्वक्ष्यमाग्रालच्चग्र स्थायी स्वादगोचरता निर्भरानन्दसंविदात्मतामानीयमानो रस , तेन रिमकाः सामाजिकाः, काव्यं तु तथा-विधानन्दसंविदुन्मीलनहेतुभावेन रसवत्, श्रायुर्धतिमत्यादिव्यपदेशात् ।

ही रस है। कितने कहते हैं कि काव्यगत रस स्त्रीर रिसकगत रस में भिन्नता है। काव्यगत रस का रूप एक ही रहता है पर रिसकों की मानसिक स्थिति की भिन्नता के कारण उसके रूप में अन्तर पड़ जाता है। इस प्रपंच में न पड़कर हम तो यही कहेंगे कि रस रिसकगत ही होता है। क्योंकि उसकी व्युत्पत्ति यही कहती है। रस्यते—आस्वाद्यते (सामाजिकै:) इति रसः। अर्थात् सामाजिक जिसका आस्वाद ले वह रस है। आप यहाँ कह सकते है कि (सामाजिकै:) कर्ता के स्थान पर (किविभः) कहें तो रस काव्यगत हो जायगा। पर नहीं। महामुनि भरत ने स्पष्ट कहा है कि 'सहृद्य दर्शक ही आस्वाद लेते हैं और प्रसन्न होते हैं। धनंजय का भी यही कहना है। इसी बात को प्रकारान्तर से अभिनवगुप्त भी कहते हैं—किव के मूल वीज होने के कारण रस किवगत है। किव भी सामाजिक के समान ही है। क्योंकि जब वह अपनी रचना का स्वतः पाठ करने लगता है तब उसमें और सामाजिक में कोई भेद नहीं होता। इससे काव्य को गुच्छ समिन्नये। फूल के स्थान पर नट के अभिनय आदि को मानिये और सामाजिकों के रसास्वाद को ही फल जानिये।

श्राचार्यों ने काञ्यगत भी रस माना है पर वे उसे लौकिक रस कहते हैं, श्रलौकिक नहीं। श्रलौकिक रस रसिकों ही में होता है। कारण यह कि काञ्यगत विभाव श्रादि का संबंध सीधे लोक से है, इससे लौकिक है। रसिकों की यह सामग्री साधारणीकृत होती है। श्रतः उनके द्वारा श्रस्वाद्यमान रस श्रलौकिक है। इससे यह प्रमाणित होता है कि काञ्यगत श्रीर रसिकगत विभाव श्रादि सामग्री पृथक्-पृथक् है।

९ नानाभावाभिनयञ्यञ्जितान् स्थायिभावान् श्रास्वादयन्ति सुमनसः प्रे स्काः हर्षादीश्च गच्छन्ति ।

२ रस: स एव स्वाद्यत्वात् रसिकस्यैव वर्तनात् । ( द० ६० ४,३८ )

३ एवं मूलवीजस्थानीयात् कविगतो रसः । कविहिं सामाजिकतुल्य एव । तत्र पुष्पादिस्थानीयोऽभिनयादिनटव्यापारः फलस्थानीयः सामाजिक-रसास्वादः ।

क्षभिनवभारती

४ तयोविंभावानुभावयोः लौकिकरसं प्रति हेतुकार्यभृतयोः संव्यवहारादेव सिद्धत्वात् । द० ६० ४,३ की टीका

यदि विभाव आदि के दो रून—लौकिक और अलौकिक मान लेते हैं तो ये रूप वीभत्स रस में दिखाई नही पड़ते। कारण यह कि घृणित वस्तु का वर्णन पढ़ने या उसके दर्शन से द्रष्टा ही अर्थात् रिसक ही नाक भों सिकोड़ते हैं छी छी थू थू करते हैं। ये अनुभाव काव्यगत पात्र के नहीं, रिसक के ही होते हैं। आवेग आदि संचारियों के संचार रिसक में ही दिखायी पड़ते हैं। इस संबंध में पंडितराज इस प्रकार की शंका का उत्थान करके कि यदि कोई यह कहे कि आश्रय और रिसक दोनों के स्थान पर एक ही को मान लेने से लौकिक-अलौकिक का बखेड़ा खड़ा हो जायगा तो हम यही कहेगे कि ऐसे दृश्य के किसी दृष्टा का आचेप कर लेगे। न भी आचेप करे तब भी जैसे अपने तथा अपनी स्त्री के शङ्कार-वर्णन के पढ़ने से पित को आनन्द होता है, वैसे यहाँ भी मान किया जा सकता है। अर्थात् लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के रसों के उपभोक्ता एक ही आश्रय को मान लेने से कोई हानि नहीं। किन्तु ऐसे स्थान पर दृष्टा का आचेप कोई महत्त्व नहीं रखता। रिसक वा विशेष दृष्टा या किय में कोई अन्तर नहीं। यदि हम लौकिक और अलौकिक दोनों की रस-सामग्री पृथक-पृथक् मान ले तो यह कठिनाई दूर हो जा सकती है।

'शेरमार खाँ शेर मारने को शमशीर लिये आगे बढ़ते हैं पर जब बिल्ली का गुर्राना सुनते हैं तब गिरते-पड़ते भाग खड़े होते हैं।' ऐसा वर्णन पढ़ने से पाठकों को हँसी ही आती है। यहाँ काञ्यगत पात्र के विभाव आदि भयानक रस के हैं और रसिक के ये ही सब हास्य रस के हैं। इस प्रकार तथा अन्यान्य प्रकार की रसगत अड़चनों को दूर करने के लिये काञ्यगत नायक और रसिक, दोनों की रस-सामग्री का निर्देश पृथक-पृथक होना चाहिये। यह आवश्यक नहीं कि दोनों के विभाव, अनुभाव आदि सब मिन्न ही भिन्न हों। कोई कोई एकक्ष्प भी हो सकते हैं।

एक उदाहरण से समिकये -

रामानुज रूक्ष्मण हो यदि तुम सत्य ही, तो हे महावाहो, मैं तुम्हारी रण-कालसा मैंट्रॅंगा अवश्य घोर युद्ध में, भळा ! कभी होता है विरत इन्द्रजित रण्गंग से ? मधुप

इसमें (१) मेघनाद के आलंबन लक्ष्मण हैं। (२) उत्साह स्थायी-

भाव है। (३) लक्ष्मण की ललकारं उद्दीपन है। (४) लक्ष्मण की इच्छा-पूर्ति करना अनुभाव है और (४) गर्व, आवेग, अमर्ष आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार यहाँ काव्यगत रससामग्री है।

यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि काव्यगत पात्र लहमण् इन्द्रजित् के ही विपयालंबन होते हैं, हमारे त्रालंबन नहीं होते। होता है इन्द्रजित् जिसे त्राश्रयालंबन कहते हैं। क्योंकि उसकी ही उक्तियाँ हमारे लिये उदीपन का काम करती हैं। इससे रसिकगत रस-सामग्री निम्नलिखित होगी। साधारणीकरण की बात त्रालग है।

(१) इन्द्रजित् मेवनाद् श्रालंबन विभाव (२) इन्द्रजित् के वीरोचित स्वाभिमानपूर्ण उद्गार उद्दीपन विभाव (३) उत्साह-दर्शक शारीरिक चेष्टा, श्रादर-भाव, रोमांच श्रादि श्रृनुभाव श्रीर (४) हष श्रोत्मुक्य श्रादि संचारी भाव है। (४) उत्साह स्थायी भाव समान है। श्रभिनवगुप्त काव्यगत पात्र श्रीर रसिक, दोनों में स्थायी भाव का होना मानते है।

प्राचीन उदाहरणों में भी यह बात पायी जाती है। शकुन्तला के एक ऋोक का ऋनुवाद उदाहरण रूप में ले—

राजा दुष्यन्त सारथी से कहते हैं कि देखो, यह मृग बार बार मनोहर ढंग से मुँह मोड़कर पीछे खाते हुए रथ को देखता है। बाण लगने के भय से अपने विछले भाग को, अगले भाग में सिकोड़ लेता है। दौड़कर चलने के परिश्रम के कारण खुले मुख से अधचबाये छुश मार्ग में विखरे पड़े हैं और ऊँची-ऊँची छलांगें भर कर अधिकांश तो आकाश में और थोड़ा जमीन पर चलता है।

यह कान्यप्रकाश के भयानक रस का उदाहरण है। इस पर उद्योतकार कहते हैं—रथ पर बैठे राजा आलंबन, बाण लगने का डर और राजा का अनुसरण उद्दीपन, गरदन मरोड़ना, भागना आदि अनुभाव, शंका, अम आदि न्यभिचारी और भय स्थायी भाव हैं। यह हुई कान्यगत सामग्री।

यहाँ हरिए के लिये राजा भले ही त्रालंबन हों पर रिसकों का त्रालंबन भयभीत हरिए ही है। उदीपन है राजा का पीछा करना। त्रनुभाव हैं— बाए लगने न लगने की शारीरिक चेष्टा,कातर वचन त्रादि। संचारी हैं— शंका, चिन्ता, दैन्य त्रादि। इस प्रकार इसमें रिसकगत रस-सामग्री है। रस-प्रकरण के त्रन्यान्य उदाहरणों में भी ऐसा ही सममना चाहिये।

# चौथा प्रकाश

#### एकादश रस

#### पहली छाया

#### शृङ्गार रस

नौ रसों में शृङ्गार रस की प्रधानता है। भरत आदि आचारों ने इसकी प्रथम गणना की है। इसे आदि रस भी कहते हैं और रसराज भी। कारण यह है कि इसकी तीव्रता और प्रभावशालिता सब रसों से बढ़ी चढ़ी है। दूसरी बात यह कि कामविकार सर्वजाति-सुलभ, हृद्याकर्षक तथा अत्यन्त स्वाभाविक है। इस रस के प्रभाव से महासुनियों के मन भी मचल गये हैं। उनका आसन डगमगा गया है। इसीसे आचार्य कहते हैं कि नियमतः संसारियों को शृङ्गार रस का अनुभव होता है। अपनी कमनीयता के कारण यह सब रसों में प्रधान है। यह भी एक किव का कथन है कि परमानन्ददायक रस शृङ्गार ही है। शृङ्गार-रस-प्रधान काव्य के कारण ही माधुर्य की प्रतिष्ठा है।

नव रस सब संसार में नव रस में संसार । नव रस सार सिंगार रस युगळसार शिंगार ॥ माचीन

सद्धट कहते हैं कि शृङ्गार रस आवाल-वृद्ध में ज्याप्त है। रसो में कोई ऐसा दूसरा रस नहीं जो इसकी सरसता को प्राप्त कर सके।

श्रक्काररसो हि संसारिग्रा नियमेन अनुभवविषयस्वात् सर्वरसेम्यः कमनी-बत्तवा प्रधानभूतः । ध्वन्याकोकः

२ श्वार एवं मंधुर परः प्रह्लादनो रसः । तन्मय काव्यमाश्रित्य माधुर्य अतितिष्ठति ।

सम्यक् रूप से इस रस की रचना करनी चाहिये। शृङ्गार रस से हीन काव्य नीरस होता है। देवजी तो यहाँ तक कहते हैं-

नव रसनि मुख्य सिगार जहँ उपजत विनसत सक्छ रस। ज्यो सूक्ष्म स्थूछ कारन प्रमट होत महा कारन विवश ॥

शृङ्गार के दो प्रधान रूप हैं—एक लौकिक और दूसरा श्रतीकिक। तीकिक दाम्पत्य-सम्बन्ध-रूप है। इसका एक रूप है और दुसरा निकृष्ट रूप है।

#### १ डल्कुड़ रूप--

सावनी तीज सुहावनी की सिंज सुहैं दुकूछ सबै सुख साधा। त्यों 'पदमाकर' देखें बने न बने कहते अनुराग अगाधा ॥ प्रेम के हेम हिंदोरन में सरसे बरसे रस रंग अगाना। राविका के हिय अलत साँवरो साँवरे के डिय अलति राघा ॥ यहाँ राधा का प्रेम विषयासिक्तमूलक नहीं कहा जा सकता।

#### २ निकृष्ट रूप--

श्रेम करना है पापाचार श्रेम करना है पापविचार। जगत के दो दिन के ओ अतिथि. प्रेम करना है पापाचार । प्रेम के अन्तराल में छिपी, वासना की है भीषण ज्वाल । इसी में जलते हैं दिन रात, पेम के बंदी बन विकराल ! प्रेम में इच्छा की है जीत, और जीवन की भीषण हार । न करना प्रेम, न करना प्रेम, प्रोम करना है पापाचार ।

रा० क० वस्मा

जहाँ श्रासिक की प्रबलता हो वहाँ का शृङ्गार निकृष्ट हो जाता है। उपदेश रूप मे प्रेम का निकृष्ट रूप ही प्रकट किया गया है। श्रलौकिक शृङ्गार का प्राचीन रूप कबीर की कविता में मिलता है—

आई गवनवाँ की सारी उमरि अवहीं मोही बारी। साज समाज पिया छै आये और कहरिया चारी। बम्हना बेदरदी अँचरा पकरि के जोरत गाँठिया हमारी।

सखी सब गावत गारी॥

१ श्रतुसरति रसानां रस्यतामस्य नान्यः, सकलमिदमनेन व्याप्तमाबालवृद्धम् । तदिति विरचनीय: सम्यगेषः प्रयक्षात् भवति विरसमेवानेन हीनं हि क्रम्यम् । न्त्का० छं०

कबीरदास मृत्यु से मिलने को प्रियतम से मिलना बताते हैं श्रीर उसे गौना का रूप देते हैं। श्राध्यात्मिक शृङ्गार भी इसे कह सकते हैं। श्रुलौकिक शृङ्गार का नवीन रूप यह है—

कैसे कहते हो सपना है अिंह, उस मूक मिलन की बात।

भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आँसू उनके हास ॥ महादेखी

भरत ने शृङ्गार से हास्य की उत्पत्ति मानी है। हास्य ही क्यों ?
शृङ्गार की प्रेरणा से करुणा, क्रोध, भय, घृणा, श्राश्चर्य श्रादि की
उत्पत्ति भी मानी जाती है। किसी भी महाकाव्य मे इसका प्रमाण

मिल सकता है। भोजराज कहते हैं कि रित श्रादि उनचासो भाव
शृङ्गार को घेर कर ऐसे उसे समृद्ध करते हैं जैसे किरणों सूर्य की दीप्ति

को उदीपित करती हैं । उनके कहने का भाव यही है कि रित शृङ्गार ही
हास्य, वीर श्रादि का भी मूल भाव है। देव ने सभी रसों का वर्णन
शृङ्गार के श्रन्तर्गत करके दिखला दिया है।

यह लिखा जा चुका है कि कामप्रवृत्ति की सहचर भावना शृक्षार भावना है। शृक्षार भावना के तीन स्तम्भ हैं—सहज प्रवृत्यात्मक (Instinctive) भावनात्मक (Emotional) और बौद्धिक (Intellectual)। इसका प्राथमिक रूप शारीरिक और दूसरा रूप संमिश्र भावनात्मक मानसिक है। कहने का अभिप्राय यह कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा सौंदार्यात्मक स्वरूपों का समुचयात्मक शृक्षार भावना ही रस-पद्वी को प्राप्त करता है। फायड ने तो नैतिक दृष्टि से शृक्षार को इतना पतित और घृणित बना दिया है कि मैंग्डुगल आदि मनौवैज्ञानिक उस मत को प्रश्रय देने को प्रस्तत ही नहीं।

शृक्षार की रसराजता के कई कारण हैं। एक तो यह कि संयोग-विप्रयोग जैसा भेद किसी अन्य रस में नहीं। दूसरा यह कि जो आलस्य, हमता, जुगुप्सा तथा मरण संचारी संयोग में वर्जित हैं वे भी वियोग में आ जाते हैं। फलितार्थ यह कि शृक्षार में सभी संचारियों का संचरण हो जाता है पर अन्य रसों में गिनेगिनाये संचारियों का। तीसरी बात यह कि शृक्षार की ज्यापकता इतनी है कि इसकी सीमा

१ रत्यादयोऽघंशतमेकविवर्जिता हि भावाः पृथग्विविधभावभुवो भवन्ति ।
 १ श्वारताचभभितः परिवारयन्त्यःसप्तार्विषं ग्रुतिचया इव वर्ष्यन्ति । १६० प्र०

का कोई निर्देश नहीं कर सकता। इसी से पाठका श्रीर दर्शकों को जितनी श्रनुभूति श्रङ्गार में होती है उतनी श्रीर किसी रस मे नहीं होती। चौथी बात यह कि इस रस का श्रानंद शिक्तित-श्रशिक्तित, रिसक-श्रासिक, सभ्य-श्रसभ्य, नागरिक-देहाती, सहृदय-श्रसहृदय, सभी प्रकार के मनुष्यों को प्राप्त होता है। पॉचवी बात यह कि मनुष्येतर प्राणियों में भी रित-भाव की प्रबलता देखी जाती है श्रीर उसकी श्रास्वाचता भी कही जा सकती है। छठी बात यह कि जिस रित को श्रङ्गार का स्थायी भाव कहा गया है उसका क्षेत्र व्यापक है। श्रुगार से दाम्पत्य-विषयक जैसा रत्याविष्कार होता है वैसे ही वीर में भी पौरुष-विषयक रत्याविष्कार होता है। इस प्रकार रित उत्कट भावना का द्योतक है। हिन्दी किवयों ने भी इसे रसराज की छपाभि दी है। मितराम का दोहा है—

जो बरनत तिय पुरुष को काविकोविद रतिभाव । तासों रीझत हैं सुकवि, सो सिंगार रसराव ॥

## दूसरी आया

#### शृङ्गार-रस-सामग्री

प्रेमियों के मन में संस्कार-रूप से वर्तमान रित या प्रेम रसावस्था को पहुँच कर जब ुआस्वादयोग्यता को प्राप्त करता है तब उसे शृङ्गार रस कहते हैं।

शृङ्गार शब्द सार्थक है। जैसे शृङ्गी पशुद्रों में यौवनकाल में ही शृङ्ग वा पूर्ण उदय होता है श्रीर उनके जीवन का वसन्त-काल लिक्त होता है वैसे ही मनुष्यों में भी शृङ्ग श्रर्थात् मनसिज का स्पष्ट प्रादुर्भाव होता है; उनका मिथुनविषयक चेतना पूर्णरूप से जागरित होती है। शृङ्ग शब्द के इस पिछले लह्यार्थ को उत्ते जित श्रीर अनुप्राणित करने की योग्यता जिस अवस्था में पायी गयी है उसको शृङ्गार कहना सर्वथा सार्थक है।

मनोऽनुकृतेष्वर्थेषु सुखसंवेदनात्मिका । इच्छा रति । भावप्रकाश

२ श्र्वः हि मन्मथोद्भेदस्तदागमनहेतुक. । पुरुषप्रमदाभूमि. श्रुद्धार इति गीयते । कान्यप्रकाश

#### श्रालंबन विभाव

नव रस मे श्रद्धार रस सिरे कहत सब कोइ। सरस, नायिका नायकहिं आलंबित ह्वे होइ॥ पद्माकर

यह रस उत्तमप्रकृति ऋथीन् श्रेष्ठ नायक-नायिका को, चाहे राजा, मजूर, किसान या अन्य कोई हो, आलंबन या आश्रय के रूप में लेकर ही प्राय: स्वरूप-योग्यता को प्राप्त करता है।

#### उद्दीपन विभाव

सस्रा, सस्ती, दूती, चंद्र, चाँदनी, ऋतु, उपवन आदि इसके इहीपन हैं।

सस्ती, सखा तथा. दूती को संस्कृत के आवारों ने शृक्षार रस में नायक-नायिका के सहायक नर्भ सचिव माना है। किन्तु हिन्दी के आचारों ने इनकी गणना उद्दीपन विभाव में की है। इनके उद्दीपन विभाव मानने का कारण यह जान पड़ता है कि सखा, सखी या दूती के दर्शन से नायिकागत वा नायकगत अनुराग उद्दीपित होता है। भरत मुनि के वाक्य में प्रियजन शब्द के आने से सम्भव है, हिन्दीवालों ने इन्हे उद्दीपन में मान लिया हो।

, नायक-नायिका की वेशभूषा, चेष्टा आदि पात्रगत तथा पड्ऋतु, नदीतट, चंद्र, चाँदनी, चित्र, उपवन,कविता, मधुर संगीत. मादक वाद्य, पक्तियों का कलरव आदि शृङ्कार रस के वहिर्गत उद्दीपन हैं।

#### अनुभाव

प्रेमपूर्ण त्रालाप, स्तेहस्निग्ध परस्परावलोकन, त्रालिगन, चुंबन, रोमांच, स्वेद, कम्प, नायिका के भ्रूभङ्ग त्रादि अनेक अनुभाव हैं जो कायिक, वाचिक और मानसिक होते हैं।

#### संचारी भाव

उप्रता, मरण श्रीर जुगुप्सा को छोड़ कर उत्सुकता, लजा, जड़ता, चपलता, हर्ष, मोह, चिन्ता श्रादि सभी भाव संयोग शृङ्गार रस के संचारी भाव होते हैं।

ऋतुमाल्यालङ्कारैः प्रियजनगान्धर्वकाव्यसेवामिः ।
 उपवनगमनविहारैः श्टकाररस समुद्भवति ॥ नाट्य-काच्य

संयोग या संभोग शृङ्गार में उन्माद, चिन्ता, श्रासूया, मूच्छी, श्रपस्मार श्रादि नहीं होते। क्योंकि उसमे श्रानन्द ही श्रानन्द है। वहाँ तो हर्ष, चपलता, ब्रीड़ा, गर्ब, मद श्रादि ही होंगे। वैसे ही वित्रलंभ शृङ्गार में श्रानन्दोत्पादक संचारी भाव नहीं होते। वहाँ तो संताप, कशता, प्रलाप, निद्रा श्रादि श्रधिकतर होते है। इससे चिन्ता, व्याधि, उन्माद, श्रपस्मार श्रादि संचारी भावो का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक है। विप्रलंभ में संयोग से भिन्न श्रनुभाव भी होते हैं। श्रालिंगन, श्रवलोकन श्रादि विप्रलंभ मे संभव नहीं।

#### स्थायी भाव

मृङ्गार का स्थायी भाव रति है।

किसी नारी के प्रति किसी पुरुप का चित्त चंचल हो उठे और वह उसके प्रति अपनी कामना प्रकट करे और वह कामना वा आकर्षण साधारणीकृत हा भी तो उसे रित कहना ठीक नहीं। यह तो रत्याभास है। जब स्त्री और पुरुप परस्पर अपने को एकात्म-भाव से प्रहण करते है अर्थात् वे आदर्श रूप से सम्बद्ध होते है तभी उनके परस्पर प्रकाशित भावों के आस्वाद को यथार्थ रित कहते हैं।

मम्मट भट्ट देवता, मुनि, गुरु, नृप, पुत्र ऋादि के विषय में उत्पन्न होनेवाली रित को भाव कहते हैं—रितर्देवादिविषया। वे कान्ता-विषयक रित को ही श्रङ्कार मानते हैं। नीचे के लज्ञ्ण में इसीकी स्पष्टता है।

मायिका श्रौर नायक के पारस्परिक प्रेमभाव को रित कहते हैं ।

शृङ्गार रस संभोग श्रौर विवलंभ के भेद से दो प्रकार का होता है।

१ एकेंव हासी तावती रतिर्यत्र ऋन्योन्यसंविदेकवियोगो न भवति ।

२ यूनोरन्योन्यविषया स्थायिनीच्छा रति. स्मृता । रससुधाकर

# तीसरी ज्ञाया

### संभोग शृङ्गार

जहाँ नायक और नायिका का संयोगावस्था में जो पारस्परिक रित रहती है वहाँ संभोग शृङ्गार होता है। यहाँ संयोग का अर्थ संभोग-सुख की प्राप्ति है।

संयोग वा नायक और नायिक की एकत्र स्थित में भी वित्रलंभ वा वियोग का वर्णन होता है। उदाहरणार्थ मान की अवस्था को ले लीजिये। वियोग में भी स्वप्रसमागम होने पर संयोग ही माना गया है। संयोग की एक वह अवस्था भी है जिसमे नायक-नायिका की परस्पर रित तो होती है पर संभोग-मुख की प्राति नहीं होती। इसको संभोग में सम्मिलित करना उचित नहीं।

नायक-नायिका के पारस्परिक-व्यवहार-भेर से संभोग शृङ्गार के श्रमेक भेर होते हैं पर यही एक भेर माना गया श्रीर सभी का इसी मे अन्तर्भाव हो जाता है।

किन्नरियों सा रूप लिये मिद्रा की वूँ दें लाल, टूट रहे कितने मेरे चुंबन के तारे बाल। उष्ण रक्त में थिरक रहीं तुम ज्वालागिरि सी लीन लोलुप अंगो में लय होकर आज बनी मन मीन। श्रांचल

काव्यगत रस-सामग्री—१ नायक आश्रय २ नायिका आलंबन ३ किन्नरियो सा रूप उद्दीपन ४ चुंबन अनुभाव ४ आवेग, चपलता, मद आदि संचारी (६) रित स्थायी भाव है। इनसे शृङ्कार रस ध्वनित होता है।

रसिकगत रससामग्री—(१) पाठक आश्रय (२) नायक आर्ल-बन (३) चुंबन, अंगो में लिपटना आदि उद्दीपन (४) हर्ष-सूचक शारीरिक चेष्टा, रोमांच आदि अनुभाव (४) हर्ष, आवेग आदि संचारी (६) रति स्थायी भाव हैं।

### संयोग शृङ्गार

जहाँ नायिका की संयोगावस्था में पारस्परिक रित होती है पर संभोग-सुख प्राप्त नहीं होता वहाँ यह होता है। एक पछ मेरे शियां के हग पछक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे। चपलता ने इस विकंपित पुलक से.

दृढ किया मानो प्रणय संबंध था। पंत

इममें त्रालंबन नाथिका, नायिका का सौन्दर्भ उद्दीपन, नायिका का निरीज्य श्रनुभाव, लजा श्रादि रांचारी तथा रित स्थायी हैं। यहाँ संयोग-मुख की ही प्राप्ति है, संभोग-मुख की नहीं। क्योंकि

प्रिय को प्रिया की प्राप्ति नहीं हुई।

अधिकतर रस सामग्री का समग्र उल्लेख नहीं पाया जाता। कवियों का ऋभित्र त समक कर प्रसंगानुसार उसकी कल्पना कर ली जाती है, ्रसका स्त्रध्याहार हो जाता है। सर्वत्र काव्यगत स्त्रीर रसिकगत रसमामग्री का भेद नहीं किया गया है। वर्णनानुसार इनका भेद कर लेना चाहिये।

दोऊ जने दोऊ के अनुप रूप निरस्तत पावत कहूँ न छवि सागर को छोर हैं। 'वितामनि' केलि के कलानि के विलासनि सो दोऊ जने दोडन के चित्तन के चोर हैं। दोऊ जने मंद मुसकानि सुधा बरसत दोऊ जने छके मोद मद दुहुँ ओर हैं। सीताजी के नैन रामचन्द्र के चकोर भये

राम नेन सीता मुख चन्द्र के चकोर हैं। इसमें राम-भीता दोनो आलंबन हैं और उद्दीपन हैं दोनों की मुस्कुगहट ऋदि चेष्टायें। चंद्रचकोर की भाँति एक दूसरे का मुँह देखना श्रादि श्रनुभाव है। दोनों के पारस्परिक प्रेमानुराग रूप रित स्थायी-भाव है। हर्प, मोह, त्रावेग त्रादि संचारी है। पारस्मरिक दर्शन त्रादि से संभोग शृङ्गार है। इसमे काव्यगत सामग्री और रसिकगत सामग्री प्राय: एक प्रकार की है।

दोड की रुचि भावे दुऊ के हिये दोड के गुख दोप दोऊ के सुहात हैं। दोड पे दोड जीते विकाने रहे दोड सो मिलि दोडन ही मे समात है। 'चिरजीवी' इते दिन हैं के ही ते दोउ की छवि देखि दोऊ बिल जात हैं। दिन रेन दोऊ के बिलोके दोऊ पय तौन दोऊन के नेन श्रधात हैं। प्राय: इसकी भी सभी बाते वैसी ही है।

## चौथी छाया

#### विप्रलंभ शृङ्गार

वियोगावस्था में भी जहाँ नायक-नायिका का पारस्परिक प्रेम हो वहाँ विप्रलंभ शृङ्कार होता है।

> में निज अजिन्द में खडी थी सखि एक रात. रिमिक्तिम व्दे पड्ती थीं घटा छाई थी। गमक रहा था केतकी की संघ चारों छोर. भनकार यही मेरे मनभाई थी। करने लगी में अनुकरण स्वनृपुरों से, चंचला थी चमकी घनाली घहराई थी। चौक देखा मैने चप कोने में खडे थे प्रिय. माई मुखलजा उसी छाती में छिपाई थी। गुप्तजी

इसमें ऊर्मिला त्रालंबन विभाव है। उद्दीपन हैं बूँदों का पड़ना, घटा का छाना, फूल का गमकना, मिल्लियों का मनकारना आदि। छाती में मुँह छिपाना त्रादि अनुभाव हैं। लजा, स्मृति, हर्प, विवोध श्रादि संचारी भाव हैं। इन भावों से परिपुष्ट रित स्थायी भाव विप्रलंभ शृङ्गार रस में परिएत होकर ध्वनित होता है।

यहाँ पूर्वानुभूत सुखोपभोग की स्मृति का वर्णन रहने पर भी उसकी प्रधानता मिद्ध न होने से भावध्वनि नहीं है।

इस कविता में रसिकगत सामग्री का स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर उनका अध्याहार कर लिया जाता है। जैसे, (१) आलंबन इसमें लक्सण हैं (२) उद्दीपन हैं ऋँधेरे में उनका चुपचाप खड़ा होकर उर्मिला का विलास देखना। इसमें वूँदों का पड़ना आदि को भी उद्दीपन में सम्मिलित किया जा मकता है। (३) अनुभाव हैं हर्षजनित शारीरिक चेष्टा आदि (४) संचारी हैं—हर्प, बेग, गर्व आदि (४) रति स्थायी है।

इसमें जैसे उमिला को लेकर लदगण को त्रानन्द है वैसे ही लदमण को लेकर रसिकों को। यहाँ अनुभाव आदि उक्त नहीं। पर कवि-श्रभित्रेत समभ कर यहाँ उक्त अनुभाव और संचारी का अध्याहार

कर लिया गया है।

शान्ति-स्थान महान कण्व मुनि के पुरायाश्रमोद्यान में, वाह्य-ज्ञान-विहीन जीन श्रति ही दुष्यन्त के ध्यान में, बैठी मीन शकुन्तजा सहज थी सीन्दर्य मे सोहती। मानो होकर चित्र में खचित सी थी चित्त को मोहती। गुप्तजी

इसमे दुष्यन्त आलंबन, करव का शान्त आश्रम उद्दीपन, शकुन्तला का चित्रित सा बैटा रहना अनुभाव तथा जड़ता, चिन्ता आदि संचारी हैं। इनसे रित भाव की पुष्टि होती है जिससे विश्रलम्भ श्रुक्षार ध्वनित होता है।

देखहु तात वसन्त सुहावा, प्रियाहीन मोहि डर उपजावा।
यहाँ प्रिया आलंबन, वसन्त उद्दीपन, भय होना आदि अनुभाव
तथा औत्सुक्य, चिन्ता आदि संचारी हैं। इनसे पुष्ट रित भाव से
विप्रलंभ शृङ्कार व्यंजित होता है।

इसके निम्नलिखित चार भेद होते हैं—१ पूर्वराग, २ मान ३ प्रवास श्रीर ४ करुए।

१ पूर्वराग-

''''' क्या हुआ मैं मग्न थी अपनी छहर में पर न जाने दृष्टिपथ में आ गये वे क्या कहूँ री! वज्रकीलित से हुए उत्कीर्ण से मेरे हृदय में। भड़

वज्रकीलित से हुए उक्कीर्ण से मेरे हृदय में। मृष्ट्र यहाँ राधा त्र्यालंबन, दृष्टिपथ में त्र्याना उद्दीपन, वज्र-कीलित होना त्रमुनाव त्र्योर हुए, विपाद, चिन्ता त्र्याद संचारी हैं। कृष्ण के दृष्टिपथ मे त्र्याने के कारण राधिका की जो अन्तर्वेदना है वही पूर्वानु-राग है। इसे त्र्यानलायाहेनुक वियोग भी कहते हैं।

चहत दुरायो तो सो की लगि दुरावों दैया,

साँची हों कहों री बीर सब सुन कान दें।

साँवरो सों ढोटा एक ठाडौ तीर जमुना के,

मो तन निहार्यो नीर भरि भँखियान दै।

वा दिन ते मेरी ही दसा को कुछु बूसै मति

चाहै जो जिवायो मोहि वाहि रूप दान दै।

हा हा करि पाँच परों रह्यों नाँहि जाय वर,

पनघट जान दें री पन घट जान दें।

नायिका की अधीरता और कृष्ण-मिलन की उत्सुकता पूर्वातुराग सूचित करती है। दर्शन के चार भेद होते हैं—प्रत्यच दर्शन, चित्र-दर्शन, स्वप्न-दर्शन और श्रवण-दर्शन। उक्त पद्यों मे प्रत्यच दर्शन है।

> आनन पूरन चन्द छसै अरविन्द विलास विलोचन देखे। अंबर पीन हॅसै चपला छवि अंबुद मेचक अंग उरेखे। काम हु ते अभिराम महा 'मतिराम' हिये निहचे करि लेखे। तें बरम्यो निज बैनन सौ सखि, मैं निज नैनन सो मनो देखे।

इसमे सखी के वर्णन से नायिका को श्रवण-दर्शन हुआ। २ मान-

> रे मन आज परीक्षा तेरी विनती करबी हूँ मैं तुम्हते वात न विगड़े मेरी यदि वे चल आये हैं इतना तो दो पद उनको है कितना ? क्या भारी वह मुझको जितना ? पीठ उन्होंने फेरी । गुप्तजी

इसमें गोपा आलंबन, पीठ फेरना उद्दीपन, विनती करना आदि अनुभाव और अमर्ष, आदि संचारी है। गोपा का यह प्रणायमान है।

> ठाढ़ि हुते कहुँ मोहन मोहिनी आह तितै छिछता दरसानी। हेरि तिरीछे तिया तन माधव माधवे हेरि तिया मुसकानी। रूठि रही हमि देखि कै नैन कछू कहि बैन बहू सनरानी। यों 'नॅदराय' जू भामिनि के उर आहगौ मान छगाछगी जानी।

इसमें प्रत्यत्त-रर्शन-जनित ईर्घ्यामान है।

ईष्यीमान के लघुमान, मध्यममान श्रीर गुरुमान तीन भेर है।

#### ३ प्रवास—

इसके तीन कारण माने गये हैं—शाप, भय और कार्य। कार्यवश प्रवास के भूत, भविष्य और वर्तमान नामक तीन भेर होते हैं। कुछ उदाहरण दिये जाते है।

पर कारज देह के धारे फिरो परजन्य यथारथ है दरसो। निधि नीर सुधा के समान करो सब ही बिधि सज्जनता सरसो। 'धन आनँद' जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसो। कबहूँ या बिसासी सुजान के आँगन मो अँसुवाँन को छै बरसो। इस प्रवास का भूतकाल से सम्बन्ध होने के कारण भूत प्रवास है।

#### ४ करुण-

करुण से करुण विप्रलम्भ शृङ्गार का श्रमिप्राय है।

काल्यि काल महा विषक्ताल जहाँ जल ब्लाल जरे रजनी दिन।

करध के अध के उनरें निहं जाकी नयारि नरें तेंह ज्योतिन।

ता फिन की फन-फाँसिन में फेंदि जाय फेंस्यो उकस्यो न अजी छिन।

हा ब्रजनाथ सनाथ करी हम होती हैं नाथ अनाथ तुन्हें निन। देख

यहाँ कुष्ण से निराश होकर गोपियों की जो उक्ति है उसमें करुण

करुण रम श्रीर करुण विप्रलम्भ में श्रन्तर यह है कि जब नायक-नायिका की मृत्यु वा मिलन की श्रसंभवता पर रित की प्रतीति होती है तब करुण-विप्रलम्भ होता है श्रीर करुण रस में ऐसी बात नहीं होती।

्र वित्रलंभ में दस काम दशायें होती हैं—श्रभिलाष, चिन्ता, स्मृति, गुण्कथन, उद्देग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता श्रौर मृति। इनमें चिता, स्मरण, उन्माद, व्याधि, जड़ता श्रौर मरण वैसे ही है जैसे संचारी में। शेष चार में से दो के उदाहरण दिये जाते हैं।

#### १ काम-दशा में अभिलाष-

आते अपने कोमल कर से मेरा अंक मिटा देते। आते मेरे घट का जीवन हाथों से ढरका देते॥ आते छाया-चित्र नयन परदे में पुनः खींच लेती। हो आनंद विभोर सदा को अपने नयन मींच लेती॥ भक्त

#### २ काम-दशा में गुणकथन-

रावा—देखती हूँ सभी बंबन, शक्तियाँ, मर्याद सीमा, अवधि सारी तोड़ डाली इस अलौकिक व्यक्ति ने आ। विशाखा—गूँजती है कान में ध्वनि प्रतिक्षण, वह रूप, वह छवि, नेत्र में। सब खो गया है, हो गया है कृष्णमय जग।

#### पाँचवीं छाया

## रोंद्र और वीर रस-शङ्कापक्ष

बहुतो का विचार है कि वीर श्रीर रौद्र दोनों रस प्राय: एक से हैं। इससे इनके पृथक् पृथक् रखने में कोई स्वारस्य नहीं। दोनों के ही श्रालंवन शत्रु ही है श्रीर शत्रु की चेष्टाये ही दोनों के उद्दीपन । उप्रता, श्रामर्प, श्रावेग श्रादि श्रनेक संचारी भाव भी दोनों के एक ही है। केवल श्रनुभाव में कुछ भिन्नता है—वीर के कम श्रीर रौद्र के श्राधक श्रनुभाव है। वीर का स्थायी उत्साह है श्रीर रौद्र का क्रोध।

उत्साह का ऋर्य है कार्यारंभ में स्थायी संरंभ ऋर्यात् स्थिरता तथा उत्कट आवेश । अंग्रे जी मं इसको Energetic enthusiasm—शिक्त-मूलक व्यमता, औत्सुक्य, अनुराग वा प्रयत्न कहते हैं। अभिप्राय यह कि नये नये कार्यों के आरंभ में उनकी समाप्ति तक मन का प्रस्तुत होना ही उत्साह है। इसीको कहा है कि 'अच्छे लोग बारंवार विघ्नों से बाधित होने पर भी आरम्ध कार्य का परित्याग नहीं करते । इस व्याख्या से यही प्रकट होता है कि स्वस्थ शरीर और मन में जो कार्यकरी शिक्त की स्फूर्ति—लहर उठती है अर्थात् मन में काम करने की जो उमंग होती है वही उत्साह है। यह त्वराजनक वा आनुराम्मूलक एक चित्तवृत्ति है। इसे आप स्वामाविक कहे चाहे नैमित्तिक, है यह शरीर और मन का धर्म ही; शरीर और मानस की एक प्रे रक शिक्त ही। इसको भाव नहीं कहा जा सकता।

श्राचार्यों ने उत्साह को स्थायी भाव ही नहीं माना है, संचारी

वीर—'श्रालंबनविभावास्तु विजेतव्यादयो मता. ।
रौद्र—'श्रालंबनमरिस्तत्र'
वीर—विजेतव्यादिचेष्टाद्या तस्योदीपनरूपिगा ।
रौद्र—तच्चेष्टोदीपनं मतम् । सा० द०

२ रौद्र-श्रीप्र्यावेगोत्साहिववोधामर्षचापल्यादिव्यभिचारी वीर-षृतिस्मृत्यौग्र्यगर्वामर्षमत्यावेगहर्षादिव्यभिचारी । काव्यानुशासन

३ कार्योरम्भेषु संरंभः स्थेयानुत्साह् उच्यते । सा० द०

४ विष्नै पुन. पुनरपि प्रतिहत्यमानाः प्रारम्भ चोत्तमजना न परित्यजन्ति ।

भाव भी। संचारी भावों में भी इसको सब रसों में होनंवाला कहा गया है। किन्तु उत्साह की उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि वह भाव नहीं है। दूसरी बात यह कि इसका कोई विषय निश्चित नहीं। रित में भी उत्साह हो सकता है और भय मे भी। इसका कोई स्वतंत्र ध्येय नहीं, विजय भी हो सकता है, भयार्तावस्था में पलायन भी। अभिनव गुप्त ने तो उत्साह को भी शान्त रस का स्थायी माना है। इस अनिश्चित दशा में उत्साह को वीर रस का स्थायी भाव मानना कहाँ तक संगत है, विचारणीय है।

यहाँ यह वात कही जा सकती है कि वीरता उत्साह पर निर्भर करती है। जिससे इसके दान-धर्म-युद्ध-द्या के भेद से चार भेद होते हैं। उनकी क्या गति होगी। इसका समाधान यह है कि द्या, दान, त्याग त्रादि वीरो का शान्ति, भक्ति त्रीर कर्रुण रसों में यथायोग्य अन्तर्भाव हो जा सकता है।

श्रव कोथ को लीजिये। प्रतिकूल व्यक्तियों के विषय मे तीन्नता के उद्घोध का नाम कोध<sup>3</sup> है। श्रर्थान् रात्रु के प्रति कठोरता प्रकट करने को कोध कहते है। कोध रौद्र का स्थायी भाव है। युद्धप्रवृत्ति की सहचर भावना कोध है पर वीर रस का प्राय: कोई ऐसा उदाहरण नहीं जिसमें कोध की भावना न हो। एक दो उदाहरण दिये जाते है।

सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथवध करूँ। तो शपथ करता हूँ स्वयं मैं ही अनल में जल मरूँ। गुप्तजी इस उत्साह में क्रोध है।

बैचि देह दारा सुअन, होइ दास हू मन्द। रखि हो, निज बच सत्य करि अभिमानी हरिचंद।

क्या धर्मवीर की इस उक्ति में क्रोध की मलक नहीं पायी जाती ?

ऐसे उदाहरणों में उत्साह का भाव नहीं देखा जाता पर क्रोध का परिणाम अवश्य देखा जाता है। इससे इन दोनों के स्थानों में एक ही रस मानना ठीक है।

१ उत्साह विस्मयौ सर्वरसेषु व्यभिचारिग्णौ । संगीत रत्नाकर

२ उत्साह एवास्य स्थायी इत्यन्ये । अ० गुप्त

३ प्रतिकृत्तेषु तैक्ष्णस्यावबोबः कोघ इत्यते । सा० द०

श्रव प्रश्न यह है कि किसका किसमें श्रन्तर्भाव किया जाय। किसी का कहना है कि क्रोध व्यापक है और उत्साह व्याप्य। इस प्रकार वीर रस रौद्र रस में व्याप्त है। श्रवः रौद्र रस में वीर रस का श्रन्तर्भाव स्वाभाविक है। दूसरा पत्त कहता है कि पहले क्रोध होता है, फिर वीर रस के कार्य दीख पड़ते हैं। इस प्रकार वीर रस के परिणाम-स्वरूप रौद्र रस के मानने से रौद्र का ही वीर रस में श्रन्त-भाव होना ठीक है। एक का कहना है कि रौद्र रस की कोई स्वतन्त्र आस्वादयोग्यता ही नहीं श्रीर क्रोध के स्थान में श्रमर्ष को मान लेन से दोनों का एक ही में समावेश हो जायगा। श्रमर्ष का श्र्य है निन्दा, श्रान्तेप, श्रपमान श्राद्व के कारण उत्पन्न हुए चित्त का श्रीमिनवेश श्र्यात्त स्वामिमान का जागना। युद्धमवृत्ति प्रतिकार भावना से ही उद्भूत होती है। इसमें श्रमहनशीलता होती है। श्रमर्ष शब्द का भी यही श्र्य है। क्रोध की श्रपेन्ना श्रमर्प की भावना व्यापक होती है। इससे वीर रस का स्थायी भाव श्रमर्प माननीय है।

डपर्युक्त विचार मनोवैज्ञानिकों श्रौर नवीनतावादियो का है। हम इसे विचारणीय ही मानते हैं, मान्य नहीं।

## छठी छाया

## रोद्र-वीर-रस-समाधानवक्ष

प्राचीनों ने मनन पूबेक ही नौ रसों को मान्य ठहराया है। क्योकि इनमें स्नास्वाद की उत्कटता है, रक्षकता है, स्थायिता है स्रोर है उचित-विषयनिष्ठता। इन रौद्र स्रोर वीर, दोनों में भी पृथक् पृथक् रसवत्ता है। इन पर थोड़ा विचार कीजिये।

उत्साह स्थायी भाव है श्रीर सहजात भी है। किसीको ग्लानि हो तो यह पूछा जा सकता है कि वह ग्लान क्यों है पर राम क्यों उत्साही है यह नहीं पूछा जा सकता । क्योंकि वह तो एक स्थायी भाव है—सहजात है। मानवी मन:कोश में वासना-कप से उत्साह भी वर्तमान रहता है जैसे कि रित श्रादि। भले ही मनौवैज्ञानिक इसे

१ ऋषिचुपापमानादेरमर्षोऽभिनिविष्टता । सा० द०

२ नतु राम उत्साहराकिमानित्यत्र हेतुप्रश्नमाहु । अ० गुप्त

शारीर-मन-धर्म माने। क्रोध भी ऐसां ही स्थायी भाव है। यदि वीर मे क्रोध भाव की क्तलक दीख पड़ती है वह अमर्प संचारी का प्रभाव है।

क्रांघ दो प्रकार का होता है—एक पाराविक और दूसरा भावा-त्मक। पहले मे नाश की भावना प्रवल होती है और दूसरे मे भाव की प्रवलना। पाशवी क्रोध जैसी इसमे तीव्रता नहीं होती। क्योंकि इममें अन्यान्य भावनायें भी काम करती है। इसे सात्विक क्रोध भी कह सकते है। एक तीसरा वौद्धिक क्रोध भी माना जाता है जिसमे होनों की प्रवृत्तियाँ लिंचत होती है।

इन पर ध्यान देकर तुलना कीजिये। क्रोध में हिताहित का विचार नहीं रहता। अन्यान्य गुणों का लोप हो जाता है। किन्तु उत्साह में धीरना, प्रसन्नना आदि गुण रहते हैं। हिताहित का भी ध्यान रहता है। बीर उदार होता है और क्रोधी अनुदार। क्रोध निर्वल पर भी उवल पड़ता है, क्रांधी अयोग्य व्यक्ति पर भी रौद्र रूप धारण कर सकता है पर निर्वल पर बीरता नहीं दिखायी जा सकती। क्रोधी में प्रतिक्रिया की—वदला चुकाने की भावना प्रवल रहती है पर बीर में नहीं। उत्साही होने के कारण बीर में क्रियात्मकता की अधिकता रहती है पर रुद्र में क्रोधी में भय के मिश्रण से शारीरिक क्रिया—उछल कूद, डींग हॉकना आदि अधिक देखी जाती है। क्रोध का संबंध अधिकतर वर्तमान से रहता है और उत्साह का भविष्य से। एक उदाहरण से समिन्ये।

हें लंकेश्वर सीता दे दो स्वयं माँगते हैं हम राम। कैसे भूले नीति, विचारो बिगड़ा नहीं श्रमी है काम।। सरदूषण-त्रिशिरा-बध-गीला मेरा कही धनुष पर बाण, यदि चढ़ गया, समझ लो तो फिर कभी न होगा तेरा त्राण। राम

साहित्य-उर्पण मे दिये हुए युद्धवीर के उदाहरण का यह अनुवाद है। इसके प्रत्येक पद से एक एक ध्विन निकलती है जिसका वर्णन मूल पुन्नक की टीका मे दिया गया है। यहाँ अभीष्ट केवल यह है कि इस वीर रस मे जो क्रोध आ गया है वह अमष संचारी के रूप में है। राम जैसे धीर-वीर-गंभीर व्यक्ति के मुँह से ऐसे ही शब्द निकले हैं जिन्होंने अपनी और रावण की मर्यादा इस पद्य मे बहुत रक्खी है। यहाँ भावनात्मक क्रोध का रूप है। रौद्र में सात्विक क्रोध नहीं देखा जाता पर उत्साह में—श्रमपे संचारी के रूप में क्रोध देखा जाता है। श्रमर्ष को वीर रस का स्थायी मानने में श्रमंक दोप दिखलायी पड़ते हैं।

जो लोग यह कहते हैं कि धर्मबीर, दानबीर आदि का शान्ति, भिक्त आदि रसो मे अन्तर्भाव हो जायगा, यह ठीक नहीं। ऐसे तो यह भी कहा जा सकता है कि करुण रस यथावसर श्रङ्कार रस और वात्सल्य रस मे अन्तर्भाव हो जायगा। दूसरी बात यह कि जहाँ अमर्ष का कुछ भी संचरण नहीं वहाँ वीर रस में उत्साह के अतिरिक्त कीन सा स्थायी भाव माना जायगा? कर्मबीर का एक उदाहरण लीजिये—

चिलचिलाती धूप को जो चाँदनी देते बना।
काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना॥
जो कि हँस-हँस के चबा लेते हैं, लोहे का चना।
है किंदिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह दना॥
कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं।
कीन-सी है गाँठ जिसको सोल वे सकते नहीं॥ हरिख्रोध

यहाँ अमर्ष का कहाँ लेश है ? कर्मवीर में उत्साह स्थायी का ही आस्वाद है। इसमें भावात्मक या सात्विक क्रोध की गंध भी नहीं है।

परिडतराज के 'पारिडत्यवीर' का उदाहरण ले-

यदि बोलें वाक्पति स्वयं के सारद हू आइ।

हूँ तयार हम मुख सुमिरि सब विधि विद्या पाइ। पु० चतु०

श्रमर्ष का कुछ भी लवलेश नहीं।

श्रथवा सत्यवीर 'हिन्श्चन्द्र' के इस पद्य में भी श्रमर्थ कहाँ है ?

चंद टरें सूरज टरें टरें जगत बेवहार । पै दृढ श्री हरिचंद के टरें न सत्यविचार ॥

श्राधुनिक काल में सत्याग्रह, श्रामरण श्रनशन, भूख हड़ताल करनेवाले वीरों में श्रमर्घ का लवलेश मान सकते हैं। वह भी महात्मा गाँधी मे नहीं। पर उक्त वीरों में वा निम्नलिखित वीरों मे श्रमर्घ नहीं मान सकते।

कार्लाइल के कविवीर, दार्शनिकवीर, लेखकवीर आदि अनेक वीरों तथा महाभारत के 'शूरा: बहुविधा: प्रोक्ताः' के उदाहरण-स्वरूप

बुद्धिशर त्र्यादि का किसी रस में समावेश होना कठिन है, भले ही चमाश्रर, गुरु-शुश्रूपा-श्रर त्रादि श्रर शान्ति-भक्ति मे समा जायाँ। काट्यादर्श में दण्डी ने रसवत् त्र्रालंकार में इन दोनों के जो रूप

दिखाये हैं उनसे ये और स्पष्ट हो जाते हैं।

रौद्र रस-जिसने मेरे सामने द्रीपदी को वाल पकड़ कर खींचा वह पापी दु:शासन क्या चए भर भी जी सकता है। इस प्रकार त्रालंबन-स्वरूप शत्रु को देख कर भीम का स्थायी भाव क्रोध बहुत ही बढ़ कर गैंद्र रसत्व को प्राप्त कर गया। इससे यहाँ का यह कथन रसवत् श्रलंकारयुक्त है <sup>१</sup>।

बीर रस—समुद्र सहित पृथ्वी का विना विजय किये, अनेक यज्ञ बिना किये और याचकों को बिना धन दिये हुए हम कैसे राजा हो सकते हैं। इसमें उत्साह स्थायी भाव श्रपनी तीव्रता से वीर-रसात्मक हो गया । इससे यह इस कथन को रसवत बना सका २ ।

इससे वीर रस तथा उत्साह स्थायी भाव की पृथकृ-पृथक् श्रावश्यकता निर्वाध है। क्रोध को स्थायी श्रीर रौद्र रस को वीर रस बना कर उत्साह और रौद्र को उड़ा देना 'श्रव्यापार मे व्यापार' करने के समान साहित्य का विघातक कार्य है।

१ निगृह्य केशेष्वाकृष्टा कृष्णा येनाप्रतो मम । सोऽयं दु शासन पापो लव्य कि जीवति च्रागम् ॥ २=२ इत्यारुह्य परां कोरिं कोधो रौदात्मतां गतः। भीमस्य पर्यत शत्रुमित्येतदसवद्वचः ॥ २== २ अजित्वा सार्णवामूर्वीमनिष्ट्वा विविधैर्मखै । अदत्वाचार्यमर्थिभ्यो भवेर्यं पर्थिव. कथम् ॥ २=४ इत्युत्साह- प्रकृष्टात्मा तिष्टन् वीररसात्मना । रसवत्त्वं गिरामासां समर्थयितमीश्वरः ॥ २५५

#### सातवीं छाया

#### वीरस

महात्मा गाँधी संसार में शान्ति का उपाय एकमात्र ऋहिसा ही को बताते हैं। वे कहते हैं कि 'हिसा से हिंसा बढ़ती हैं'। पर सांसारिक युद्ध का नि:शेप होना किठन है। मानव-समाज के युद्ध-विकद्ध होने पर भी उसका हास नहीं होता, दिनो दिन बढ़ता ही जाता है जो स्वार्थी सभ्यता की महिमा है। युद्ध का नामोनिशान मिट जाय तो भी वीर रस का हास नहीं हो सकता। कारण यह कि केवल युद्ध ही वीरता-प्रदर्शन का स्थान नहीं है। यद्यपि युद्ध में ही वीररस की प्रधानता मानी गयी है, जम्म हथेली पर रखनेवाले सिपाही ही 'विक्टोरिया कास' पाते हैं तथापि युद्ध ही एकमात्र वीरता-प्रदर्शन का खेत्र नहीं है। अन्य भी अनेको स्थान हैं। सत्याप्रह-वीर गाँधी क्या किसी वीर से कम है। ? यद्यपि इनकी वीरता उनसे कम नहीं। फिर भी अब तक किसोने ऐसे पुरस्कार से उन्हे पुरस्कृत नहीं किया। यह युद्ध वीर के सम्बन्ध में लौकिक पत्तपात है।

पराक्रम, आत्मरत्ता, निर्भयता, युद्ध, साहस आदि के कार्य करने में वीरता प्रकट होती है। समाज मे पद-पद पर वीरता-प्रदर्शन की आवश्यकता है। कोई किसी अवला पर अत्याचार होते देख कर उसके प्रतिकार के लिये आगे वढ़ता है और घायल होकर मर जाता है। वह क्या किसी वीर से कम है ? कोई डूवते हुए वच्चे को बचाने में स्वयं डूब जाता है क्या वह वीर नहीं ? शिक्तश्रःन्य अत्याचारी के अत्याचार को ज्ञमा कर देना शिक्तशाली की सची वीरता नहीं है शत बार है। शत्रु से सचा व्यवहार भी सची वीरता है जो गाँधीजी की इस उिक्त से मलकती है।

'श्रगर किसी ऐसे भी पुरुष को विषधर काट खाय, जो श्रपने मन में मेरे प्रति शत्रुता का भाव रखता हो तो मेरा यह कर्तन्य है कि फौरन उसके विष को चूस कर उसकी जान बचा लूँ।'

यही सची वीरता है, यही सची चेभेलरी (Chivelory) है। जीवन एक प्रकार का युद्ध है श्रीर इसमे शारीरिक, मानसिक श्रीर श्राध्यात्मिक युद्ध वरावर चलता ही रहता है। सभी प्राणी किसी न किसी रूप से इसमें श्रापनी शक्ति के श्रानुरूप भाग लेता है।

वीर रस का स्थायी उत्साह है। उत्साह-प्रदर्शन की कोई सीमा नहीं बाँधी जा स्कृती। इसीसे इसके अनेकानेक भेद किये गये है। इतने भेद किसी रस के नहीं। मनुष्य के धृति, चमा, दम, अस्तेय शौच, इन्द्रियनिम्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध आदि जितने गुण है, मनुष्य को जितने परोपकार, दान, दया, धर्म आदि सुकर्म है और ऐसे ही जितने अन्यान्य विषय हैं, सभी में वीरता दिखलायी जा सकती है। किसी विषय में संलग्नता, अतिशयता, साहसिकता का होना ही तो उत्साह है। किसी की किसी विषय में असाधारण योग्यना की शक्ति हो तो वह उस विषय में वीर है।

मनुष्य में जो एक प्रच्छन्न शौर्य-शिक्त है उसे कोई आत्मसंरक्षण (Self defence) कोई प्रतिरोधन (Resistance) श्रौर कोई युद्धाभिलाप कहते हैं। ऐसी शिक्त से सम्पन्न पुरुष का स्वभाव भयशून्य, वाणी श्रोजपूर्ण श्रौर व्यवहार साहिसक हो जाता है। जब शौर्य का वेग वढ़ जाता है तब वही स्वभाव कठोर, वचन रुच श्रौर व्यवहार उप्र हो जाता है। भारतीयों में सभी प्रकार की वीरताश्रों के समावेश के लिये,

भारतीयों में सभी प्रकार की वीरताओं के समावेश के लिये, भयभीतता को दूर करना श्रौर श्रपनी शिक्तयों को पुष्ट करना चाहिये। इसके लिये श्रावश्यक है कि वीर किवयों, वीर किवताओं, वीर गाथाओं श्रौर वीर कृत्यों को पढ़ें, सुनें श्रौर करे। ऐसा करके ही हम जाति में जीवन ला सकते हैं; देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिये वीर भाव की परम श्रावश्यकता है। श्रपने मन में हीन भावना, तुच्छ विचार श्रौर नैराश्य को प्रश्रय देना उन्नति का वाधक, वीरत्व का विघातक श्रौर सुख का नाशक है। सत्य का पन्त-समर्थन श्रात्मोन्नति-कारक तथा शौयेवर्द्धक है।

## त्राठवीं छाया वीर - रस - सामग्री

जिस विषय में से जहाँ उत्साह का संचार हो अर्थात् उत्साह भाव का परिपोष हो वहाँ वीर रस होता है। आलंबन विभाव—शत्रु, दीन, याचक, तीर्थ, पर्व आदि। उदीपन विभाव—शत्रु का पराक्रम, याचक की दीन दशा आदि। श्रनुभाव—रोमांच, गर्वाली वाणी, श्रादर-सत्कार, दया के शब्द श्रादि।

संचारी भाव-नार्व, धृति, स्मृति, दया, हर्ष, मिति, श्रस्या, श्रावेग श्रादि।

स्थायी भाव-उत्साह।

प्रधानत. वीर रस के चार भेद माने गये हैं—युद्धवीर, द्यावीर धर्म्भवीर श्रीर टानवीर। िकन्तु वीर शब्द का जैसा प्रयोग प्रचलित है उसके श्रनुसार केवल युद्ध वीर में ही वीर रस का प्रयोग सार्थक माना जाता है। श्रव तो उपाधिभेद से, जैसा कहा गया है, उद्योगवीर, ज्ञमावीर श्रादि श्रनेका वीर उपलब्ध है। उक्त मुख्य चार भेदों की रससामग्री भी भिन्न-भिन्न है।

१ युद्धवीर । त्र्यालंबन — शत्रु, उद्दीपन-शत्रु के कार्य, श्रातुभाव — वीर की गर्वोक्ति, युद्ध-कौशल आदि । संचारी भाव — हर्ष, आवेग, श्रीत्मुक्य असूया आदि ।

र दानवीर । त्रालवन—याचक, दान-योग्य पात्र स्त्रादि । उद्दीपन स्त्रन्य दातास्रों के दान, दानपात्र की प्रशंसा स्त्रादि । स्रनुभाव— याचक का स्त्रादर-सत्कार स्त्रादि । संचारी—हर्ष, गर्व स्त्रादि ।

याचक का श्राहर-सत्कार श्राहि। संचारी—हर्ष, गर्व श्राहि। ३ धर्मवीर। श्रालंबन—धर्मग्रन्थ के वचन श्राहि। उद्दीपन— धर्म्भ-फल, प्रशंसा आहि। श्रतुभाव—धर्माचरण। संचारी—धृति, मति, विवोध श्राहि।

४ द्यावीर । आलंबन—दया के पात्र । उद्दीपन—द्यापात्र की दीन-दशा आदि । अनुभाव—सान्त्वना के वाक्य । संचारी—धृति, हुई, मित आदि ।

इसी प्रकार अन्य वीरों के उपादानों की सत्ता पृथक-पृथक् सममनी चाहिये। किन्तु स्थायी भाव सब का एक ही रहता है। पहले जो आलंबन, उद्दीपन आदि का उल्लेख है वह प्राय: सब प्रकार के वीरों का मिश्रित रूप से है। उदाहरण—

तोरेड इन्नक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ।

जो न करडँ वसु पद सपय पुनि न घरों घनु हाथ। तुलसी जनकपुर में घनुषयज्ञ के प्रमंग पर 'वीर-विहीन मही मैं जानी' श्रादि वाक्य जब राजा जनक ने कहे तब लदमए ने उपयुक्त दोहा कहा है। काव्यगत रस-सामग्री—(१) धनुप त्रालंबन विभाव है (२) जनक की कटु उक्ति उद्दीपन विभाव है। (३) त्रावेश मे त्राये हुए लह्मण की उक्तियाँ अनुभाव है। (४) त्रावेग, त्रीत्मुक्य, मित, धृति, गर्व त्रादि संचारी भाव है। (४) उत्साह स्थायी भाव है।

रिसकगत रस-सामग्री—(१) लद्मण आलंबन (२) लद्मण की उक्ति उद्दीपन (३) लद्मण का तोड़ने की क्रिया में हस्तलाघव का प्रदर्शन आदि अनुभाव (४) संचारी प्राय. पूववत् और (४) उत्साह ही स्थायी भाव है

जब उक्त चारो सामग्री से स्थायी भाव पुष्ट होता है तव बीर रस व्यञ्जित होता है। यहाँ 'तब प्रताप बल' उत्साह का बाधक न होकर साधक हो गया है।

इस प्रकार प्रत्येक उदाहरण की सामग्री को समभ लेना चाहिये। युद्ध वीर-

साहस हो खोलो सींकड़ों को तलवार दो।
सामने खड़े हो देखो क्षण भर में
बाजी लौट आती है महान आर्य देश की।
मान जावे पंच हम पावभर लोहे को।
दे दो शेष निर्णय का भार तलवार को।
एकबार पीसकर दाँत महा योद्धा ने
मारा झटका तो छिन्न भिन्न हो के श्रह्लला
छिटक गयी यो मानो ओले पड़े नभ से।
गरजा सरोप महा बाहु बल विक्रमी
तोड़ डाला वेड़ियों को खीच क्षण भर मे। श्रार्यांचर्त

इसमे पृथ्वीराज आलंबन श्रीर उद्दीपन है गोरी का उत्पीड़न। अनुभाव है पृथ्वीराज की ये उक्तियाँ श्रीर उनके कार्य तथा स्मृति, गर्व आदि संचारी है।

> बल के उमंड भुजदंड मेरे फरकत कठिन कोदंड खेंच मेल्यो चहै कान तें। चाउ अति चित्त में चढ्यो ही रहे युद्धहित जुटै कब रावन जु बीसहु भुजान तें।

'खाल' कवि मेरे इन हत्थन को सीव्रपनो देखेगे दनुज जुल्थ गुल्थित दिसान तै। दसमत्य कहा, होय जो पै सो सहस्रत्यक्ष.

कोटि कोटि मन्थन की काटी एक बान तें।

लच्मणजी की इस उक्ति में रावण त्रालम्बन, जानकी हरण उद्दीपन, लच्मण के ये वाक्य अनुभाव और गर्व औत्सुक्य आदि संचारी है।

> निकसत म्यान तें मयुखें प्रहे भानु कैसी फारे तमतोम से गयंदन के जाल को। छागति छपटि कंठ बेरिन के नागिन सी रुद्धहिं रिझावै दे दे सुण्डनिके भाल को। छाङ छितिपाङ छत्रसाल महाबाहु वली, कहाँ छों बखान करो तेरी करबाल को। प्रति भट कटक कटीले केते कारि कारि. कालिका सी किलक कलेऊ देति काल को। भूषण्

इसमें शत्रु आलंबन, शत्रु के कार्य उद्दीपन, त्लवार के कार्य श्रतुभाव और गर्व, श्रावेग, श्रीत्सुक्य श्रादि संचारी है।

धर्मवीर

रहते हुए तुम सा सहायक प्रण हुआ पूरा नही, इससे मुझे है जान पड़ता भाग्य-बल ही सब कही। जक कर अनल में दूसरा प्रण पाठता हूं मैं अभी अच्युत युधिष्ठर आदि का अब भार है तुमपर सभी। गुप्तजी इसमें ऋजु न ऋालंबन, प्रण का पूरा न होना उद्दीपन, ऋजु न का प्रण पालने को उद्यत होना अनुभाव और घृति, मित आदि संचारी भाव हैं। इनसे यहाँ धर्मवीरता की व्यञ्जना है।

**ढयावीर** 

Ł

पापी अजामिल पार कियो जेहि नाम लियो सुत ही को नरायण। त्यों 'पदमाकर' कात छगे पर विप्रहु के पग चौगुने चायन॥ को अस दीनदयाल भयो दशरत्थ के लाल से सुधे सुभायन । दौरे गर्यंद उबारिवे को प्रभु वाहन छाड़ि उपाहने पायन ॥ इसमें द्या का पात्र गयंद श्रालंबन, गयंद की दूशा उद्दीपन, गयंद को उवारने के लिये दौड़ पड़ना ऋनुभाव ऋौर धृति, ऋावेग , हर्ष ऋादि संचारी है।

दानवीर

हाथ गद्यो प्रभु को कमला कहे नाथ कहा तुमने चितधारी। तंडुल खाय मुठी दुइ दीन कियो तुमने दुइलोक बिहारी॥ खाय मुठी तिसरी अब नाथ कहा निज बास की आस बिसारी।

रंकिह आप समान कियो तुम चाहत आपिह होन भिखारी ॥ न०दास इसमे सुदामा खालंबन, सुदामा की दीन दशा उद्दीपन, दो सुद्धी चावल खाकर दो लोक देना खादि खानुभाव ख्रीर हर्प, गर्ब, मित खादि संचारी है। इनसे दानवीरता की व्यञ्जना होती है।

जो सम्पति शिव रावनिहं दीन दिये दस्ड माथ।

सो संपदा विभी खनहि सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥ तुलसी

यहाँ विभीपण आनंवन, शिव के दान का स्मरण उद्दीपन, राम का दान देना तथा उसमें अपने बड़प्पन के अनुरूप तुच्छता का अनुभव करना, अतएव संकोच होना अनुभाव और स्मृति, भृति, गर्व, औत्सुक्य आदि संचारी हैं। इनसे स्थायी भाव परिपुष्ट होता है जिससे दानवीर की ध्वनि होती है।

# नवीं छाया

## रोद्र रस

जहाँ विगेधी दल की छेड़खानी, अपमान, अपकार, गुरु-जन-निंदा तथा देश और धर्म के अपमान आदि से प्रतिशोध की भावना जागृत होती है वहाँ रौद्र रस होता है।

आलंबन-विरोधी दल के व्यक्ति।

उद्दीपन—विरोधियो द्वारा किये गये अनिष्ट काम, अपकार, श्रपमान, कठोर वचन श्रादि।

त्रतुभाव—मुखमण्डल पर लाली दौड़ त्राना, भौंहें चढ़ाना, त्राँखें तरेरना, दाँत पीसना, होंठ चबाना, हथियार उठाना, विपन्तियों को ललकारना, गर्जन-तर्जन, हीनतावाचक शब्द-प्रयोग त्रादि। संचारी भाव-उग्रता, अमर्प, चंचलता, उद्धेग, मद, असूया, श्रम, स्मृति, त्रावेग त्रादि।

स्थायी भाव-कोध।

निम्निलिखिन व्यक्ति शीघ्र कृद्ध होते है—(१) भलाई के बदले बुराई पानेवाले (२) अनादत होनेवाले (३) अपूर्ण वा अतुप्त आकांचावाले (४) विरोध सहन न करनेवाले और (४) तिरस्कृत निर्धन आदमी।

निम्नलिखित व्यक्ति कोधपात्र होते हैं—(१) हमको मूलनेवाले (२) हमारी प्राथना को ठुकरानेवाले (३) समय-असमय का खयाल न कर हॅसी करनेवाले (४) हमको चिढ़ानेवाले (४) हमारे आदराणीय विषयो पर अअडा रखनेवाले (६) आत्मीय होते भी सहायना न करनेवाले (७) मनलव साधनेवाले (२) कृतहनता दिखलानेवाले (६) हमारे प्रतिकृल आचरणवाले (१०) दुख देकर मुखी होनेवाले (११) हमार दुख म सुखी होनेवाले (१२) जान-मुनकर हमारा अपमान होने-देखनेवाले (१३) विशिष्ट व्यक्ति के सम्मुख वा सभासमाज मे तिरस्कार करनेवाले।

मातु-पितिह जिन सोचवस करिस महीप किसोर। गर्भन के अर्थकदल्न परसु मोर अति घोर॥ तुलसी जनकपुर मे धनुषभंग पर यह राम की उक्ति है।

काव्यगत रस-सामग्री—(१) कटु वचन वोलनवाल तथा धनुष भंग करके धनुप की महिमा घटानेव ले राम-लह्मण आलंबन विभाव हैं।(२) लह्मण की कट्टिक उद्दीपन-विभाव है (३) परशुराम की वाणी, मुँह पर कोध की अभिव्यक्ति, फरसे की महिमा बखान कर उसे दिखलाना अनुभाव है (४) आवेग, उप्रता, असूया, मद आदि संचारी हैं।

रसिकगत रस-सामग्री—(१) परशुराम आलंबन विभाव (२) परशुराम की बक्ति बद्दीपन (३) संचारी और (४) अनुभाव दोनों के एक से हैं। इन से (४) क्रोध स्थायी भाव की पृष्टि होती है और उस जिससे यहाँ रौद्र रस की व्यञ्जना होती है।

श्रीकृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोम से जलने लगे। सब क्रीक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे॥ संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पडे।

करते हुए यह घोषणा वे हो गये उठकर खड़े॥ गुप्तजी

यहाँ रौद्र रस की व्यञ्जना में अभिमन्यु-त्रध पर कौरवो का

उज्जास श्रालंबन, श्रीकृष्ण के पूर्वीक वचन उद्दीपन श्रीर श्रजुन के
वाक्य श्रनुभाव तथा श्रमप्, उप्रता, गर्व श्रादि संचारी है।

अति प्यारा है तनय देख त् अपनी मा का। सुरविजयी हूँ मेचनाद में वीर छड़ाका॥ मेरा-तेरा युद्ध भला कैसे होवेगा?

जो न भगेगा अभी समर में मर सोवेगा ॥ रा० च० उ० यहाँ लक्मण त्रालंबन, कुम्भकर्ण का वध त्रादि उद्दीपन, मेघनाद का गर्जन-तर्जन, हीन वचन का कथन त्रादि श्रनुभाव है त्रीर श्रमर्प, उप्रता त्रादि संचारी हैं। इनसे रौद्र रस पुष्ट हो व्यंजित होता है।

भीषम भयानक प्रकास्यो रन भूमि आनि, छाई छिति छत्रिन की गति उठि जायगी। कहै 'रतनाकर' रुधिर सो रू घेगी घरा, लोधनि पं लोधनि की भीति उठि जायगी। जीति उठि जायगी। जीति उठि जायगी। भूप दुरजोधन की भीति उठि जायगी। के तो शीति रीति की सुनीति उठि जायगी। को तो शीति रीति की सुनीति उठि जायगी।

टममें दुर्योधन-पन्न का पराजय आलंबन, पाएडवों की श्रपराजेयता, कृष्ण की प्रतिज्ञा उदीरन है। भीष्म के ये भीषण वचन श्रतुभाव और गर्व, अमर्प आदि संचारी हैं।

## द्सवीं ज्ञाया

#### भयानक रस

भयंकर परिस्थिति के कारण भय उत्पन्न होता है। इसके मूल में संग्ह्मण की प्रवृत्ति है। यह जीवधारीमात्र में होता है। भय का कारण प्राण गँवाना या शारीरिक कष्ट उठाना या धन-जन की हानि या ऐसा ही श्रन्य दु:खदायक कार्य होता है। इसका मन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। २५२ काव्यदर्पण

भय सहचर भावना है ऋौर उंसकी सहज प्रवृत्ति पलायन या विवर्जन है। भय का सामना करने की शक्ति न होने के कारण भागने को वाध्य होना पड़ता है।

भयदायक वस्तुत्रों में व्यक्ति श्रीर विषय दोनों श्रा जाते हैं। इनकी विकरालता श्रीर प्रवलता श्रादि ही भय के कारण होते हैं। लोकसमाज के श्रपवाद श्रादि से भी भय होता है। जिससे हानि हो उसीसे केवल भय हो, यह वात नहीं। प्रेमपात्र रुप्ट न हो जाय, इससे प्रेमी को भय होता है। वाल्यकाल का जूजू वा भकोल सयाने होने पर भयदायक नहीं रहते। इससे श्रवस्था-विशेष भी भयदान का कारण हो सकता है।

बहुतों को भयान्क जन्तु भय के कारण न होकर आनन्द्दायक बन जाते हैं। सरकस के शेरों और को खेलाने में जानवर के खेलाड़ियों और सॅपेरों को भय नहीं होता। साधु वावा भी विल्ली की भाँति एक शेर को पाल लेते हैं। सारांश यह कि जिससे हानि वा दु:ख पहुँचना अनिवाय है उससे भय होता है और जहाँ इन दोनों की अनिश्चयता रहती है वहाँ आशंका कहलाती है।

स्वाभाविक भीरुता कायरता है और धर्मभीरुता आस्तिकता है।
भय का प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता है जिससे मुँह सूख
जाता है और मन किंकर्तव्य-विमृद् हो जाता है। कुछ भय वास्तविक
होते हैं और कुछ कल्पित तथा भ्रमजिनत। यथार्थता ज्ञात होने से ये
दोनों भय दूर हो जाते है। भय के समय साहस और धैर्य से काम लेना
आवश्यक है। जो साहसी और शर होते है वे सदा निर्भय रहते हैं।

भयानक रस मनुष्य को ऋधीर वनानेवाला है। इसमें शत्रु भी मित्र हो जाता है और मित्र भी शत्रु। प्रवल ऋतंक मनुष्य को शिथिल बना देता है और उससे ऋत्मरत्ता के भाव लुप्त हो जाते हैं। तथापि समाज में शृद्धला रखने के लिये भय की ऋावश्यकता है। बालकों में भय का भाव भरना या भय द्वारा शित्ता देना उन्हें निर्वत बनाना है।

**x x** × ×

भयदायक वस्तु के देखने वा सुनने से अथवा प्रवत्त अत्रु के विद्रोह आदि करने से जब हृदय में वर्तमान भय

स्थायी भाव होकर परिपुष्ट होता है तब भयानक रस उत्पन्न होता है।

त्र्यालंबन विभाव—न्याघ्र, सर्प त्र्यादि हिसक प्राणी, बीहड़ तथा निर्जन स्थान, श्मशान, वलवान शत्रु, भूत-प्रेत की त्र्याशंका त्र्यादि ।

उद्दीपन विभाव—हिमक जीव की भयानक चेष्टा, शत्रु के भयोत्पादक व्यवहार, भयानक स्थान की निर्जनता, निस्तब्धता, विस्मयोत्पादक ध्वनि श्रादि।

श्रनुभाव—रोमांच, स्वेद, कंप, वैवर्ग्य, चिल्लाना, रोना, करुणा-जनक वाक्य श्रादि।

संचारी भाव—शंका, चिन्ता, ग्लानि, श्रावेग, मूर्च्छा, त्रास, जुगुप्सा, दीनता श्रादि।

स्थायी भाव-भय।

कर्तन्य अपना इस समय होता न मुझ को ज्ञात है; कुरुराज चिंताग्रस्त मेरा जल रहा सब गात है। अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिये, या पार्थ प्रण करने विफल अन्यन्न जाने दीजिये। गुतजी

काव्यगत रस-सामग्री—इसमें श्रभिमन्युवध आलंबन, पार्थ की ' प्रतिज्ञा उद्दीपन, शरीर का जलना आदि अनुभाव श्रीर त्रास, शंका चिन्ता संचारी हैं। इनसे परिपुष्ट भय स्थायी रस रूप में व्यंजित है।

रसिकात रस-सामग्री—श्रजुंन श्रालंबन, उनकी श्रसहाया-वस्था उद्दीपन, रोमांच होना, तरस खाना श्रादि श्रनुभाव श्रीर शंका, चिन्ता, त्रास श्रादि संचारी भाव हैं।

> एक ओर अजगरिंहं लिख एक ओर मृगराय। विकल बटोही बीचही पर्यो मृरछा खाय॥ प्राचीन

यहाँ अजगर श्रीर सिंह आलंबन विभाव हैं। उन दोनों की भयंकर आकृति तथा चेष्टा उदीपन विभाव हैं। मुच्छीं, विकलता आदि अनुभाव हैं। स्वेद, कंप, रोमांच, आवेग आदि संचारी भाव हैं। इनसे स्थायी भाव भय परिपुष्ट होता है श्रीर भयानक रस की प्रतीति होती है। इसमें काव्यगत तथा रिसकगत रस-सामग्री प्राय: एक-सी है।

चिकत चकत्ता चौकि चौकि उठ बार-बार,

हिन्नी दहसति चिते चाह करखित है।
विलिख बदन बिल्खात बिजेपुरपित,

फिरिति फिर्गिगिन की नारी फरकित है।
थर थर काँपत कुनुबसाह गोलकुन्डा
हहिर हबस भूप भीर भरकित है।
राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनि

केते पादसाहन की छाती दरकात है। भूषन इसमे वलवान रात्र शिवराज त्र्यालंबन, नगारन की धाक सुनि उद्दीपन, बीजापुरपित का विलखना त्रादि त्र्यनुभाव त्रौर त्रास, शंका त्र्यादि संचारी है। यहाँ भयानक रस की त्र्याभव्यिक तो है, पर भूषण का त्र्यभोष्ट शिवाजी की वीरता की प्रशंसा करना है। इससे यहाँ भयानक रस नहीं, राजविषयक रित भाव है।

# ्र ग्यारहर्वी छाया

#### अद्भुत रस

नारायण पिण्डित ऋद्भुत रस की ही प्रधानता देते हैं जैसा कि कहा जा चुका है। कारण यह कि रस का सार चमत्कार है और उस चमत्कार का सार-स्वरूप ऋद्भुत रस है। चमत्कार में विलवणता रहती है श्रीर वही चित्ताकर्पण करती है।

श्रभिनवगुप्त के मत से "चमत्कार शब्द के तीन श्रर्थ हैं। एक श्र्य है प्रसुप्त वासना के साथ साधारणीकरण का मिलन-जनित वा परिचय-जनित एक विशिष्ट चेतना का उद्बोध (Aesthetic attitude of the mind)। दूसरा है चमत्कारजनित श्रलौकिक श्राह्माद। श्रोर तीसरा है चमत्कार द्वारा ही उद्गृत कम्प-पुलकादि शारीरिक विकार।"

"उसको साज्ञात्कार कहा जा सकता है अथवा मन का अध्यवसाय। निश्चयात्मिका वृत्ति भी उसे कह सकते हैं, संकल्प वा स्पृति कह सकते हैं अथवा स्कृतिं वा प्रतिभा कह सकते हैं।

१ 'नाट्य-शाबा' टीका पृष्ठ २=१ गायकवाड् संस्करण

श्रभिप्राय यह कि चमत्कार एक प्रकार की स्फृित है वा प्रतिभा। इसी रूप से चित्त में इसका उदय होता है। मन्मद ने चमत्कार शब्द का श्रास्वाद वा चर्च्य माणता यहीं श्रर्थ किया है। किसी-किसी ने सौन्दर्यात्मक विशिष्ट बांध को चमत्कार कहा है। पर विश्वनाथ चमत्कार का श्र्य हृदय-विस्तार, विकास कहते है। उसे श्राश्चर्य (Wonder) भी कहते हैं। विश्वनाथ का मत यह है कि रस में चमत्कार प्राण-रूप है वह चमन्कार विस्मय ही है। श्रर्थात् सारे रसो में प्राण-स्वम्प एक चमत्कार (Sublemity) रहता है।

श्रद्रभुतना में लोकोत्तरता का थोड़ा-बहुत समावेश रहता है। क्योंकि वह श्राश्चर्य की उत्पादिका होती है। श्रद्भुत से विचार को उत्ते जना मिलनी है। इससे दार्शनिक श्रोर वेज्ञानिक भावों का उद्य होना है—(Philosophy begins in wonder)। श्रद्भुतता का एक कारण श्रस्वामाविकना भी है। साहित्यिक श्रद्भुतता में कूट काव्य, चित्र काव्य तथा विरोधामास श्रलंकारों की गणना होती है। इनकी यथार्थना ज्ञात होने पर श्राश्चर्य नहीं रहता। किन्तु सब जगह ऐसी बात नहीं। एक उदाहरण—

आपु सितासित रूप चिते चित क्याम शरीर रँगे रँग राते। 'केशव' कानन हीन सुनै सु कहै रस की रसना विन बातें॥ नैन किंथों कोड अतरयामि री जानति नाहिन बुझहि ताते। दूरको दौरत है बिन पायन दूर दुरी दरसै मति जाते॥

यद्यपि श्रॉब की इन वार्ता का समाधान किया जा सकता है तथापि नंत्रों का श्रद्भुत वर्णन मन में घर करनेवाला है। श्रन्य उदाहरणों में भी यह बात पायी जाती है।

विस्मय वा श्रद्भुत की सहज प्रवृत्ति जिज्ञासा है। इसका समावेश बौद्धिक भावनाश्रों में होता है। क्योंकि इसमें भावना की श्रपंत्ता वुद्धि की प्रवलता रहती है। इसमें विचार करना पड़ता है, तर्क-वितर्क करना पड़ता है, उहापोह में उलक्षना पड़ता है, उलक्षन मिटान के लिये मस्तिष्क को चक्कर काटना पड़ता है। श्राश्चर्य श्रीर विस्मय यद्यपि एकार्थवाची हैं तथापि श्राश्चर्य से ऐसा ज्ञात होता है जैसे हृद्य पर एक धक्का-सा लगा श्रीर ज्ञाण भर में वह भाव जाता

१ चमन्कारहिचन-विस्तार-रूपो विस्मयापरपर्यायः । सा॰ द०

रहा। इसकी कई अवस्थाएँ होती हैं। विस्मय स्थायी-सा ज्ञात

होता है।

वैष्णुकों ने चार प्रकार के ऋद्भुत माने है। पहला दृष्ट वह है जिसके देखने पर आश्चर्य प्रकट किया जाय। दूसरा श्रुत वह है जिसकी अलौकिकता सुनने पर आश्चर्य प्रकट किया जाय। तीसरा संकीर्तित वह है जिसका संकीर्तन-वर्णन-कथन आश्चर्य रूप मे किया जाय। श्रीर, चौथा श्रनुमित वह है जिसकी श्रनुमान द्वारा श्रद्भुतता प्रकट की जाय। अन्तिम दो के उदाहरण इस प्रकार के है। संक्रीतित-

तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा कर्म है ? कैसा समय, कैसी दशा, कैसा तुम्हारा धर्म है ? हे अनघ ! क्या वह विज्ञता भी आज तुमने दूर की ! होती परीक्षा ताप मे ही स्वर्ण के सम श्रूर की। गुप्तजी श्रजुंन की अधीरता पर श्रीकृष्ण की उक्ति है। इसमें श्रजुंन के गुण का संकीर्तन है। इससे आश्चर्य की ध्वनि होती है। अनुमित—

अस्तति करि न जाय भय माना। जगत पिता मैं सुन करि जाना ॥ तुलसी

रामचंद्र की श्रद्भुत बाललीला पर कौशल्या की यह उक्ति है। यहाँ अनुमित आश्चर्य की ध्वनि है।

गीता के एकादशवे अध्याय में अर्जुन का विश्वरूप-दर्शन श्राक्रमें ही का क्यो महाश्रर्य का विषय हैं।

# बारहवीं छाया

## अद्भुत रस-सामग्री

विचित्र वस्तु के देखने वा सुनने से जब आक्चर्य का परिपोष होता है तब अद्भुत रस की प्रतीति होती है।

त्रालंबन विभाव-श्रद्भुत वस्तु तथा श्रलौकिक घटना श्रादि। उद्दीपन विभाव-श्राश्चर्यमय वस्तु की विलज्ञ एता तथा श्रलौकिक घटना की श्राकस्मिकता।

अनुभाव—आंखं फाइकर देखना, रोमाख्न, स्तम्भ, स्वेद, मुख पर उत्फुल्लना तथा यवड़ाहट के चिह्न आदि।

सचारी भाव-जड़ता, दैन्य, आवेग, शंका, चिन्ता, वितर्क, हर्ष चपलता. श्रीत्मुक आदि।

स्थाया भाव-जाश्चयं।

इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा । मति श्रम मोरि कि आन बिसेखा ।। देखि राम जननी अकुलानी । प्रभु हँस दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥ तुलसी

काव्यगत रस-सामग्री—(१) राम आलंबन विभाव (२) यहाँ-वहाँ एक रूप में बालक राम को देखना उद्दीपन विभाव (३) भय-मिश्रित हप, शंका, वितर्क आदि मंचारी भाव (४) घबड़ाना, आँखे फाड़कर यहाँ-वहाँ देखना अनुभाव (४) और स्थायी भाव विस्मय है।

र्गमकगत रस-सामग्री—(१) कौराल्या आलंबन विभाव (२) प्रमु-प्रमुना देखकर राम की मा का घवड़ाना उद्दीपन विभाव (३) मुख पर विस्मय का भाव होना, रोमांच होना आदि अनुभाव (४) हर्ष, भगवङ्गकि, प्रम, वितर्क आदि संचारी भाव (४) स्थायी भाव विस्मय वा आश्चर्य है।

उस एक ही अभिमन्यु से यो युद्ध जिस जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया। जिस भौति विद्युद्दाम से होती सुशोभित घनघटा, सर्वत्र छिटकाने छगा वह समर में शक्क्छटा। तब कर्ण दोणाचार्य से साक्ष्य में कहने छगा, आवार्य देखों तो नया यह सिंह सोते से जगा। गुप्तजी

इनमें श्रभिमन्यु श्रालंबन, श्रनेक महारिधयों से एक साथ युद्ध करना उद्दीरन, कर्णे श्रादि का साश्चर्य देखना श्रनुभाव श्रौर शंका, चिन्ता, वितर्क श्रादि संचारी हैं। इनसे परिपुष्ट श्राश्चर्य स्थायी भाव रस क्य संपरिगत होकर व्यक्षित होता है।

इसमें जो साश्चर्य शब्द है उससे स्वशब्दवाच्य दोष नहीं लग सकता। क्योंकि इसका सम्बन्ध द्रष्टा के साथ है। श्रभिमन्यु के श्रलौकिक कृत्य में ही चमत्कार है जिससे श्रद्भुत रस यहाँ व्यक्क है।

> रिस करि छेजें के के पूते बाँधिकों को छगी, भावत न पूरी बोली कैसो यह छीना है।

देखि देखि देखे फिर खोलि के लपेटा एक, बाँधन लगी तो बहू क्योहू की बंध्यौना है। 'ग्वाल' किव जसुदा चिकत यो उचारि रही, आली यह भेद कछू पर्यो समुझौ ना है। यही देवता है किथी याके संग देवता है, या किहूं सखी ने किर दीन्ह्यो कछु टौना है।

कृष्ण के बंधनकाल में रिस्सियों का छोटा पड़ना आलंबन विभाव है, कृष्ण का न बँधना उद्दीपन विभाव है, संभ्रम आदि अनुभाव हैं और वितर्क, चिन्ता, शंका आदि संचारी भाव है। इनके द्वारा विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में प्रिणत होता है।

## नेरहवीं छाया

#### भ करुण रस

कह श्राय है कि भवभूति एक करुण रस को ही मानते हैं। श्रन्य रस पानी के बुलबुले-जैसे हैं। जल जैसा करुण ही सब का मृल है। कारण यह कि करुण का संवेदन बड़ा तीत्र होता है श्रीर उसकी मात्रा सुख की अपेचा अधिक होती है। एक दिन का दुख सौ दिनों के सुख पर पानी फेर देता है।

क्रोंची-वियोग कातर क्रोंच की वेदना से किय के चित्त में वेदना का संचार हुआ। इसी वेदना से उद्घे लित हृदय का उद्गार क्रोंक रूप में प्रकट हुआ और उसने अन्त में महाकाव्य का आकार धारण कर लिया। इसी से रामायण करूण-रस-पूर्ण है और उसका परिपाक अन्त तक—सीता के अत्यन्त वियोग पर्यन्त उसका निर्वाह किया गया है १। संसार में सुख कम और दु:ख अधिक है।

सुख सरसों शोक सुमेरू। पंत

जीवमात्र दु:ख दूर करने की निरन्तर चेष्टा करता है। यह दु:ख श्रानन्द में भी विद्यमान है। किन श्रारसी की उक्ति है—

आनन्द अचानक रो उटता, छगते ही कोई शर निर्मम ।

९ रामायसे हि करुसो रसः स्वयं आदिकविना स्तित । शोकः इलोकत्वमागतः इत्येनं वादिना । निर्व्यु दश्वस एव सीतात्यन्त वियोगपर्यम्त मेव स्वंत्रबन्धमुपन्यस्यता । श्वन्याकोकः

एक अन्य किव का यह कैसा मर्मोद्गार है-

..... अलौकिक आनन्देर भार, विधाना याहारे देय, तार वक्षे वेदना अपार । तार नित्य जागरण, अग्नि देवतार दान, ऊर्क्स शिखा ज्वालि,चित्रे अहोरात्र दग्ध करे प्राण ।

श्रर्थान विधाना जिसपर श्रलोंकिक श्रानन्द का भार लाद देना है उसके हृदय में श्रपार वेदना होती है। उसका जागरण स्वाभाविक हो जानी है। देवता का दान श्रम्न समान चित्त मे शिखाएँ फैलाकर दिन-रात प्राण को जलाते रहता है। इसी से यह कहावत भी चरितार्थ होनी है कि 'समभदार को मौत है।' श्रभिप्राय यह कि श्रनुभवी का श्रानन्द वेदना विकेल होता है।

करुण में 'सहानुभूति' की मात्रा अधिक रहती है। यह अन्यान्य रसों में भी पायी जाती है। हँसते को देखकर हँसना और भागते को देखकर भागना, सहानुभूति का ही एक रूप है। समान विचार वा अनुभूति से यह उत्पन्न होती है। इससे सहानुभूति को समानुभूति कहना ही ठीक है। करुण में इसकी विशेषता रहती है। क्योंकि समानुभूति सामाजिकता से उत्पन्न होती है। इसमें परोपकार, इदारता, स्वार्थहीनता आदि सद्गुणों का समावेश रहता है। भूल इसका आत्मीपन्य है। प्रिय व्यक्ति की करुणभावना को मन में लाकर उसका समरस होना शोक की समानुभूति है। शकुन्तला ने समानुभूति का भाव जड़-जंगम से भी रखा था। उनसे विदा होने के समय भाई-वहन से विदा होने का-सा भाव प्रकट किया था। यहाँ भावाभास नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यहाँ तो 'उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्" है। किव कहता है कि 'जीव मन के जितने प्रिय सम्बन्धों को जोड़ता है उतने शोकशंकु उसके हृदय में अंकित होते हैं'।

यही शोक करुणरस का स्थायी भाव है। इष्टनाश आदि के कारण चित्त की विकलता को शोक कहते हैं। यहाँ आदि से नाश के

१ यावत कुरुते जन्तु सम्बन्धान मनसः प्रियान् । तावन्तोऽस्य विलिख्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ।

२ इष्टनाशादिभि श्चेतो वैक्रव्यं शोकशब्दभाक् । सा० द० ।

२६० काव्यद्र्ण ग

साथ विरह, विपत, दुराशंका का भी घहए है। कहने का भाव यह कि जिनके साथ, चाहे वे मृग, ग्रुक त्रादि हो या लता, वृत्त त्रादि हो, मन का प्रिय संबंध बना हुत्रा है उनके नाश होने, वियुक्त होने, विपद में पड़ने से मन में कष्ट के कॉंटे चुभे, वही शोक है। श्रीकाषात्रों, इच्छा-आकंत्तात्रों तथा प्रिय प्रवृत्तियों का विफल होना भी शोकजनक होता है।

कह आये है कि शोक प्राथमिक भावना नहीं है। मनुष्य की प्रीति, पालनवृत्ति, वात्सल्य आदि की सहचर भावना जब इप्र वियोग आदि से विकल हो उठती है वा उसके प्रतिकार में असमथे हो जाती है तब शोक उत्पन्न होता है। केवल प्रीतिमात्र शोक की उत्पादिका नहीं है। जिससे प्रेम नहीं उसके दुःख-शोक से हमें क्या? यह शोक प्रियवस्तुमूलक होने के कारण आज स्थायी नहीं संचारी माना जाता है। इसको स्थायी मानने का कारण आस्वाद की उत्कटता और सहानुभूति की स्वतंत्र भावना ही हो सकती है। रित-वात्सल्य आदि की भावना भी इसके स्थायित्व में सहायक होती है। अन्यथा इसमें संचारी का ही भाव भलकता है।

यदि त्रिय-संबंधी मात्र तक ही परमित न रख करके अर्थात् माता, पिता, भ्राता, भिगनी, पुत्र, पित, वन्धु, पिरजन आदि के वियोग तक में ही आबद्ध न करके करुण का रूप सहानुभूति-मृलक मान ले तो ससीम न होकर यह असीम हो जायगा। केवल दिलत-पीड़ित तक ही नहीं, बिल्क प्राणिमात्र और प्रकृतिमात्र तक करुण का विस्तृत क्त्र हो जाय जैसा कि उपर उदाहरण दिया गया है। तो शोक को प्राथमिक भावना का भी पद प्राप्त हो सकता है।

## चौदहवीं छाया

# करुण रस की सुख-दुःखात्मकता

. दु:सान्त-साहित्य से त्रानन्द क्यों होता है, यह एक प्रश्न है। इसके समाधान में हम केवल यहां नहीं कहना चाहते कि करुए आदि रस में भी जो आनन्द मिलता है, उसमें सहदयों का अनुभव ्ही प्रमाण है या यदि दु:ख होता तो करुण प्रधान कात्र्य के देखन-सुनने में कोई प्रवृत्त ही क्यो होता ११ कुछ श्रीर वाते भी इसमें विचारणीय है।

एक तो हमारे यहाँ वियोगान्त या दु:खान्त काव्य-नाटक आदि लिखने का ही निपेब है और युद्ध-वध अनेक वातो का रंगमंच पर दिखलाना भी निपिद्ध है । प्रो० विचेष्टर भी निष्ठुरतापूर्वक हत्या आदि प्रदर्शन के विरुद्ध है। देखों S. P. L, Criticism. P. 66 इसीसे हमारं यहाँ प्राय: मुखान्त नाटकों की ही भरमार है। अब जो दु:चान्त नाटक और एकांकी लिखे जाने लगे है वह पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव है। यत्र-तत्र प्राच्य साहित्य मे जो करुण रस दीख पड़ता है वह रम-विशेष की पिरपुष्टि के लिये ही जैसे कि 'बिना विप्रलंभ के—वियोग के श्रद्धार का परिपोप होता ही नहीं।' 'उत्तर राम चिरत्र' आदि एक-दो नाटक-काव्य इसके अपवाद हैं।

करुण बड़ा कोमल रस है। यह सहानुभूति के साथ सहस्यता को भी उत्पन्न करता है। इसके ऑम् अमल, शुद्ध तथा दिव्य होते हैं। आँसू हृदय की मिलनता को दूर कर देते हैं। दुःख से हमारी आत्मा शुद्ध और पिरिष्कृत हो जाती है। दुःख ही कर्तव्य का समरण दिलाना है। दुःख से ही महान् व्यक्तियों के धैर्य की परीचा होती है। जब हम हरिश्चन्द्र, महात्मा गाँधी जैसे महान् पुरुषों की कष्ट-कथा मुनने है तब हमारे मन में उनके प्रति गौरव के भाव जगते हैं। हम भी अपने मन में ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि कितना हू कष्ट क्यों न भेलना पड़े, कर्तव्य-विमुख न होना चाहिये। काव्य-नाटक के आदर्श चरित्रों से, जो दुःख में ही निखरते हैं, हमें दुःख नहीं होना, बल्कि हमाग हत्य उत्साह और गौरव से भर जाता है और ऐसो के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सुखान्त नाटक की अपेचा, जिसमे दुःख की व्याख्या हो जाने से मन की अशान्ति दूर

कृत्यादाविष रमे जायते यत्परं सुखम् । सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम ।
 किंच तेषु यदा दु खं न कोऽपि स्यालदुन्सुख । सा० दर्पण

२ दूराह्नानं बधो युद्धं राज्यदेशादिविष्ठवः । सा० दर्पण

३ न विना विप्रलम्भेन श्दङ्गार पुष्टिमस्तुते । सा० द०

हो जाती है, दु:खान्त नाटक का प्रभाव चििक नहीं होता। हमारा दिल देर तक कचोटता रहता है।

पाश्चात्य वैज्ञानिको ने इसपर बहुत विचार किया है ऋौर उनके भिन्न-भिन्न मत हैं। शोकान्त काव्य-नाटक के पढ़ने, सुनने और देखने से आनन्द होने के ये कारण है (१) मन में यह कल्पना होती है कि संसार श्रसार है, जीवन चएअंगुर है, इसका साचात्कार होता है। (२) शौर्य, श्रौदार्य श्रादि गुण प्रकट करनेवाले नायक की मृत्यु से उसके प्रति आदर वढ़ता है। (३) सद्गुणों का उत्तेजन और दुगुणों का प्रशमन देखा जाता है। (४) दूसरों के दु:ख होने की कल्पना होती है। (४) शोकान्त नाटकों की घटनास्त्रो से सामाजिकों की कल्पना-शिक्त का संचालन होता है। (६) रचनाकार के रचनाकौशल का चमत्कार-दर्शन देखने को मिलता है। (७) दु:ख में गुरागरा को अधिक विकसित देखा

ामलता ह। (७) दु:ख म गुरागरा को श्राधिक विकसित देखा जाता है। (६) नये ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। (६) दु:खी को देखकर दया के भाव जगने से प्रत्यक्त सहायता के भाव जगते हैं, इत्यादि। ये सब सचेतसामनुभव' ही तो हैं।
एक-दो श्राचार्य रसों से सुख ही सुख होता है, इसके विरुद्ध है।
दु:खात्मक रस से दु:ख ही होता है, सुख नहीं, ऐसा मानते है।
उनके मत से करुण, रौद्र, वीभत्स श्रीर भयानक दु:खात्मक रस हैं
श्रीर शेष सुखात्मक। वे कहते हैं कि विभाव, श्रनुभाव श्रादि से स्पष्ट
सुख-दु:ख का निश्चय होता है ।

करुण रस के पाँच भेर किये गये है। जैसे-

करुण अतिकरून औं महाकरून लघुकरून हेतु। एक कहत हैं पाँच यों दुख में सुखिहं सचेतु॥

अर्थात् करुण, अतिकरुण, महाकरुण, लघुकरुण और सुख करुण ये पाँच भेद करुण के होते है। इन्हें भेद मानना ठीक नहीं। यह करुण की मात्रा के ही भेट कहे जा सकते हैं। सुखकरुण का एक उदाहरण लें-

बहु, बहु, वैदेहि बड़े दुख पाये तुमने। मों मेरे सुख आज हुए हैं दूने दूने ॥ गुप्तजी

१ स्वायिमावाश्रितोत्कर्पः विभावव्यभिचारिभिः । स्पष्टानुभवनिश्चेयः दुःखात्मको रसः । नाट्यदर्पण

यहाँ सुख में भी दु:ख की स्मृति करुणा का उद्रेक करती है।
महाकरुण के ही लिये भवभूति ने लिखा है—पत्थर भी रो पड़ता
है श्रीर वन्न का हदय भी फट जाता है—'श्रिप प्रावा रोदित्यिप
दल्ति वन्नस्य हदयम।' करुण की यही महिमा है।

# पंद्रहवीं छाया

### करुण-रस-सामग्री

इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रेम पात्र का चिरवियोग, अर्थ-हानि आदि से जहाँ शोक-भाव की परिपृष्टि होती है वहाँ करुण रस होता है।

श्रालंबन विभाव—वन्धुविनाश, प्रियवियोग, पराभव श्रादि । उद्दीपन विभाव—प्रिय वस्तु के प्रेम, यश या गुण का स्मरण, वस्न, श्रामृपण, चित्र श्रादि का दर्शन श्रादि ।

श्रतुभोव—रुदन, उच्छ्वास, छाती पीटना, मूच्छो, भूमिपतन, प्रलाप, देवनिन्दा त्रादि।

संचारी भाव—व्याधि, ग्लानि, मोह, स्मृति, दैन्य, चिन्ता, विषाद, उन्माद श्रादि।

स्थायी भाव-शोक।

प्रियविनाशजनित, प्रियवियोगजनित, धननाशजनित, पराभव-जनित त्रादि करुण रस के भेद होते हैं।

> जो भूरिभाग्य भरी विदित थी अनुपमेय सुहागिनी, हे इदय-बल्लभ ! हूँ वही अब मैं महा हतभागिनी। जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी, है अब उसी सुझसी जगत में और कीन अनाथिनी। गुप्तजी

काव्यगत रस-सामग्री—अभिमन्यु का शव आलंबन है। वीर-पत्नी होना, पित की वीरता का स्मरण करना आदि उद्दीपन है। उत्तरा का कन्दन अनुभाव है। स्मृति, दैन्य, चिन्ता आदि संचारी हैं। इनसे परिपुष्ट स्थायी भाव शोक से करुण रस ध्वनित होता है।

रसिकगत रस-सामग्री-उत्तरा आलंबन, उसका पूर्व के सुख-सौभाग्य का स्मरण उद्दीपन, पद्य-रूप में कथन अनुभाव और मोह, विषाद, चिन्ता आदि संचारी हैं।

प्रिय पति वह मेरा प्राणप्यारा कहाँ है ? दुखजलनिधिडूबी का सहारा कहाँ है ? लख मुख जिसका मैं आज ली जी सकी हूं वह हृदय हमारा नैनतारा कहाँ है ? हरिश्रीध

कृष्ण त्रालंबन, दुःख का सहारा होना उद्दीपन, मुख देखकर जीना अनुभाव और स्मृति, विषाद आदि संचारी हैं।

अभी तो मुकुट बँधा था माथ हुए कलहीं हलदी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल खिले भी चम्बनग्र-य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बना सिन्दूर अँगार। पंत

पति-वियोग काव्यगत आलंबन है और विधवा रसिक-गत। पति की वस्तुत्रों का दर्शन काञ्यगत श्रीर हत्तर्श के हाथ होना, संसार का रुक जाना अर्थात् चूड़ी पहनना, सुहाग की बिदी लगाना आदि का अभाव हो जाना काव्यगत उद्दीपन है। रुद्दन आदि अनुसाव और चिन्ता, विषाद आदि संचारी है।

अरि हुँ दंत तृण दबहिं ताहि नहि मार सकत कोइ। इस स्ततत तृण चर्राह वचन उत्तरहि दीन होइ॥ अमृत पय नित सर्वाह बच्छ महिथंभन जावहिं। हिंदुन मधुर न देहिं कटुक तुरुकिहं नहि ध्याविहं॥ कह 'नरहरि' सुनु साहपद विनवत गउ जोरे करन । केंड्रि अपराध मोहि मारियतु सुयड चाम सेवत चरन ॥

इसमें शाहपद श्रकवर श्रालंबन, दूध देने मे हिदू-मुसलमान का भेद न रखना, मरन पर भी पैर की जूती का काम देना उद्दीपन, दोन वचन कहना, प्रार्थना करना श्रतुभाव श्रीर दैन्य, विषाद श्रादि संचारी हैं। शोक स्थायी भाव है।

श्रम संचारी का पूर्वोक्त सवैया करुण रस का अपूर्व उदाहरण है।

## सोलहबीं छाया

#### हास्य रस

हास्य रम एक ऋपूर्व भाव की सृष्टि करता है। इसका सम्बन्ध मानसिक क्रिया से है। साधारण हँसी, जो गुदगुदाने ऋदि से पैदा होती है, भौतिक कहलाती है। हास्य रस की हँसी प्रशस्त और सहद्यात्मक मनोभाव के रूप में होती है। इसमें भी शारीरिक क्रिया ऋनिवार्य है। फिर भी साधारण हास्य से साहित्यिक हास्य का ऋधिक महत्त्व है। क्योंकि इसमें वुद्धियोग भी रहता है।

भगत ने शृद्धार से हास्य की उत्पत्ति मानी है १। हास्य चित्त का विकाम है जो प्रीति का एक विशेष रूप है २। किन्तु हास्य की विस्तृत सीमान्नेत्र को देखकर उसे केवल शृद्धार में ही सीमित नहीं किया जा मकता। हास्य के विभावों के मूल में अनौचित्य ही एक कारण है और वह कारण प्रायः सभी रसों के विभाव आदि में हो सकता है। इससे अनौचित्यमूलक रसपिरपोषण से सर्वत्र हास्य रस उत्पन्न हो सकता है ३। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि हास्य का शृद्धार से अधिक संबंध है। क्योंकि यह प्रिय-चित्तानुरंजक होता है ४।

कलाकार मानवजीवन की असंगति या विषमता वा विपरीतता आदि से हास्य रस की सृष्टि करके जीवन को उदार आनन्द देने की चेष्टा करता है। यह असंगति इच्छा के साथ अवस्था की, उदे श्य के साथ उपाय की, कहने के साथ करने की, इच्छा के साथ प्राप्ति की तथा ऐसे ही अन्यान्य विषयों की होती है। यदि अज्ञानी अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटे; डरपोक यदि शेरमार खाँ बनना चाहे, जाहिल अक्लमंदी जाहिर करे; कुटिल सरल बनने का ढोंग रचे तो भला किसको हँसी न आवेगी! वौने, कुबड़े, टेढ़े-मेढ़े व्यक्ति को देखकर हम इसीलिये हँसते हैं कि मनुष्य की आकृति से उसमें

१ श्वाराद्धि भवेद्धास्य । भरत सूत्र

२ प्रीतेविंशेष चित्तस्य विकासो हास उच्यते । भावप्रकाश

३ श्रनोवित्य-प्रवृत्तिञ्चतमेव हि हास्य-विभावत्वम् । तच्चानौचित्यं सर्वरसानां विभावानुभावादौ संभाव्यते । अ० गुप्त

४ श्टहाररसभ्यिष्ठ प्रियाचित्तानुरं नक । रससुधाकर

विपरीतता पायी जाती है। दुबले पित की मोटी स्त्री श्रीर ठिंगने पुरुष की लंबी पत्नी को देखकर इसीसे हँसते हैं कि इन दोनों में विषमता है। इनका मेल नहीं खाता। बे-जोड़ हैं।

इसके श्रातिरिक्त हॅसी के श्रन्य भी श्रनेक कारण हैं। जैसे कुरूप को सुरूप बनने की चेष्ठा, प्रामीणों की प्रामीणता, बेवकूफ की बेवकूफी, हद से ज्यादा फैशनपरस्ती, बंदर-भाल, का तमाशा, श्रहंमन्यों की श्रहम्मन्यता, नकल करना श्रादि। जब हास्य का श्रवसर श्राता है तो दूसरों को बनाना श्रावश्यक हो जाता है जिससे श्रपने श्रापको प्रसन्नता होती है।

प्रायः ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है जिनके प्रति हम
गुप्त रूप से घृणा रखते हैं। इस प्रकार उपहास करनेवाला अपने
को दूसरे से अच्छा समभता है। हास्य का परपीड़न से अधिक सम्बन्ध
है। उपहासास्पद जब भेपता है तो हास के साथ उसकी दीनता
से करुणा का भाव जग उठता है, सहानुभूति भी उमड़ पड़ती है।
कुछ हास ऐसा भी होता है जो भेंपनेवाले को भी उसमें सम्मिलित
कर देता है।

पर-पीड़ा-दायक ही हास हो सो बात नहीं। शिशु सदा हँसता रहता है। उसके हँसने के कारण का अन्त नहीं। भले ही उसे 'अनि-मित्त' हास्य कहा जाय। धनलाभ, यशोलाभ, मित्रलाभ, विजयलाभ आदि में केवल आनन्द ही आनन्द नहीं, उनमें हँसी भी आती है। बिछुड़े हुए मित्र से हम हँसते हुए ही मिलते हैं। पर इस प्रकार की हँसी में आनन्द की वह उत्कटता नहीं जो दूसरों को दुख पहुँचाने की दृष्टि से हँसी की जाती है। पर वेदनाश्रन्य हास्य में ही मनुष्य का बुद्धिकोशल देखा जाता है।

संत्रेप में हास्यरस विकृत त्राकार, वचन, वेश, चेष्टा त्रादि से उत्पन्न होता है । यही कारण है कि श्रंग्रे जों के हिन्दी बोलने पर, बंदर के तमाशे पर, विदूषक के शरीर, वेश, भूषण, त्राचरण श्रादि पर हँसी त्राती है।

१ विकृताकारवाग्वेषचेष्टादे कृहकाद्भवेत् । सा० द०

## सत्रहवीं द्वाया

### हास्य के रूप-गुण

हास एक सहज प्रवृत्ति है और है उपजनेवाली। यह एक प्रकार की क्रीड़ा प्रवृत्ति भी मानी जाती है। दो महीने के बचे में हुँसी की मलक पायी जाती है। पाँच महीने के बाद तो उसका स्पष्ट रूप देख पड़ता है। यह स्थिर वृत्ति है। असंगति से इसकी पृष्टि होती रहती है। यह स्थानन्द, आवेग, मात्सर्थ्य, चापल्य आदि भावनाओं से भरी रहती है। इसीसे यह शरीर-मानस-प्रक्रिया है। स्पेंसर का मत है कि शरीर-व्यापार में ज्ञानतन्तुओं की उत्साहशक्ति उच्छ्वसित हो उठती है वही हास्य है। हँस पड़ने का कोई समय नहीं, कोई निश्चित विषय नहीं। उसके एक नहीं, स्रनेक कारण हो सकते हैं।

इसके कई प्रकार हैं। उनमें हास्य (Humour) वाक्वातुरी (Wit)

व्यंग्य (Irony) श्रीर वक्रोक्ति (satire)।

हास्य समस्त अनुभूति को आन्दोलित करता है। इससे प्रशस्त आनन्द फूटा पड़ता है। इसमें व्यंग्य बाग का आघात नहीं रहता। करुण्यस में इसका जब परिपाक होता है तब इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। हिन्दी में उच्च और गंभीर हास्य रस का प्राय: अभाव-सा है। 'चौबे का चिट्ठा' का नाम लिया जा सकता है। एक-दो और भी हैं जो बँगला के अनुवाद ही है।

विट की सृष्टि करने में वहीं लेखक समर्थ हो सकता है जो तीइण बुद्धि का हो श्रीर कल्पना-पटु। शब्दकौशल पर उसका श्रिधकार होना श्रावश्यक हैं । जैसे, 'प्रयाग में बाल-सुधार-समिति बनी है। उसके पदाधिकारी भी चुने गये। उसमें कोई नाई नहीं देख पड़ता। बाल-सुधार-समिति में इसका श्रभाव खटकता हैं'। ऐसे ही सुन्दर चुटकुले इसके उदाहरण हो सकते हैं। उनके सुनने से मुसकाये बिना नहीं रहा जा सकता।

<sup>1.</sup> Laughter is merely an overflow of surplus nervous energy.

<sup>2, &</sup>quot;A person always seeks the ingenious and the remote when he wants to be wetty."

विट को हाजिरजवाबी कहते हैं। जैसे, 'मालिक ने नौकर से कहा कि तू भारी गधा है। नौकर ने खूटते ही कहा 'श्राप मा-बाप हैं।' मालिक लज्जित होते हुए भी मुस्कुराये।

व्यंग्यविद्रूपकारी लेखक किसी पत्त का अवलंबन नहीं करता। वह एक परोत्त भाव का इंगित कर देना है। जैसे, 'सुना जाता है कि सलाई विभाग के सभी घूसखोर अफसर हटाये जायँगे। दूसरे शब्दों में सलाई विभाग बंद कर दिया जायगा।' इसमें व्यंग्य यह है कि कोई भी ऐसा अफसर नहीं जो घूसखोर न हो। 'विजया' वा 'दत्ता' उपन्यास में 'रासविहारी' की भगवद्गक्ति मे हीन स्वार्थ-लोलुपता की जो छीटाकशी है वह इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।

वक्रोकि (Satire) के दो—(क) काक (Hightened) (ख) श्लेष (Fun) भेद हैं। जैसे, काक — 'आप तो पुरुपार्थी है।' इसपर कोई यह कह बैठे कि 'यही क्यों, परम पुरुपार्थी कहिये' तो इसपर हँसी आये बिना न रहेगी। श्लेष—कोई कहे कि आजकल मैं 'बेकार हूँ'। इसपर दूसरा कहे कि 'एक कार खरीद ले' तो हँसी बरबस आ जायगी।

जैसे उछलना, कूदना, ताली पीटना आदि प्रसन्नता के सूचक चिह्न
हैं वैसे ही हँसना भी इसका एक सूचक प्रकार है। हास्य मनुष्य को
दुखी होने से बचाये रखता है। सेन का कथन है—हार्दिक हँसना
ऐसा है जैसे मकान में सूर्योद्य होना। A good laughter is
a sun-rise in a house. हास्य से स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव
पड़ता है। हास्य से समाज-सुधार भी होता है। आज के हास्यप्रधान
पत्र, किवता, चुटकुले आदि सुधार के अच्छे कार्य कर रहे हैं।
थैकरे का कहना है—'हास्य-प्रिय लेखक आपके असत्य, दम्म और
कृतिमता के प्रति अश्रद्धा तथा दरिद्रो, दलितो और दुखियों के प्रति
कल्याय-कामना, करुण, प्रभ और दयालुता के भावों को जाग्रत कर
उनकी उचित दिशा का निर्देश करता है। हास्यप्रिय साहित्यिक
उदार, सहसा सुख दु:स्व से प्रभावित तथा अपने पार्श्ववर्ती पुरुषों
के स्वभाव की विविधताओं के ज्ञाता होने के कारण उनकी हँसी,
प्रीति, विनोद और रदन में समवेदना प्रगट करता है। उत्तमोत्तम

परिहास वही होता है जिसमें कोमलता और कृपालुता की मात्रा श्रिधिक रहती है।'क्ष

सुक्रचि-परिचायक हास्य सर्वोत्तम होता है।

# **अठारहवीं** छाया

### हास्यरस-सामग्री

जहाँ विकृत वेषभृपा, रूप, वाणी, अंगभंगी आदि के देखने-सुनने से हास स्थायी भाव परिषुष्ट हो वहाँ हास्य रस होता है।

श्रालंबन विभाव—विकृत बा विचित्र वेपभूषा, व्यंगभरे वचन, उपहामास्पद व्यक्ति की मूर्खताभरी चेष्टा का दर्शन या श्रवण, व्यक्ति-विशेष के विचित्र बोलने-चालने का श्रतुकरण, हास्योत्पादक वस्तुयें, छिद्रान्वेपण, निर्लंजाता श्रादि।

उद्दीपन विभाव—हास्यवद्ध क चेष्टायें।

श्रतुमाव—कपोल श्रौर श्रोठ का स्फुरित होना, श्राँखों का मिचना, मुख का विकसित होना, पेट का हिलना श्रादि हैं।

संचारी भाव-श्रश्रु, कंप, हर्ष, चपलता, श्रम, श्रवहित्था, रोमांच, स्वेद, श्रस्या, निर्लजना श्रादि।

स्थायी भाव-हास।

'हास' स्थायी भाव और 'हास्य' रस में नाममात्र का ही अन्तर है। हाम हास्य रस का पूर्णत: प्रदर्शन नहीं करता। हास विनोद भावना का एक रूप है। अत: इसके स्थान पर विनोद को स्थायी भाव माना जाय तो किसी प्रकार की नीरसता नहीं आ सकती।

<sup>!</sup> The humorous writer professes to awaken and direct your love, your pity, your kindness, your scorn for untruth, pretension, imposture for tenderness, for the weak, the poor, the oppressed, the unhappy A literary man of the humorous turn is pretty sure to be of a philanthropic nature, to have a great sensibility to be easily moved to pain or pleasure, keenly to appreciate the varieties of temper of people round about him, and sympathise in their laughter, love, amusement and tears. The best humour is that which is flavoured throughout with tenderness and kindness.

हास्य दो प्रकार का होता है—आत्मस्थ और परस्थ। जब स्वयं हँसता है तो आत्मस्थ और दूसरे को हँसाता है तो वह परस्थे है। इसमें दूसरा मत भी है। हास्य के विषय को देखने से जो हास्य होता है वह आत्मस्थ और दूसरे को हँसता देखकर जो हास्य होता है वह परस्थे है।

प्रकारान्तर से इसके छ: भेद होते हैं—(१) स्मित (२) हसित (३) विहसित (४) अवहसित (४) अपहसित और (६) अतिहसित। कुछ उदाहरण दिये जाते हैं।

> विन्ध्य के वासी उदासी तपोवतधारी महा बितु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी 'तुलसी' सो कथा सुनि में मुनिष्टुन्द सुखारे॥ ह्वें हैं सिला सब चन्द्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। कोन्हीं भली रघुनायक जू करुना करि कानन को पगु धारे॥

काव्यगत रस-सामग्री—इसमें रामचन्द्रजी आलंबन विभाव हैं और गौतम की नारी का उद्धार उद्दीपन विभाव। मुनियों की कथा मुनना आदि अनुभाव और हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि संचारी भाव हैं। इनसे परिपुष्ट होकर हास स्थायी भाव हास्य रस में परिणत होता है।

रितकगत रससामग्री—कवि श्रालंबन है श्रीर कवि का वर्णन उद्दीपन, मुखविकास श्रादि श्रनुभाव श्रीर हर्ष, कंप श्रादि संचारी हैं।

तुलसीदासजी का यह व्यंग्यात्मक उपहास उनके ही उपयुक्त है। अपने आराध्य देव के साथ ऐसा मार्मिक परिहास करने में वे ही समर्थ थे। पत्नीहीन मुनियों को चन्द्रमुखी-प्राप्ति के विचित्र स्रोत की उद्भावना से किसका मानसकमल खिल न उठेगा।

नीच हों निकाम हों नराघम हों नारकी हों, जैसे तैसे तेरे हों अनत अब कहाँ जाँव। ठाकुर हो आप हम चाकर तिहारे सदा, आपुको विहाय कहीं मोको और कौन ठाँव। गज की गुहार सुनि धाये निज छोक छाँहि, 'चचा' की गुहार सुनि भयो कहाँ फील पाँव।

गव्य शास

१ यदा स्वयं इस्ति तदात्मस्य । यदा तु परं हासयति तदा परस्थः ।

२ श्रात्मस्थो द्रष्टुक्रपत्रो विभावेचुग्रामात्रतः । इसन्तमपरं दृष्ट्वा विभावर्त्तो-पजायते । बोऽसी हास्यरसः तज्ज्ञः परस्थः परिकार्तितः । रसगंगाधरः

गनिका अजामिल के औगुन न गन्यो नाथ, लाखन उबारि अब काँकत हमारे दाँव।

इसमें चचा के नाम श्रालम्बन, श्रीगुन न गिनना श्रादि उद्दी-पन, लाखों का उधारना श्रनुभाव श्रीग दीनता, विषाद श्रादि संचारी हैं।

गोपी गुपाल को बालिका के वृपभानु के भीन सुभाइ गई।
'डिजियारे' बिलोकि बिलोकि तहाँ हिर राधिका पास लिवाइ गई।
डिट हेली मिलो या सहेलि सो यो किह कंट से कंट लगाइ गई।
भिर भेंटत अंक निसंक उन्हें वे मयंकमुखी मुसुकाइ गई॥
सिखियाँ गुपाल को बालिका बनाकर लायी और राधिका उन्हें

सिखयाँ गुपाल को बालिका बनाकर लायी और राधिका उन्हें वालिका समक गले-गले मिलीं। इस पर सिखयाँ सब हॅस पड़ी। इनको हँसती देख राधाकृष्ण भी श्रपनी हॅसी रोक न सके। यही चमत्कार है श्रीर हास्यरस की व्यव्जना भी। यहाँ का स्वराव्द-वाच्य मुस्कुराना सखी-परक है। राधाकृष्ण का हास्य तो व्यंग ही है। यहाँ पर-निष्ठ हास्य है।

परिहासरूप में भी कविता का अनुकरण (Parody) होने लगा है। जैसे,

धन घमंड नभ गरजत घोरा, टका हीन कलपत मन मोरा। दामिनि दमिक रही घनमाँही, जिमि लीडर की मित थिर नाहीं॥ ईश्वरीप्रसाद शम्मी

हास्य रस मानसिक गम्भीरता को सरलता में परिणत कर इत्कुल्लता ला देता है।

# उन्नीसवीं क्राया

#### वीभत्स रस

नव रसों में वीभत्स रस की गणना बहुतों को श्रमान्य है। क्योंकि यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वीभत्स रस को लेकर या उसको प्रधानता देकर किसी काव्य की रचना नहीं की गयी। श्रन्य रसों की भाँति यह उतना सहृद्यावर्जक नहीं सममा गया। किन्तु कितनों का कहना है कि श्रनेकों संचारियों की श्रपेद्मा इसके श्रास्वाद की उत्कटता बढ़ी-चढ़ी है श्रोर इसकी विचित्रता भी

ऐसी है जिससे मुँह मोड़ा नहीं जा सकता। यही कारण है कि रसो की पंक्ति मे यह भी त्रा बैठा है।

वीभत्स के लिये यह आवश्यक नहीं कि मसान, राव, रक्त, मांस, मजा, श्रीस्थ आदि का ही वर्णन हो। ऐसी वस्तुये भी वीभित्सित है, जिनके देखन, स्मरण में लाने, कल्पना करने से हिचक हो, घृणा हो। ऐसी वस्तुये जिन्हें छून। न चाहे, जैसे कि सड़ीगली चीजे; अस्पृश्य पदार्थ; गंदे देहाती सूअर आदि जीव; ऐसे खाद्य पदार्थ, जिनके खाने में संस्कारवश प्रवृत्ति न हो, जैसे मांस-मछली आदि; ऐसे रोगी जिनके संसर्ग से अपने में रोग के संक्रमण की संभावना हो, जैसे कि यहमा के रोगी; आदि वीभत्स रस के विभाव हो सकते हैं। जिस वस्तु से घृणा हो वही वीभत्स का विपय वन जाना है। एक शारीरिक वा वाह्य जुगुगसा का उदाहरूण देखे—

होहे के जेहिर होहे की तहिर होहे की पाँच पर्यजनी गाड़ी। नाक में कौड़ी औ कान में कौड़ी त्यों कौड़िन की गंजरा अति बाढ़ी, रूप में वाको कहाँ हो कहाँ मनो नीह के माठ में बोरि के काड़ी। हुँट हिस्से बतराति भतार सों भामिनी मौन में मूत-सी ठाड़ी॥

शारीरिक जुगुप्सा से ही मानसिक जुगुप्सा भी होती है। इनका अन्योन्याश्रय-सा है। पर मानसिक जुगुप्सा का महत्त्व अधिक है। मानसिक जुगुप्सा के कारण ही हम दुष्टों की दुष्टता पर उसकी भत्सीना करते हैं और अन्यायी की अनीति पर उसका तिरस्कार करते हैं। दुर्गुणों से दूर रहने, अकार्य करने, दु:संग त्यागने, अस्थान में न बैठने-उठने आदि में घृणा की भावना ही तो काम करती है। किव के इस कथन में

हा! बन्धुओं के ही करो से बन्धुगण मारे गये!
हा! तात से सुत, शिष्य से गुरु सहठ संहारे गये!
इन्छारहित भी वीर पाण्डव रत हुए रण में अहो!
कर्तंच्य के वश विज्ञ जन क्या-क्या नहीं करते कहो? गुप्तजी
पाण्डवों के 'इच्छा-रहित' कहने का कारण क्या है ? वही घृणा।
क्योंकि वे अपने गुरुजनों के घात आदि को घृणित कार्य सममते थे।
यहाँ मानसिक घृणा का ही साम्राज्य है। ऐसा न होता तो अर्जुन
श्रीकृष्ण से यह कैसे कहते कि महानुभाव गुरुजनों को न मारकर
इस संसार में भीख माँगकर खाने को अच्छा सममता हूँ। क्योंकि

वीमत्स रस २७३

गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए ऋर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूँगा १।

यह सिनेमा में प्रत्यत्त अब दिखलाया जान लगा है कि कोई दुिखयाग कैसे पहाड़ पर से कूद पड़ती है, उछलती-कूदती दिरया में जा डूबती है <sup>9</sup> घटनाओं पर ध्यान देन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह जीवन से अब ऊब गयी है। उसको जीवन के प्रति ऐसी घृणा हो गयी है कि उससे मुक्ति पाना ही श्रेयस्कर सममती है। उसे शोक है, पर उसकी जीवन के प्रति जुगुप्सा कम नहीं है।

ऐसे स्थानों में वीभत्स रस ऐसा होता है जिससे कोई नाक-भी नहीं सिकोड़ सकता। इसकी सरसता में कोई सन्देह नहीं। भले ही इसके आधार पर कोई काव्य न लिखा गया हो। जहाँ मसान, रक्त, मांस आदि का वर्णन होता है यहाँ उसका भी साहित्यिक रूप होने से उसमें आनन्ददायकता आ जानी है। क्योंकि वास्तविकता के अनुभव से यह विपरीत हो जाता है।

यहाँ यह ध्यान में रहे कि जुगुप्सा और अस्त्रीलता, दोनों एक नहीं। अस्त्रीलता शृङ्कार रस में संभव है। वहाँ वह घृणा उत्पन्न नहीं करती या वह स्वतः जुगुप्सा का रूप धारण नहीं करती। अस्त्रीलता मर्यादा का उल्लंघन है। किन्तु घृणा ऐसी नहीं, उसका कार्य ही घृणा उत्पन्न करना है। यह बात अस्त्रीलता के लिये आवश्यक नहीं।

जुगुप्सा की मूलमूतता मान्य नहीं है। यद्यपि छोटे-छोटे बचों में भी यह देखा जाता है कि वे घुट्टी नहीं पीते, कोई-कोई चीज नहीं खाते, किसी-किसी चीज से मुँह विचका लेते हैं तथापि मूलमूतता के लिये इतना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। फिर भी यही मनोवृत्ति समय पाकर घुणा का रूप धारण कर लेती है।

वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। इसकी प्रवृत्ति सुरज्ञा की भावना से होती है। भय में भी सुरज्ञा की प्रवृत्ति है पर उसमें पलायन की प्रवलता है ऋौर वीभत्स में पलायन की नहीं, दूरीकरण की कामना होती है। ज्ञात होता है, जैसे घृण्ति वस्तु शरीर में पैठती हो या पैठ गयी हो तो कै कम्के वाहर कर दी जाय। हीन संसर्ग के

१ गुरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तं मैक्यमपीह लोके । हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुज्जीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान् ॥ गीता

त्याग जैसे विषयों में दोनों प्रयुत्तियाँ देखी जाती हैं। भयानक में शिक्त केन्द्रीभूत हो जाती है, उसकी अधिकता भी प्रकट हो जाती है पर वीभत्स में शिक्त विखर जाती है और उसका हास हो जाता है। 'मालती-माधव' नाटक में जो श्मशान का वर्णन है उसमें वीभत्स रस के साथ भयानक रस की भी मात्रा विद्यमान है।

श्रधिकांश उदाहरणों पर दृष्टिपात करने से यह पता लगता है कि यह वीभत्स रस रस की नहीं, भाव की योग्यता रखता है। उक्त नाटक में वीभत्स रस माधव के वीर रस का, सत्य हरिश्चन्द्र नाटक का श्मशान-वर्णन करुण का, कादंबरी मे चांडाल की बस्ती का वर्णन श्रद्भुत का, तुलसी श्रादि भक्तों का मानव देह का जुगुप्सात्मक वर्णन शान्त रस का पोषक है। 'वैराग्य-शतक' के श्रनेक श्लोक वीभत्स रस के उदाहरण है जो भर्ण हिर के वैराग्य को ही पुष्ट करते हैं। प्रसंगत: किसी-न-किसी प्रकार का वीभत्स मुख्य रस का सहायक होकर ही श्राया है। स्फुट पद्यों में भी वीभत्स रस भाव के रूप में श्राता है। जैसे,

आवत गरुनि जो बखान करों ज्यादा वह मादा मरुमूत और मजा की सरुतिती है। कहैं 'पदमाकर' जरा तो जाग भीजी तब छीजी दिन-रैन जैसे रेतु ही की भीती है। सीतापित राम में सनेह जिद प्रो कियो तौ-तौ दिन्य देह जमजातना सो जीती है। रीती रामनामर्ते रही जो बिना काम वह खारिज खराब हाल खाल की खलीती है।

यहाँ शरीर की वीभत्सता वर्णित है पर वह रामविषयक रित का ही पोषक है। स्रतः यहाँ जुगुप्सा स्थायी न होकर संचारी है।

ऐसे स्थानों की जुगुप्सा 'विवेकजा' होती है। क्योंकि विवेकी— झानी सांसारिक पदार्थों को—शरीर, स्नी, सम्पदा आदि को, घृणा की दृष्टि से जो देखते हैं वह वैराग्य को उद्दीपित करती है। दूसरी जुगुप्सा 'प्रायिकी' होती है जिसमें घृणित पदार्थों का वर्णन होता है। अधिकांश उदाहरण इसी भेद के दिये जाते है।

## बीसवीं द्याया

#### वीभरस-रस-सामग्री

घृिणत वस्तु के देखने या सुनने से जहाँ घृणा या जुगुप्सा का माव परिपुष्ट हो वहाँ वीभरत रस होता है।

श्रालंबन विभाव—रमशान, शव, चर्बी, सड़ा मांस, रुधिर, मल-मूत्र, दुर्गंध द्रव्यं, घृणोत्पादक वस्तु श्रीर विचार श्रादि ।

उद्दीपन विभाव—गीधों का मांस नोचना, मांसभची जीवों का मांसार्थ युद्ध, कीड़े-मकोड़ो का विलविलाना, श्राहत श्रात्मीय का छटपटाना, कुत्सित रंग-रूप श्रादि।

संचारी भाव — स्रावेग, मोह, व्याधि, जड़ता, चिन्ता, वैवर्ग्य, उन्माद, निर्वेद, ग्लानि, दैन्य श्रादि।

स्थायी भाव-जुगुप्सा।

गोल कपोल पलट कर सहसा बने मिड़ों के छत्ते से। हिलने लगे उष्ण-ववाँसों से ओठ लपालप लत्तों से॥ छन्द कली से दाँत हो गये बढ़ वराह की डाढ़ों से। विकृत भयानक और रौद्र रस प्रकटे पूरी बाढ़ों से॥ जहाँ लाक साड़ी थी तन में बना चर्म का चीर वहाँ। हुए अन्थियों के आमूषण ये मणिमुक्ता हीर जहाँ॥ कंधों पर के बड़े बाल वे बने अहा आँतों के जाल।

फूडों की वह वरमाला भी हुई सुण्डमाला सुविशाल ॥ गुप्तजी काव्यगत रस-सामग्री—शूर्पण्ला की कामलिप्सा आलंबन, भिड़ों के छत्तों से कपोलों का हो जाना आदि उद्दीपन, उसकी भयानक चेष्टायें अनुभाव और मोह, वैवर्ण्य, ग्लानि आदि संचारी भाव हैं। इनसे परिपुष्ट जुगुप्सा भाव वीभत्स रस में परिग्रत होता है।

रसिकगत रस-सामग्री—शूर्यण्खा श्रालंबन, वर्णन उद्दीपन' नाक-भौं सिकोड़ना, थू थू करना श्रतुभाव श्रीर मोह श्रादि संचारी हैं।

> सिर पर बैठ्यो काग आँख दोड खात निकारत । खींचत जीभहिं स्यार अतिहिं आनँद उर धारत॥

गींघ जाँघ को खोदि खोदि के मांस उपारत।
स्वान आँगुरिन काटि-काटि के खात बिदारत॥
बहु चील नोच ले जात नुच मोद भरयो सबको हियो।
मनु ब्रह्म भोज जिमान कोड आज भिखारिन केंह दियो॥ हरिचंद

मुर्गें की हड्डी, मांस, चमड़ा श्रादि (श्मशान का दृश्य) आलंबन, शव के श्रंगों का काक श्रादि के द्वारा नोचना, खोदना, फाड़ना, खाना श्रादि उद्दीपन, श्मशान का दृश्य देखकर राजा का इनके बारे में सोचना श्रनुभाव श्रीर मोह, स्मृति, ग्लानि श्रादि संचारी तथा राजा के मन में उठनेवाला घृणा का भाव स्थायी है। इनसे वीमत्सरस व्यङ्गय है।

भोड़े मुख-लार बहे भाँ खिन में ठीढ़ राघि—
कान में सिनक रेंट भीतन पे डार देति ।
खुर्र खर्र खरचि खुजावे महका सो पेट,
हूढ़ी ली लटकते कुचन को उघार देति ॥
लीटि लीटि चीन घाँचरे की बार बार फिरि
बीनि बीनि डींगर नखन घरि मारि देति ।
लूँगरा गँघात चढ़ी चीकट सी गात मुख,
धौवे ना अन्हात प्यारी फुहड़ बहार देति ॥ शंकर

फूहड़ नारी त्रालंबन, लार वहना, कीचड़ निकलना उद्दीपन, नेटा सिड़ककर मीत पर डालना ऋतुभाव, वैवर्ण्य, दैन्य त्रादि संचारी हैं।

# , इक्कीसवीं द्याया

#### शान्त रस

भरत ने 'अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः' कहकर शान्त रस को पृथक् कर दिया। इसका कारण यह कि प्रथम-प्रथम जो काव्य-चर्चा प्रारम्भ हुई वह नाटक को लेकर ही। शान्त रस के अभिनय मे निःकि-यता उत्पन्न हो जाती है। अभिनेता शान्त रस का जब अनुभव करने लगंता है नट-चेष्टा बंद-सी हो जाती है। इस रस में मन का कोई विकार नहीं रह जाता—न लोभ न उद्देग। चित्त में शान्ति आ जाती है। इसीसे किसी ने शान्त को रस ही न माना । शम को भी किसी-किसोने रस माना है पर नाटक में इसकी पृष्टि नहीं होती । यह कहना ठीक नहीं। नाटक-सिनेमा में शान्त रस के अच्छे-से-अच्छे अभिनय दिखाये जाते हैं। चित्त की शान्ति में भी मानसिक क्रियायें बंद नहीं होतीं। ब्रह्मज्ञानी, योगी समाधि की अवस्था में निर्व्यापार हो जाते हैं पर निर्व्यापार की भी यथार्थता का अद्भान योग्य होती है। क्या शंकर, शुक, धुव, प्रह्लाद आदि की तपस्या का अभिनय यथार्थ नहीं होता ? नट तो व्यक्ति-विशेष की अवस्था-विशेष का अभिनय करता है। उस अवस्था का वह उपभोक्ता नहीं बन जाता। रसोपभोक्ता तो सहदय दर्शक ही होते है।

कोई यह कहे कि शान्त रस सर्वजन-सुलभ नहीं। इससे उसका निराकरण कर देना चाहिये। यह उचित नहीं । यदि ईश्वर सर्वजन-सुलभ नहीं तो क्या उसकी सत्ता संशयास्पद मान ली जायगी? शुकदेवजी ने रंभा का तिरस्कार कर दिया तो शृङ्कार रस की उपेचा कर देनी चाहिये। कितनों का कहना है कि भरत ने जो शान्त को रस न माना उसका कारण यह है कि भाव में निवेंद की गणना कर दी और उसे स्थायी भाव न माना। इसीसे उसे रसत्व प्राप्त नहीं हुआ।

मम्मट श्रादि अनेक श्राचार्यों ने 'निर्वेद' को ही शान्तरस का स्थायी भाव माना है। उन्होंने इसके दो रूप माने हैं। विषयों में तत्त्वज्ञान से जहाँ निर्वेद उत्पन्न होता है वहाँ स्थायी होता है और जहाँ इष्ट-वियोग तथा अनिष्ट-प्राप्ति से निर्वेद उत्पन्न होता है वहाँ संचारी होता है ४। भरत ने जो विभाव दिये हैं उनसे भी यही विदित होता है कि रोग, शोक, दरिद्रता, श्रपमान जैसे जुद्र विभावो द्वारा उत्पन्न निर्वेद संचारी ही होता है।

शान्त रस के स्थायी एक नहीं, छनेक माने गये हैं। किसीने विस्मय-शम को माना है। दूसरे ने उत्साह को माना है। किसी ने

१ शान्तस्य निर्विकारत्वात् न शान्तं मेनिरे रसम् ।

२ शममपि केचित्राहुः पुष्टिनीट्येषु नैतस्य । द० रू०

३ यदि नाम सर्वजनानुभव-गोचरता तस्य नास्ति नैतावतासौ प्रतिन्ने प्रु शवय । **यन्यालोक** 

४ स्थायी स्याद्विषयेष्वेव तत्वज्ञानोद्भवो यदि । इष्टानिष्ट वियोगाप्ति-कृतस्तु व्यभिवार्यसौ । संगीत राजासर

जुगुप्सा को और किसी ने सभी को स्थायी माना है। किन्तु तत्त्वज्ञानोत्पन्न निर्वेद ही इसका स्थायी है। भोज ने धृति को स्थायी भाव माना है।

विस्मय तो सभी रसों का संचारो है उसको एक स्थान पर संकुचित कर लेना ठीक नहीं। शम का नाम ही एक प्रकार से निर्वेद है। शम को एक भाव मान लेने से भरत के माने हुए भावों की ४६ संख्या में वृद्धि हो जायगी। इससे शम-स्थायी-भावात्मक शान्त नहीं है। धृति आदि में विषयोपभोग विद्यमान रहता है, इससे वह शान्त का स्थायी कैसे हो सकता है। जुगुप्सा में चित्त की ग्लानि ही ग्लानि है। जुगुप्सा-जिनत त्याग त्याग नहीं। इससे इसे शान्त रस के स्थायी होने की योग्यता प्राप्त नहीं हो सकती। इससे निर्वेद ही को यह गौरव प्राप्त हैं।

श्रानन्दवर्षं न शान्त रस को तो मानते हैं पर उसका स्थायी भाव 'तृष्णाच्चय' मानते हैं । फिर भी यह कहा जा सकता है कि तृष्णाच्चय-रूप ही तो शम या निर्वेद है।

निर्वेद तत्त्वज्ञानमूलक है अतः वह तत्त्वज्ञान का विभाव है। अतः मोच का कारण निर्वेद नहीं, तत्त्वज्ञान ही है। इससे तत्त्वज्ञान में शान्त रस के स्थायी होने की योग्यता है। अतः अभिनव गुप्त कहते हैं कि शान्त का स्थायी भाव तत्त्वज्ञान है और तत्त्वज्ञान का अभिप्राय आत्मज्ञान है। वही मोच का साधन <sup>3</sup> है। किन्तु भरत से लेकर पण्डितराज तक प्रायः सवो ने निर्वेद को ही स्थायी माना है। कारण यह कि निर्वेद से भी शान्ति की प्राप्ति होती है और उससे शान्त रस पुष्ट होता है।

भरत ने शान्त रस का यह रूप खड़ा किया है—जहाँ न दु:ख है, न सुख है, न द्वेष है, न मात्सर्य है श्रीर जहाँ पर सब प्राणियों मे

१ तत्र शान्तस्य स्थायी विस्मय शम इति कैहिचत्पठितः । उत्साह एवास्य स्थायी इत्यन्ये । जुगुप्सेति कश्चित् । मर्ब इत्येके । तत्वज्ञानजो निर्वेदोऽस्य स्थायी । नाट्य शास्त्र

२ शान्तश्च तृष्णान्त्रयसुखस्य यः परिपोषस्तक्षन्त्यों रस. प्रतीयत एव । ध्वन्याकोक

३ इह तत्त्रज्ञानमेव तावन्मोत्तसाधनमिति तस्यैव मोत्ते स्थायिता युक्ता । तत्त्रज्ञानं नाम त्रात्मज्ञानमेव । नाट्य शास्त्र

सम भाव है वहाँ शान्त रस होता ' ह। यदि शान्त का ऐसा रूप माना जाय तो मुक्ति-दशा में ही परमात्म-स्वरूप शान्त रस हो सकता है। उस समय विभाव श्रादि का ज्ञान होना संभव नहीं श्रीर इनके बिना शान्त रस की सिद्धि ही कैसे हो सकती है ? इसका उत्तर यह है कि युक्त दशा श्र्यान् योगी के ध्यानमग्न होने की श्रवस्था, वियुक्त श्र्यान् योगी को योगसिद्धियाँ प्राप्त हो जाने की श्रवस्था श्रीर युक्त-वियुक्त श्र्यान् योगी के श्रनीन्द्रिय विपयों के ज्ञान की श्रवस्था में जो शम रहता है वही शान्त रस का स्थायी भाव है। मोच दशा का शम यहाँ श्रभीष्ट नहीं है। उक्त श्रभीष्ट शम में संचारी श्रादि का होना संभव है।

शान्तरस में सुख का जो श्रभाव कहा गया है वह विषय-सुख का श्रभाव है। उस समय किशी प्रकार सुख होता ही नहीं, सो बात नहीं है। कृष्णा-त्रय वा जो सुख है वह सर्वोपिर है, जैमा कहा गया है। संसार में जो काम-सुख—विषयजन्य सुख है श्रीर जो स्वर्ग श्रादि का दिन्य महासुख है, ये सब सुख मिलकर भी कृष्णात्त्रय—शान्ति से उत्पन्न सुख के सोलहवें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकते 3।

अन्यान्य रसों में लौकिक विषयों को लेकर अनुभूति होती है और वह नित्य-व्यवहार-मूलक होती है। पर शान्त रस की अनुभूति उनसे निराली होती है और वह नित्य-व्यवहार-मूलक नहीं होती। अन्य रस लौकिक होने से प्रवृत्ति-मूलक और शान्त रस पारलौकिक होने से निवृत्ति-मूलक है। प्रवृत्ति का विश्लेषण जितना सहज है उतना निवृत्ति का नहीं। यह बड़ा ही कठिन है। इसके दार्शनिक विचार बड़े ही सूद्म और बोधगम्य हैं। इनका मतभेद तो इसे और जटिल बना देता है।

आधुनिक युग त्रशान्ति की त्रोर ले जाता है और चाहता है

९ न यत्र दु.ख न सुखं न द्वेषो नापि मत्सर: । समः सर्वेषु भूतेषु स शान्तः प्रथितो रसः । नाट्य शास्त्र

२ युक्त-वियुन-दशायामवस्थितो य शम. सएव यतः । रसतामेति तदस्मिन्सं-चार्यादे स्थितिश्च न विरुद्धा । साहित्यदर्पण

३ यच कामसुखं लोके यच दिन्यं महत्सुखम् । तृष्णाच्चयसुखस्यैते नाईतः षोदशी कलाम् । अवस्याकोकः

परलोक को भुला देना। देहात्मवाद परमात्मा की श्रोर प्रवृत्ति होने नहीं देता। श्राज धर्मप्राण भारत को कर्मयोग के साथ शान्त रस की 'भी श्रावश्यकता है।

## बाइसवीं छाया

### शान्त-रस-सामग्री

संसार से अत्यन्त निर्वेद होने पर या तत्त्व ज्ञान द्वारा वैराग्य का उत्कर्ष होने पर ज्ञानत रस की प्रतीति होती है।

श्रालंबन—संसार की श्रसारना का बोध या परमात्मत<del>स्</del>व का ज्ञान ।

उद्दीपन—सज्जनो का सत्संग, तीर्थाटन, दशनशास्त्र, धर्मशास्त्र, पुराण का अध्ययन, सांसारिक मंमटे आदि ।

अनुभाव—दुखी दुनिया को देखकर कातर होना, मंमटों से घवडाकर संसार-त्याग की तत्परता आदि।

म्थायी भाव-निर्वेद वा शम।

संचारी भाव-धृति, मति, हर्ष, उद्धेग, ग्लानि, दैन्य, असूया, निर्वेद, जड़ता आदि।

> बोले मुनि यों चिता की ओर हाथ कर देखों सब लोग अहा क्या ही आधिपत्य है। त्याग दिया आप अजनन्दन ने एक साथ .

> पुत्र हेतु प्राण सत्य कारण अपत्य है। पा लिया है सत्य शिव सुन्दर सा पूर्ण लक्ष्य

> इष्ट सब हमको इसी का भानुगत्य है। सत्य है स्वयं ही शिव राम सत्य सन्दर है

सत्य काम सत्य और राम नाम सत्य है। गुप्तजी काव्यगत रस-सामग्री—दशरथ का प्राण-त्याग आलंबन, चिता का निर्देश आदि उद्दीपन, सब लोगों का कातर होना अनुभाव, 'राम-नाम सत्य है' के निर्णय से मति, धृति आदि संचारी तथा निर्वेद स्थायी कि। इससे शान्तरस व्यञ्जित होता है। रसिकगत रस-सामग्री—संसारं की श्रसारता श्रालंबन, उपदेश रूप में उक्ति उद्दीपन, मन में विमल वुद्धि का होना श्रनुभाव, धृति, मित, ग्लानि श्रादि संचारी तथा निर्वेद स्थायी हैं।

जानि पर्यो मोको जग श्रसत अखिल यह

श्रुव आदि काहू को न सर्वदा रहत है।

या ते परिवार व्यवहार जीतहारादिक

त्याग करि सब ही विकसि रह्यो मन है।

'ग्वाल' किव कहें मोह काहू मै रह्यो न मेरो

क्योंकि काहू के न संग गयो तन धन है।

कीन्ह्यों मैं विचार एक इंद्वर ही साथ नित्य

अलख अपरंपार चिदानंदवन है।

इसमें संसार की श्रसारना श्रालंबन, किसी का न रहना, तन, धन का साथ न जाना उद्दीपन, परिवार श्रादि का छोड़ना, मोह न रहना श्रनुभाव श्रीर मति, धृति, श्रादि संचारी हैं।

> बन बितान रबि ससि दिया फल भस्न सलिख प्रवाह । अवनि सेज पंखा पवन अब न कलू परवाह । प्राचीन

यहाँ लौकिक सुख की ज्ञ्णमंगुरता आलंबन, प्राकृतिक सुख को विना प्रयास ही प्राप्त कर लेना आदि उद्दीपन, वक्ता की निःस्पृहता-सूचक उक्ति तथा चिन्ताविहीन होना अनुभाव और धृति, मित, औत्सुक्य, हर्ष आदि संचारी हैं। इनसे परिपुष्ट निर्वेद से शान्त रस ध्वनित होता है।

जमुना पुलिन कुंत गहवर की कोकिल हैं द्रुम क्रूक मचाऊँ। पद पंकज प्रिय लाल मधुप हैं मधुरे-मधुरे गूँज सुनाऊँ॥ क्रूकुर हैं बनबीथिन डोली बचे सीथ संतन के पाऊँ। 'ललित किशोरी' आस यही मम वजरज तिज छिन अनत न जाऊँ॥

इस प्रकार के वर्णन में देव-विषयक रित भाव की ही प्रधानता रहती है शान्त रस की नहीं।

## तेइसवीं छाया

#### भक्तिरस

कुछ प्राचीन त्राचार्यों ने भक्ति की सरसता की त्रोर ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने ध्यान दिया उन्होंने भावों मे इसका अन्तर्भाव कर दिया। वे भाव है स्मृति, मित, धृति और उत्साह। सार यह कि शान्त रस मे ही यह प्रविष्ट १ है। रसगंगाधरकार का शंका-समाधान यह है—

भगवद्भक्त भागवत त्रादि के श्रवण से जो भक्ति रस का अनुभव करते हैं वह उपेज्ञणीय नहीं है। उस रस का आलंबन भगवान पुराणादि-श्रवण उद्दीपन, रोमांच त्रादि अनुभाव तथा हर्ष आदि संचारी हैं। स्थायी है भगवद्धिषयक प्रेमरूप भक्ति । इसका शान्त में समावेश नहीं हो सकता। कारण यह कि प्रेम निर्वेद वा वैराग्य के विरुद्ध है स्त्रीर वैराग्य ही शान्तरस का स्थायी भाव है। इसका उत्तर वे देते हैं कि देवता-आदि-विषयक रित भाव है रस नहीं <sup>२</sup>। रित ही भक्ति है। फिर वे अपने इस प्रश्न का कि भगविद्विषयक भक्ति को ही क्यों न रस मान लिया जाय श्रीर नायिकाविषयक रित को भाव। क्योंकि इनमे तो ऐसी कोई युक्ति नहीं कि एक को रस माना जाय श्रीर दूसरे को भाव । इसके उत्तर में वे प्राचीन त्र्याचार्यों की परंपरा की दुहाई देते हैं जिससे स्पष्ट है कि उनसे उत्तर बन न पड़ा । हमारा समाधान यह है कि नायिकानायकविषयक रित डमयगत वा डमयप्रवर्तित होने से जैसी परिपुष्ट होती है वैसी भगवद्भक्ति नहीं, क्योंकि वह एकांगी होती है। ऋन्यान्य रसों में भी यह उभयात्मकता परोच्च वा अपरोच्च रूप से विद्यमान है। इसकी सिद्धि के लिये यहाँ शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं। किन्तु यह कोई ऐसा कारण नहीं कि भक्तिरस रस न माना जाय।

कितनों का कहना है कि भक्ति, शान्ति ऋदि मूलभावना नहीं हैं। क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों में ये भाव नहीं पाये जाते। इससे ये

१ श्रतएव ईश्वर-प्राग्णिधान-विषये भक्ति-श्रद्धे स्मृतिमतिषृत्युत्साहानु-प्रविष्टे भ्योऽन्ययैवाङ्गमिति न तयोः पृथमसत्वेन गग्णनम् । नाट्य शास्त्र

२ रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः । भावः प्रोक्तः.....। रसगंगाधर

रसश्रेणी में नहीं जा सकते। दूंमरी बात यह कि इनकी व्यापकता नहीं है। गिनेगिनाये ही व्यक्ति हैं जिनमें भिक्तभावना हो। इससे भिक्त स्वतंत्र रस की योग्यता नहीं रखती। किन्तु ये तर्क नि सार हैं। भावनाओं की मूलभूतता के संबंध में मनोवैज्ञानिक एकमत नहीं हैं। 'मेंग्डुगल' के मत से भय, जुगुप्सा, विस्मय, क्रोध, वात्सल्य, लज्जा श्रीर श्रात्मशौद, ये ही मुख्य भावनायें हैं। 'जेम्स' स्पर्धा को श्रीर 'रेनो' धम्मभावना को मूलभूत मानते हैं। श्रतः रसत्व की योग्यता का कारण मूलभूतता नहीं है। व्यापकता की दृष्टि से भी यह रित प्रीति से हीन नहीं कही जा सकती। कुछ विरागी संसारासिक से पर रहनेवाले हैं, इससे रित की मर्यादा न्यून नहीं होती श्रीर न कुछ विलासियों के भिक्तश्रन्य होने से भिक्त का महत्त्व नष्ट होता। इससे यह कहा जा सकता है कि भिक्त एक प्रवल भावना है। इसकी श्रास्वाद्यता श्रीर उत्कटता किसी प्रधान रस से कम नहीं।

ईश्वर में परम अनुरिक्त को भिक्त कहते हैं, यह भिक्त का लग्नण है। ईश्वरपरायण महापुरुपों के अवतार तथा साधु-सन्तों की मधुर वाणियों ने भिक्त की वह गंगा वहा दी है कि उसमें गोता लगानेवाले सहदय भिक्त की सरसता से कैसे विमुख हो सकते हैं। रामायण और भागवत की कथाओं ने भिक्तरस से भारत को सावित कर दिया है। श्री मधुसूदन सरस्वती और श्री रूप-गोस्वामी ने इसको साहित्यशास्त्र का रूप दिया। उन्होंने सब रसों को प्रीति वा भिक्त के ही रूप कहा और उनको उज्ज्वल रस के नाम से संबोधित किया। वैप्लवों ने शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, (शृङ्कार) को मुख्य और शेप को गौण माना। यहीं तक नहीं। इन्हें भी यथोचित सामग्री से वैप्लव धर्म की भिक्त का ही रूप दे डाला।

भक्तिरस पुरुषार्थोपयोगी तो है ही, अधिक मनोरंजक भी है। व्यापकता और उत्कटता की दृष्टि से शान्तरस से भक्तिरस चढ़ा-बढ़ा है। यह भक्तिरस मामान्य चित्तवृत्ति से भिन्न होने के कारण स्वतंत्र रूप से व्यक्त होता है। भक्ति और शान्त दोनों भिन्न रस हैं और अपने आप में पूर्ण हैं। भक्तिरस का शान्तरस में अन्तर्भाव नहीं हो सकता। भागवत की श्रीधरी टीका में भक्तिरस का स्वतंत्र उल्लेख पाया

९ सा परानुरक्तिः ईश्वरे । शाण्डिल्यसूत्र सा तु श्रस्मिन् परमश्रेमरूपा । ना० भ० सूत्र

जाता है '। शान्तरस में शांति के उपासक एक प्रकार से मोज्ञाकांज्ञा रखते हैं पर भिक्तरस में भक्त कहता है कि 'न मोज्ञस्याकांज्ञा' श्रादि। बिना भिक्त के ईश्वर का ज्ञान सहज-संभव नहीं। ज्ञान की श्रपेज्ञा भिक्त का मार्ग सुलभ है।

इसीसे तो तुलसीदास कहते हैं-

अस विचार हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादरि भगति छुभाने । रवीन्द्रनाथ भी कहते हैं—

जे किछु आनन्द आछे दृत्ये गन्धे गाने तोमार आनन्दे र 'वे ता' र माँझ खाने । मोह मोर मुक्ति रूपे उठिवे ज्वालिया प्रेम मोर भक्ति रूपे रहिवे पछिया ।

भिक्तरस में धार्मिक भावना ही काम करती है। इसमें भय श्रीर स्वार्थ मिश्रित रहते हैं। विश्वनिर्माता की श्रपरिमित शिक्त ही उसकी भिक्त की प्ररेगा करती है। भक्त 'घट घट व्यापे राम' ही नहीं कहते 'हममें तुममें खड्ग खंभ में' भी कहते हैं। सभी वस्तुश्रों में उसकी सत्ता मानकर भक्त पशु-पत्ती, पेड़-पोधे तक की पूजा करते हैं। इस पूज्य भावना का सादर भीति, श्राश्चर्य श्रीर श्रद्धा द्वारा निर्माण होता है।

इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय साधुसन्तों ने भिक्त का जो रूप खड़ा किया है वह साङ्गोपाङ्ग है। शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर भिक्तरस परिपूर्ण तथा खरा उतरता है और रस-श्रेणी में आने के उपयुक्त है। भिक्तरस के विरुद्ध जितने तर्क हैं वे नि:सार हैं। भिक्तरस की आस्वाद्य-योग्यता निर्वाध है।

भक्ति नौ प्रकार की मानी जाती है।

# चौबीसवीं छाया भक्तिरस-सामग्री

जहाँ ईश्वर-विषयक प्रेम विभाव आदि से परिपुष्ट होता है वहाँ भक्तिरस जाना जाता है।

१ रौद्राझुतौ च श्रद्धारो हास्यं वीरोदयस्तथा । भवानकर्व वीमत्सः शान्तः सप्नेमभक्तिकः ।

श्रालंबन विभाव--परमेश्वर, राम, कृष्ण, श्रवतार श्रादि। उद्दीपन विभाव-परमेश्वर के श्रद्भुत काय, श्रनुपम गुणावली, भक्तों का सत्सुंग श्रादि।

संचारी भाव—श्रौत्मुक्य, हर्ष, गर्ब, निर्वेद, मित श्रादि। श्रमुभाव—नेत्र-विकास, रोमांच, गद्गद वचन श्रादि। स्थायी भाव—ईश्वरानुराग।

तुम करतार जग रच्छा के करनहार

पूरन मनोरथ हो सब चित चाहे के।

यह जिय जानि 'सेनापति' हू सरन आयो

हू जिये दैयाल ताप मेटो दुख दाहे के॥

जौ यों कही, तेरे हैं रे करम अनैसे हम

गाहक हैं सुकृति भगित रस लाहे के।
आपने करम करि उत्तरींगो पार तो पै,

हम करतार करतार तुम काहे के॥

कान्यगत रस-सामग्री—इसमें भगवान भक्त के आलंबन विभाव हैं श्रीर उद्दीपन हैं जगत् की रचा करने, मनोरथ पूरा करने के भगवान के गुणा। शरण में जाना, प्रार्थना करना, गद्गद वचन श्रादि श्रनुभाव हैं श्रीर संचारी हैं हुए, मित, वितर्क, निर्वेद श्रादि। इनसे परिपुष्ट ईश्वरप्रेम द्वारा भिक्त रस की व्यञ्जना है।

रसिकगत रस-सामग्री—ईश्वरानुरक्त भक्त त्रालंबन, ईश्वर-स्मरण से भक्त पर होनंबाले भाव उद्दीपन हैं। रोमांच, त्रश्रुपात, विह्वलता त्रादि श्रनुभाव हैं। त्रौसुक्य, हर्प, त्रात्महीनता की भावना—ग्लानि त्रादि संचारी त्रौर ईश्वरानुराग स्थायी भाव हैं।

> मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। जाके सिर मोर मुदुट मेरो पित सोई॥ साधुन सँग बैठि-बैठि लोक लाज खोई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई॥ असुअन जल सींचि सींचि प्रेम बेलि बोई॥ 'मीरा' को लगन लगी होनी हो सो होई॥

इसमें गिरिधर गुपाल त्रालंबन, साधुसंग उद्दीपन, प्रेम-बेलि बोना

श्रनुभाव श्रीर हव, शंका श्रादि संचारी हैं। इससे मीरा की श्रनन्य-भक्ति व्यक्तित है।

क्या पूजा क्या अर्जन रे।

उस असीम का सुन्दर मन्दिर मेरा छघुतम जीवन रे!

मेरी श्वासें करती रहतीं नित प्रिय का अभिनन्दन रे!

पदरज को धोने उमड़े आते छोचन में जख-कण रे।

अक्षत पुछकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चन्दन रे।

स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे।

मेरे हम के तारक में नव उत्पळ का उन्मीलन रे।

धूप बने उड़ते रहते हैं प्रति पल मेरे स्पन्दन रे।

प्रिय प्रिय ज्यते अधर ताल देता पलकों का नर्तन रे। महादेवी
यह भक्ति रहस्यवादियों की है। इसमें स्थूल वस्तुओं से स्थूल
पूजा नहीं। पर पूजा की सारी सामग्री प्रस्तुत है। साकार की
पूजा नहीं निराकार की है। प्रिय सम्बोधन परमात्मा का है। पूजा
के वाह्य उपकरणों को शरीर में ही दिखलाना मीरा की-सी अनन्य
भक्ति और सर्वस्व-समपण का भाव है। अन्त:करण की पूजा के
समन्त वाह्य पूजा वा अचन तुच्छ है।

यहाँ प्रिय आलंबन, प्रिय की अनुपमता, अञ्यक्तता आदि गुण उद्दीपन, प्रिय का अभिनन्दन करना अनुभाव तथा औत्सुक्य, हर्ष, उत्साह, गर्व, मित आदि संचारी है जिनसे भक्तिरस ध्वनित होता है।

राम नाम मणि दीप घर जीम देहरी द्वार। तुल्सी भीतर बाहिरो जो चाहिस उजियार॥ राम नाम त्रालंबन, उज्ज्वलता की त्राकांचा उदीपन, रामनाम-स्मरण त्रातुभाव त्रौर मति, धृति, उत्कंठा त्रादि संचारी हैं।

हारे नैन निर ना संभारे साँस संकित सो जाहि जोहि कमला उतार्यो करे भारते। कहै 'रतनाकर' सुसकि गज साहस के भाष्यो हरें होरे भाव भारत अपारते॥ तन रहिबै की सुख सब बहि जैहैं हाय, एक बूँद आँसू मैं तिहारे जो विचारते। एक की कहा है कोटि करनानिधान प्रान बारते सबैन पै न तमको प्रकारते॥ वत्सल रस १८७

भगवान के प्रति गजराज की यह उक्ति है। भक्त अपने भगवान के रंचमात्र के कष्ट से श्रकुला उठना है। इसमें भगवान श्रालंबन, श्राँसू की बूँद, भगवान का कष्ट उठाना श्रादि उद्दीपन, गजराज का करोड़ों प्राण निद्यावर करना, न पुकारने की वात कहना श्रनुभाव, मित, विपाद श्रादि संचारी है।

यहाँ यह वात ध्यान में रखना चाहिये कि दयावीर, धर्मवीर, भिक्त वा देवविषयक रिन में कुछ न-कुछ किसी-न-किसी प्रकार के अहंकार का लेश रहना है पर शान्त रस मत्र प्रकार के अहंकारों से शब्द होता है। यही इनमें अन्तर है।

# पचीसवीं छाया

#### वरसल रस

प्राचीन श्राचार्यों ने वत्सल रस को रस की श्रेणी में स्थान नहीं दिया है। कारण यह कि देवादि-विषयक रित की भावों में गणना की गयी है। सोमेश्वर की सम्मित है कि 'स्नेह, भिक्त, वात्सल्य, रित के ही विशेष रूप हैं। तुल्य लोगों की परस्पर रित का नाम स्नेह, उत्तम में श्रात्म की रित का नाम भिक्त श्रीर श्रानुत्तम में उत्तम की रित का नाम वात्सल्य है। श्रास्वाद्य की दृष्टि से ये सब भाव ही कहलाते हैं'। इसमें वात्सल्य का जो रूप है वह ठीक नहीं। छोटों में बड़ों की रित वात्सल्य होता है।

अनेक आचार्यों ने वत्सल रस को माना है और रसों में इसकी गणना की है। प्रथम प्रथम रुद्रट ने जो दसवे प्रेयस् रस का जो सूत्र-पात किया वह वत्सल रस का ही रहप है। भोज ने जो रस-गणना की है उसमें वात्सल्य का नाम भी आया है। हरिपालदेव ने वत्सल रस

१ स्नेहो भिक्त वात्सल्यमिति रतेरेव विशेषः । तेन तुल्ययोरन्योन्यं रितः स्नेहः श्रजुत्तमस्योत्तमे रितर्भक्ति उत्तमस्यानुत्तमे रितर्भक्ति उत्तमस्यानुत्तमे रितर्भक्ति । इत्येवमादौ भावस्यैवा-स्ताद्यत्वम् ।

२ स्नेहप्रकृति प्रेयान् । काञ्यालंकार

३ श्टङ्गारवीरकरुणाद्भुतरीद्रहास्यवीमत्सवत्सलभयानकशान्तनाम्नः।

को माना है। दपणकार ने तो इस रस की पूर्ण व्याख्या की है। केवल स्पष्टत: चमत्कारक होने से ही नहीं, वात्सल्य भावना की उत्कटता, स्ववंश-रच्चण की समर्थता तथा आस्वाद की योग्यता के कारण वात्सल्य भाव को रस न मानना दुराग्रह के अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है। वात्सल्य माता-पिता में अधिक रहता है। माता में इसकी अत्यधिक मात्रा दीख पड़ती है। कारण यह कि शिशु के गर्भस्थ होने के साथ साथ माता के मन में वात्सल्य का आरम्भ हो जाता है और कुछ समय के वाद दुग्ध के रूप में शरीर में भी फूट पड़ता है। माता का वात्सल्य एक ऐसा स्थिर भाव है कि गर्भस्थ शिशु के साथ साथ उसकी भी वृद्धि होती है। वात्सल्य में सौंदर्ग-भावना, कोमलता, आशा, श्रंगार-भावना, आत्माभिमान आदि अनेक भाव रहते हैं जिन के संमिश्रण से वात्सल्य अत्यन्त प्रवल हो उठता है।

वत्सल रस का स्थायी भाव स्नंह है। रुद्रट ने इसे स्नेह-प्रकृति कहा है। जिस रस का स्थायी स्नेह हो उसको प्रेयस् कहते हैं। इसी का नाम वात्सल्य है। किसी ने करुणा को श्रीर किसी ने ममता को इसका स्थायी माना है। दर्पणकार ने वत्सलता-स्नेह को—वात्सल्यपूर्ण स्नेह को इसका स्थायी माना है जो बहुसम्मत है। करुणा श्रीर ममता दोनों इसमें पैठ जाती हैं। वात्सल्य मे करुणा श्रीर ममता की श्रिधक मात्रा होना ही इनके स्थायी भाव मानने का कारण है। एक उदाहरण-

पूजे कई देवता हमने तब है इसको पाया।
प्राण समान पाल कर इसको इतना बड़ा बनाया॥
आत्मा ही यह आज हमारी हमसे बिछुड़ रही है।
समझाती हूँ जी को तो भी धरता धीर नहीं है। का० प्र० गुरु
इस वर्णित 'बेटी की विदा' में वात्सल्य उमड़ा पड़ता है जिसे
करुणा और ममता ने वहा दिया है। ये वात्सल्य को द्वा न सकी हैं।
इसके आलंबन विभाव है वालक-वालिका। बालक परमातमा का

इसके त्रालंबन विभाव है वालक-वालिका। बालक परमात्मा का परमित्रय होता है। ईसा ने भी खुद ऐसा ही कहा है। बालक जितना

१ शान्तो ब्राह्माभिघः पश्चात् वात्सल्याख्यस्तत परम् । सं० सु०

२ स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः ! साहित्यदर्पण

३ अन्ये तु करुणा स्थायी वात्सत्यं दशमोऽपिच ॥ मंदारमरंदचंपू ।

४ अत्र ममकारः स्थायी । कवि कर्णपूर

ही भोलाभाला होता है उतना ही प्यारा। एक उत्फुल्ल वालक को देख कर मन प्रसन्न हो जाता है; उसकी तुतली बोली सुनकर हृदय गद्गद् हो जाता है श्रीर उसके कमल-कोमल मुखड़े पर की हँसी से तो श्रन्त: करण में श्रानन्द के फव्वारे छूटने लगते हैं। बालक वात्सल्य भाव के उपयुक्त ही श्रालंबन हैं।

वात्सल्य में कही प्रेम व्यक्त रहता है, कहीं कारुएय, श्रीर कहीं श्रतृप्त श्राकांचा। कहीं वीर रस की, कहीं शृङ्गार रस की श्रीर कहीं हास्य रस की छटा दीख पड़ती है। एक उदाहरण ले—

आरसी देखि जसोमित जू सों कहै तुतरान्त यों बात कन्हैया।
बैठे ते बैठे ठठे ते उठे और कूदे ते कूदै चले ते चलेया।
बोले ते बोले हँसे ते हँसे मुख जैसे करो त्योंही आपु करैया।
दूसरो को तो दुलारो कियो यह को है जो मोहि खिझावत मैया॥
इस वात्सल्य मे हास्य का भी पुट है जो चसे और पुष्ट करता है।
पुत्र-विषयक वात्सल्य प्रवल होता है या पुत्री-विषयक, इस प्रशन
का समाधान कठिन है। इसमें सन्देह नहीं कि पुत्र-वात्सल्य का
साहित्य व्यापक और विस्तृत है तथापि पुत्री के वात्सल्य में न्यूनता
हो, यह वात नहीं है। जब सुभद्राकुमारी चौहान 'उसका रोना'
शीर्षक में कहती हैं—

तुमको सुनकर चिढ़ आती है मुझको होता है अभिमान, जैसे भक्तों की पुकार सुन गर्वित होते हैं भगवान।

तो 'बिटिया' के प्रति माता का जो वात्सल्य प्रकट है, वह क्या किसी से न्यून है ? यहाँ की उपमा तो उसे आकाश तक पहुँचा देती है।

इसमें सन्देह नहीं कि पुरुप की अपेता खियाँ अधिक वत्सल होती हैं। अत: माता के वात्सल्य का अधिक वर्णन पाया जाता है। राम-कृष्ण जैसी किसी कन्या का भी अवतार होता तो पुत्री-विषयक वात्सल्य-साहित्य भी समृद्ध होता। गुप्त जी ने अवलाजीवन का जो करुण रूप खड़ा किया है उसमें वत्सलता का ही प्रथम स्थान है—

> अवला-जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आँचल में है दूध और आँखों में पानी॥

# **इ**ब्बोसवीं द्याया

#### वात्सल्य-रस-सामग्री

जहाँ पुत्र आदि के प्रति माता, पिता आदि का वात्सल्य-परिपूर्ण स्नेह की विभावादि द्वारा पुष्टि हो वहाँ वत्सल रस होता है।

श्रालंबन विभाव-पुत्र, पुत्री श्रादि।

उद्दीपन विभाव—वालक की चेष्टाये, उमका खेलना-कूदना, कौतुक करना, पढ़ना, लिखना, वीरता आदि ।

संचारी भाव--- त्रनिष्ट की त्र्याशंका, हर्ष, गर्व, त्र्यावेग त्र्यादि। स्थायी भाव---वत्सलतापूर्ण स्नेह।

कबहूँ सिस माँगत आरि करें कबहूँ प्रतिबिंब निहारि डरें। कब हूँ करताल बजाइ के नाचत मातु सबै मनमोद भरें॥ कब हूँ रिसिआइ कहैं हठिके पुनि लेत सोई जेहि लागि औरें। अवधेश के बालक चारि सदा 'तुलसी' मन-मदिर मे बिहरे॥

काव्यगत रस-सामग्री—चारो वालक माता के आलंबन है। वाल-सुलभ क्रीड़ाये उद्दीपन है। माताओं का मन में मोद भरना अनुभाव तथा हर्ष, गर्व आदि संचारी है। इनसे परिपुष्ट वात्सल्य स्नेह से बत्सलरस व्यंजित होता है।

रसिकगत रससामग्री—श्रपने वालकों की क्रीड़ायें देखनेवाली मातायें रसिकों के श्रालंबन विभाव हैं। माताश्रो का श्रमंदित होना उद्दीपन विभाव है। नेत्राकुंचन, मुखविकास, स्मित हास्य श्रादि श्रमुभाव हैं श्रीर संचारी है कौतुक-मिश्रित श्रानन्द श्रादि।

यहाँ यह शंका न करनी चाहिये कि पद्य के तीन चरणों में वात्सल्य भाव तो है पर चौथे चरण में व्यक्त देवविषयक रितमाव का ही पोषक है। ऋतः बत्सल रस नहीं। यह शंका निर्मूल है। क्योंकि तुलसीदास भी यहाँ विहार करमें की ही बात कहते हैं जिससे वात्सल्य रस ही प्रकट होता है। उत्तर रामचरित का एक पद्यानुवाद देखिये-

मो तन सो उत्पन्न किथों यह वालसरूप में नेहको सार है। कै यह चेतना धातुको रूप करें किंद बाहिर मंज विहार है॥ पूरी उमंग हिलोरत हीय के स्नाव को केंधो लसे अवतार है। जाहि सो मेंटि सुधारस ले जनु सींचत मो सब देह अपार है॥स०ना०

यहाँ रामचन्द्र के कुश खालवन विभाव है। उद्दीपन है बाल स्वरूप, वीरता, 'आत्मा वे जायते पुत्रः' का निदर्शन। खनुभाव हैं खालिगन करना, तज्जन्य खानन्द का खनुभव करना। संचारी हैं खावेग, हर्ष, ख्रीत्मुक्य खादि। वात्सल्य स्नेह स्थायी है।

> बरदंत की पंगति कुंदकली अधराधरपव्लव (दोरू) खोलन की। चपला चमके घन बीच जगे छिब मोतिन माल अमोलन की॥ घुँघुरारि लँटं लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। निवछावर प्रान करें 'तुलसी' बलि जाउँ लला इन बोलन की॥

बाल रूप राम आलंबन, धुँ घुरारी लटे, बोलना आदि उदीपन, छवि का अवलोकन अनुभाव और हर्ष आदि संचारी भाव है।

मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो।
मो सो कहत मोल को लीनो तुहि जसुमित कब जायो॥
कहा कहाँ एहि रिस के मारे खेलत हाँ नहिं जातु।
पुनि पुनि कहत कीन है माना को है तुम्हरे तातु॥
गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत स्थाम सरीर।
घटकी दें दें हँसत ग्वाल सब सिखे देत बलबीर॥
नू मोही को मारन सीखी दाउहि कबहुँ न खीजै।
मोहन को मुख रिस समेत लिख जसुमित सुनि सुनि रीहें॥
सुनहु कान्ह बलमद चबाई जनमत ही को धून।
सुर स्थाम मोहि गोधन की सो हो माता तू पुत॥

विभाव, श्रनुभाव श्रादि का श्रनुसंघान कर लो। कवीन्द्र रवीन्द्र का एक पद्यांश है—

> भामी सूधु बले छिलाम—कदम गालेर डाले पूर्णिमा चाँद भँटका पड़े जलन संध्या काले

तखन की केंज तारें घरे आनते पारे सुने दादा हँसे के ना बळळे आमाय खोका तोर मतो आर देखी नाई तो बोका।

मैंने केवल यही कहा था कि साँम के समय पूर्णिमा का चाँद जब कदम की डालों में उलम जाता है तब क्या कोई उसे पकड़ करके ला सकता है ? इसपर भैया ने हँसकर कहा कि रे बचा ! तेरे ऐसा तो कोई श्रवोध भोला-भाला नहीं दिखायी पड़ता।

एक ऋँगरेज कवि का पद्यांश है—

'I have no name; I am but two days old'; 'What shall I call thee?' 'I happy am, Joy is my name'.

श्रभी मेरा नामकरण नहीं हुश्रा है। मैं श्रभी दो दिनों का बच्चा हूँ। फिर तुमको हम क्या कहकर पुकारें ? मैं मूर्तिमान उल्लास हूँ। मेरा नाम श्रानन्द है।

# पाँचवाँ प्रकाश रसाभास आदि

# पहली छाया

#### रसाभास

जहाँ रस की अनुचित प्रवृत्ति से अपूर्ण परिपाक होता है, वहाँ रसाभास समभाना चाहिये।

शृङ्गार-रसाभाम—श्रनौचित्य रूप से रस की प्रवृत्ति निम्नितिस्तित परिस्थितियों में होती है—(१) परस्तीगत प्रेम, (२) स्त्री का परपुरुष में प्रेम, (३) स्त्री का बहुपति-विपयक प्रेम, (४) निरिन्द्रियों (नदी-नालों-ताता बृत्तो श्रादि) में दाम्पत्यविषयक प्रेम का श्रारोप, (६) नायक-नाथिका मे एक के प्रेम के बिना ही दूसरे का प्रेम-वर्णन! नीच पात्र में किसी उच्च कुल वाले का प्रेम तथा (६) पशु, पत्ती, श्रादि का प्रेम-वर्णन। श्राधुनिक किन भी रसाभास के बड़े प्रेमी हैं।

पर स्त्री में पर पुरुप की रित से शृङ्गार-रसाभास

मैं सोयी थी नहीं, छिपा मत मुझ से कुछ भी, छोरी ! की थी पकड़ कलाई उनने, देती थी जब पान, तू ने मेरी ओर किया इंगित कि गयी मैं जान, तब वे बोले दीख रही मैं जनम जनम की भोरी। उसके बाद उढ़ाया उनने मुझे स्वय आ शाल, तू हँस पायी भी न तभी सट काटे तेरे गाल,

किया तनिक सीकार कहा उनने कि खूब तू गोरी ! जा विशास्त्री काञ्यगत रससामग्री— (१) इस किवता का आश्रय है रेलयात्री नविवाहित युवक। (२) उसका आलंबन है युवती 'विंदो' दासी। (३) रित स्थायी भाव है। (४) उद्दीपन हैं दासी की युवावस्था, पान देने की प्रक्रिया। (४) संचारी भाव हैं त्र्यावेग, चपलता, शंका, त्रास त्रादि। (६) त्रजुभाव है सीत्कार, रोमांच त्रादि।

रिमकगत रससामग्री—(१) रित स्थायी भाव है।(२) आश्रय रिसक है।(३) आलंबन है विवाहित युवक।(४) उद्दीपन हैं विवाहिता स्त्री को शाल उढ़ाना, फॅमी हुई वासी का छटपटाना आदि। (४) गंचारी है लजा, हर्ष, आवेग आदि।(६) अनुभाव हैं हर्प-सूचक शारीरिक चिह्न, चेप्टा आदि।

इससे परस्त्री-प्रेम व्यंजित है। यहाँ इस का श्रानौचित्यरूप से प्रतिपादन किया गया है। श्रत: यह परनारीगत परपुरुपविषयक श्रङ्गार

रसाभास है।

वहुनाय्वकिनप्ठ रित से श्रिङ्गार-रसाभास अंजन दे निकसे नित नैनिन मंजन के अति अंग सँवारे। रूप गुमान भरी मग मे पगही के अँगूठा अनोट सुधारे॥ जोबन के मद सो 'मितराम' भई मतवारिनि छोग निहारे। जात चळी यहि भाँति गळी बिश्वरी अछके अँचरा न सँग्हारे॥

यहाँ नायिका की अनेक पुरुषों में रित व्यक्त होने से शृङ्गार-रसाभास है।

ेश्रनुभयनिष्ठ रित से शृङ्गार-रसाभास
केसब केसिन अस करी, अस अरिहू न कराहि।
चन्द्रवद्नि मृगलोचनी, बाबा कहि कहि जाहि॥ केशव
यहाँ बृद्ध-कवि केशव का परनायिका में श्रनुराग वर्णित है। इससे
शृङ्गार रस की श्रनौचित्य-पूर्ण प्रतीति होती है। यहाँ श्रनुराग का जो

रिक्षार रस का असान्य क्षेत्र प्रसाय होता है। अनुराय का जा परिदर्शन कराया गया है वह केशव की ओर से ही। अतः एकांगी होने से—अनुभय-निष्ठ रित से उपजे शृङ्गाररसाभास का यह दोहा विलच्छा उदाहरण है।

निरिन्द्रियों में रितविषयक श्रारोप से श्रङ्गार-रसाभास

'छाया' शीर्षक किवता की ये पंक्तियाँ हैं— कौन कौन तुम परिहतवसना म्लानमना भू-पितता सी। धूलि-धूसरित मुक्त-कुन्तला किसके चरणों की दासी॥ बिजन निशा में सहज गले तुम लगती हो फिर तस्वर के। आनन्दित होती हो सिख ! तुम उसकी पद-सेवा करके॥ पंत यहाँ छाया के लिये 'परिहतवसना' तथा निर्जन एकान्त स्थान में तरु के गले लगना स्थाद जो व्यापार संभाग-श्रङ्गार गत दिखलाये गये हैं उनके छाया स्रीर तरु जैसी निरिन्द्रिय वस्तु मे होने के कारण स्थानीचित्य है। इससे रसाभास है।

पशु पत्ती-गत रित के आरोप से शृङ्गार रसाभास कविवर 'पंन' की 'अनंग' शीर्पक रचना की निम्न तिखित पंक्तियाँ इसके उदाहरण है—

> मृशियों ने चचल आलोकन औं चकोर ने निशाभिसार। सारस ने मृदु-ग्रीवालिंगन हॅसी ने गति वारि-यिहार॥

यहा पशु-पत्ती-गत जो मनुष्यवत् संभोग शङ्कार का वर्णन किया है उमसे शङ्कार-रसाभाम है।

शृङ्गार ही के समान प्रत्येक रस का ग्साभास होता है। हास्य का ग्रामास

कर्राह कूट नारदिह सुनाई, नीक दीन्हें हिर सुन्द्रताई।— रीझिहि राजकुँअरि छवि देखी, इनिह बरिहि हिर जानि विसेखी॥

नारद-मोह के प्रसंग में शंकर के दो गण नारदजी के स्वरूप को देखकर उनकी हॅसी उड़ाते थे। उसी समय की ये पंक्तियाँ है। यहाँ हर-गणों के हास्य का त्रालम्बन नारद जैसे देविषे हैं। अतः यहाँ हास्य का अनुचित रूप में परिपाक हुत्रा है।

करुए का रसाभास

मेटती तृपा को कंठ लगि लगि सीचि सीचि जीवन के संचिवे मे रही पूरी सुमड़ी। हाथ से न छूटी कवा जब ते लगाई साथ

हाय हाय फूटी मेरी प्रानिषय तूमड़ी ॥ हिन्दी प्रेमी तूमड़ी त्रानंबन, उसका गुए-कथन उद्दीपन, हाथ पटकना, सिर धुनना त्र्यनुभाव त्रीर विपाद, चिन्ता त्रादि संचारी हैं। इनसे परि-पुष्ट शोक स्थायी से करुए रस व्यञ्जित है पर त्रपदार्थ, तुच्छ तूमड़ी के लिये इतनी हाय-हाय करने से करुए का रसाभास है।

# दूसरी ज्ञाया

#### भाव

प्रधानता से प्रतीयमान निर्वेदादि संचारी, देवता-आदि-विषयक रित और विभावादि के अभाव से उद्बुद्ध-मात्र—रसा-वस्था को अप्राप्त—रित आदि स्थायी भावों को भाव कहते हैं।

#### भाव के ये मुख्य तीन भेद हुए-

(१) देवादिविषयक रित, (२) केवल उद्बुद्धमात्र स्थायी भाव श्रीर (३) प्रधानतया ध्वनित होनेवाले संचारी भाव १।

यद्यपि रसध्वित श्रीर भाव-ध्वित दोनो श्रसंल्ह्य-क्रम व्यक्क्य ही है, तथापि इनमे भेद यह है कि रसध्वित मे रस का श्रास्वादन तब होता है जब विभाव, श्रतुभाव श्रीर संचारी भाव से पिरपुष्ट स्थायी भाव उद्रे कातिशय को पहुँच जाता है। श्रीर, जब श्रपने श्रतुभावों से व्यक्त होनेवाले संचारी के उद्रे क से श्रास्वाद उत्पन्न होता है तब भाव-ध्वित होती है। इसी प्रकार श्रन्यत्र भी समक्षना चाहिये। पर भिक्त तथा वात्सल्य की बात निराली है, जिनका वर्णन उपर हो चुका है।

### १ देवता-विपयक रति-भाव

भवकी राखि छेहु भगवान।
हम अनाथ बैठे दुम हरिया पारिधि साधे बान॥
याके हर भागन चाहत हो ऊपर दुक्यो सचान।
हुवो भाँति दुख भयो आनि यह कौन उबारे प्रान॥
सुमिरत ही अहि हस्यो पारिधि सर छूटे संधान।
'स्रदास' सर छम्यो सचानहिं जै जै कृपानिधान॥

यहाँ भगवान त्रालम्बन हैं, व्याध का वाग्यसंघान त्रौर ऊपर वाज का उड़ना उद्दीपन है, स्मरण्, त्रजुभाव तथा चिन्ता, विषाद, त्रौत्सुक्य त्रादि संचारी हैं। यहाँ भगवद्विषयक जो त्रजुराग ध्वनित होता है वह

सम्रारिगा प्रधानानि देवादिविषया रतिः ।
 उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ॥ साहित्यदर्पण रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः ।
 भावः प्रोक्तरादाभासा सनौजित्यप्रवर्तिताः ॥ काञ्य-प्रकाशः

इसीलिये देव-विषयक रित-भाव या भिक्त कहा जाता है, रस नहीं कहा जाता कि श्रनुराग एकपत्तीय है। भक्त संकटापन्न होकर भगवान को पुकारा करता है, पर भगवान प्रत्यत्त रूप में कुछ नहीं करते।

श्रव मातृ-भूमि-विपयक रित भी देव-विपयक रित में सम्मिलित

मानी जाती है। एक उशहरण-

बन्दना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। बन्दिनी माँ को न भूलो राग में जब मत्त झ्लो अर्चना के रत्न-कण में एक कण मेरा मिला लो॥ जब हृदय का तार बोले श्रह्मुला के बन्द खोले.

हो जहाँ बिल सीस अगनित, एक सिर मेरा मिला लो ॥

—सोहनलाल डिवेदी

भारत-माता की वन्दना में यह गीत लिखा गया है। यहाँ श्रालम्बन भारत-माता हैं। उसका बन्धन उद्दीपन विभाव है। वक्ता का श्रनुनय श्रीर कथन श्रनुभाव है। हषे, श्रीत्सुक्य श्रादि संचारी हैं। इनसे भारत-माता के प्रति कवि का रित-भाव पिग्पिष्ट होकर व्यंजित होता है।

गुरुविपयक रतिभाव

बन्दा गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यहाँ पराग की वन्दना से गुरुविषयक रित-भाव अर्थान् श्रद्धा या पूच्य भाव की ध्वनि होती है।

राजिवपयक रितभाव 'बेट राखे विदिन, पुरान राखे सार युत, रामनाम राख्यो अति रसना सुघर में। हिन्दुन की चोटी, रोटी राखी है सिपाहिन की,

कांधे में जनेऊ राख्यों, माला राखी गर में ॥' भूषण यहाँ कवि का शिवाजी-महाराज-विपयक श्रद्धा-भाव ध्वनित होने के कारण राजविषयक रति है।

> २ उद्बुद्धमात्र स्थायी भाव 'कर कुठार में अकरून कोही आगे अपराधी गुरु द्रोही। इतर देत छाड़ों बिनु मारे, केवल कौसिक सील दुम्हारे॥

न तु बहि काटि कुठार कठोरे, गुरुहिं डरिन होते उँ श्रम थोरे ॥ तुलसी धनुप-भंग के बाद लहमण की व्यंग्यभरी बातों से कुद्ध परशुगम ने उपयुक्त बाते कही है। श्रालम्बन, उद्दीपन श्रीर श्रनुभाव श्रादि के होते हुए भी क्रोध स्थायी भाव की पुष्टि नहीं हो पायी है। क्यों कि कौशिक के शील के श्रागे क्रोध स्थायी भाव उद्वुद्ध होकर ही रह जाना है, परिपुष्ट नहीं होता। ऐसे स्थलों में सर्वत्र भावध्विन ही होती है।

रित त्र्यादि स्थायी भावों के उक्त उदाहरण उद्बुद्धमात्र स्थायी भावों ही के उदाहरण है।

३ प्रधानतया व्यञ्जित व्यभिचारी भाव

सटपटाति सी ससिमुखी, मुख् घृंघटपट हाँकि। पावक झर सी झमकि कै, गई झरोखा झाँकि॥ विहारी यहाँ नायिकागत शंका संचारी भाव ही प्रधानतया व्यंजित है। ऋत: यहाँ भावध्वनि है।

# तीसरी द्याया

#### भावाभास आदि

भाव की व्यञ्जना में, जब किसी अंश में अनौचित्य की भाजक रहती है तब वे भाव भावाभास कहलाते हैं। जैसे.

दरपन में निज छाँह सँग छिस प्रीतम की छाँह। खरी छछाई रोस की, ल्याई ॲखियन मॉह॥ प्राचीन यहाँ क्रोध का भाव वर्णित है। पर सामान्य कारण होने के कारण भावाभास है।

#### भावशान्ति

जहाँ एक भाव दूसरे विरुद्ध भाव के उदय होने से शान्त होता हुआ भी चमत्कार-कारक प्रतीत होता है, वहाँ भाव-श्नान्ति होती है। जैसे—

कितों मनावत पीय तड मानत नाहिं रिसात। अस्तन्त्र धुनि छनत ही तिय पिय हिय छपटात ॥ प्राचीन यहाँ प्रियतम के प्रति नायिका का मान (गर्व) प्रकट है। कुक्कुट की ध्वनि सुनने से श्रौत्सुक्य भाव के उदित होने पर पहला भाव (गर्व) शान्त हो गया है। इस भावशान्ति में ही काव्य का पूर्ण चमत्कार है। ऋत: यह भाव-शान्ति है।

#### भावोद्य

जहाँ एक भाव की शान्ति के बाद दूसरे भाव का उदय हो और उदय हुए भाव में ही चमत्कार का पर्यवसान हो वहाँ भावोदय होता है।

> हाथ जोड़ बोला साधुनयन महीप यों— मातृभूमि इस तुच्छ जन को क्षमा करो। आज तक खैयी तरी मैंने पापिसुन्धु में, अब खेऊँगा उसे धार में कृपाण की॥ स्नायीवर्स्स

जयचन्द्र की इस उक्ति में विषाद भाव की शान्ति है श्रौर उत्साह भाव का उद्य है। विषाद के व्यंजक 'साश्रुनयन' श्रौर 'ज्ञमा करो पद हैं। उत्साह श्रन्तिम चरण से व्यक्त है।

#### भावसन्धि

जहाँ एक साथ तुल्यवल एवं सम चमत्कारकारक दो भावों की सन्धि हो वहाँ भावसन्धि होती हैं । जैसे—

> उत रणभेरी बजत इत रंगमहरू के रंग। अमिमन्यू मन ठिटकिंगो जस उतंग नम चंग॥ प्राचीन

यहाँ भी श्रभिमन्यु की रण-यात्रा के समय एक श्रोर रंगमहत्त की रँग-रेतियों का स्मरण श्रीर दृसरी श्रोर रणभेरी बजने का उत्साह—ये दोनों भाव समान रूप से चमत्कारक हैं। श्रतः यह भाव-सन्धि का उदाहरण है।

#### भवाशवलता

जहाँ एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा—इसी प्रकार कई समान चमत्कारक भावों का सम्मेलन हो, वहाँ भावश-बलता होती हैं । जैसे,

सीताहरण के बाद रामचन्द्र ने वियोग में जो प्रलाप किया है वह इसका उदाहरण है। जैसे— 'मम मन सीता आश्रम नाहीं।' शंका 'हा गुणसानि जानकी सीता।' विषाद 'सुनु जानकी तोहि बिनु आजू।' हर्षे सकल पाइ जनु राजू॥' वितर्क या प्रलाप 'किमि सहि जात अनस्त्र तोहि पाहीं। ईच्यी प्रिया वेगि प्रकटत कस नाही।' उत्कर्रा

श्रादि श्रनंक भाव सम-कोटिक है श्रीर साथ ही चमत्कारक भी हैं। उपर्युक्त श्रसंलद्द्यक्रम के श्राठ भेदों के श्रनंक भेद हो। सकते है, जिनके लच्चए श्रीर उदाहरण लिखना सर्वथा दुष्कर है। जैसे, शृङ्गार के एक भेद संभोग मेही परम्परावलोकन, करस्पर्श, श्रालिगन श्रादि से मनसा, वचसा तथा कर्मणा श्रनंक भेद हो जायँगे, जिनकी संख्या श्राम्य होगी। इसीलिये श्राचार्यों ने इसका एक ही भेद माना है।

# छठा प्रकाश ध्वनि

### पहली छाया ध्वनि-परिचय

ैवाच्य से अधिक उत्कर्षक—चारुताप्रतिपादक—व्यंग्य को ध्वनि कहते हैं।

व्यंग्य ही ध्विन का प्राण है। वाच्य से उसकी प्रधानता का श्रमिप्राय है वाच्यार्थ से श्रिविक चैमत्कारक होना। समत्कार के तार-तम्य पर ही वाच्यार्थ श्रीर व्यंग्यार्थ का प्रधान होना निर्भर है।

कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ शब्द या अर्थ स्वयं साधन होकर साध्यविशेष—किसी चमत्कारक अर्थ, को अभिन्यक करे वह ध्वित-काव्य हैं। वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ से ध्विन वैसे ही ध्विनत होती है जैसे चोट खाने पर घड़ियाल से निकली धनघनाहट की सूक्ष्म से सूक्ष्मतर या सूक्ष्मतम ध्विन।

पाकर विशाल कचभार एडियाँ धसतीं।
तब नख-ज्योति-सिप मृदुल अँगुलियाँ हँसतीं।
पर पग उठने में भार उन्हीं पर पड़ता।
तब अरुण एडियों से सुहास सा झड़ता। गुप्तजी

दीर्घाकार विशाल कचभार से एड़ियाँ जब जब दब जातीं तब तब श्रमुंजियाँ नख-ज्योति के वहाने मन्द-मन्द मुसुकाती। पर पद-संचालन में श्रमुंजियों पर जब भार पड़ता तब उनके नखों मे रक्ताधिक्य हो जाता श्रीर एड़ियों की श्रकिएमा कम पड़ जाती। उस समय ऐसा झात होता कि जैसे वे भाराकान्त नखों को देखकर हाँस रही हों।

इसमें विशाल कचभार कहने से केशों की दीर्घता श्रीर सघनता ध्वनित होती है। एड़ियों के धँसने से शरीर की सुकुमारता श्रीर भारवहन की श्रसमर्थता की भी ध्वनि निकलती है। भाराक्रान्त नखों श्रीर एड़ियों में रक्ताधिक्य के कारण जो श्रक्ण श्राभा फूटी पड़ती है उससे शरीर की स्वस्थता की भी ध्वनि होती है।

१ (क),चारुत्वोत्कर्षनिबन्धना ही वाच्यव्यङ्गययोः प्राधान्त्रविवद्धाः धवन्याकोक

<sup>(</sup> ख ) वाच्यातिशयिनि व्यंग्ये न्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम् ॥ साहित्वन्यंण

#### दूसरी छाया ध्वनि के ५१ मेदों का एक रेखाचित्र लक्षणामूलंक ( अविवक्षितवाच्य ) अभिधामूलक ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) अर्थान्तरसंक्रमित अत्यन्तितरस्कृत असंलक्ष्यक्रम (रसध्वनि ) संलक्ष्यक्रम वाक्यगत पदगत वाक्यगत (१) पद्मत अर्थोन्तर- (२) वाक्यमत अर्थोन्तर- १ पद्मत, म् पदांशमत सक्रमित संक्रमित ३ बाक्यगत ४ रचनागत (३) पद्गत अत्यन्त- (४) त्राक्शमत अत्यन्त- ५ प्रबंधगत तिरस्कृत तिरस्कृत । ६ वर्णगत कुल ४ भेद शब्दशक्तिमूलक अथेशांक्तमुळक-१ शब्दार्थोभयशक्तिमूलक (१) पद्गत वस्तुध्वनि (२) वाक्यगत वस्तुध्वनि (३) पद्गत अलंकारध्वनि (४) वाक्यगत अलंकारध्वनि कुल ४ भेद कविशौढ़ोक्तिमात्रसिद्ध कनिनिबद्धपात्रप्रौढ़ोक्तिमात्रसिद्ध स्वतःसंभवी (1) वस्तु से वस्तुध्वनि (1) वस्तु से वस्तुध्वनि (१) वस्तु से वस्तुध्वनि (२) वस्तु से अलंकारध्वनि (२) वस्तु से अलकारध्वनि (२) वस्तु से अलंकारध्वनि (३) अछंकार से वस्तुभ्वनि (३) अछंकार से वस्तुभ्वनि (३)अछंकार से वस्तुभ्वनि (४) अलंकार से अलंकार- (४) अलंकार से अलंकार- (४) अलंकार से अलंकार ध्वनि ध्वनि ध्वनि इन चारों में प्रत्येक के इन चारो में प्रत्येक के इन चारों में प्रत्येक के (१) पद्गत (१) पद्गत (१) पद्गत (२) वाक्यगत और (२) वाक्यगत और (२) वाक्यगत और (३) प्रबंधगत के भेद से (३) प्रबंधगत के भेद से (३) प्रबंधगत के भेद ३२ भेद हो जाते हैं। । २ भेद हो जाते हैं। १२ भेद हो जाते हैं

### तीसरी छाया

लक्षणामृलक (अविवक्षितवाच्य) ध्वनि जिसके म्ल में लक्षणा हो उसे लक्षणामूलक ध्वनि कहते हैं।

लक्षणा के जैसे मुख्य दो भेर—उपारानलक्षणा श्रौर लक्षण-लक्षणा—होते हैं वैसे ही इसके भी उक्त (१) श्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्विन (२) श्रत्यन्त तिरस्कृतवाच्य ध्विन नामक दो भेर होते हैं। पहली के मूल में उपारानलक्षणा श्रौर दूसरी के मूल में लक्षणलक्षणा रहती है। ये पदगत श्रौर वाक्यगत के भेर से चार प्रकार की हो जाती हैं।

लच्यामूल को अविविद्यालय ध्विन कहा गया है। क्योंकि, उसमें वाच्यार्थ की विवृद्या नहीं रहती। इसीसे इसमें वाच्यार्थ से वक्ता के कहने का तात्पर्य नहीं जाना जाता। इससे वाच्यार्थ का वाधित होना या उसका अनुपयुक्त होना निश्चित है। जैसे, िकसी ने कहा कि 'वह कुम्भकर्ण है'। यहाँ वाच्यार्थ से केवल यही सममा जायगा कि उसके कान घड़े के समान है या वह त्रेता के राजा रावण का भाई है। किन्तु, वह व्यक्ति न तो रावण का भाई ही है और न उसके कान घड़े के समान ही हैं। यहाँ वाच्यार्थ की बाधा है। वक्ता का अभिप्राय इससे नहीं जाना जा सकता। अतः यहाँ प्रयोजनवती, गूढ़व्यंग्या लच्नणा द्वारा यह सममा जाता है कि वह महाविशालकाय, अतिभोजी और अधिक निद्रालु है। इससे आलस्यातिशय ध्विनत होता है। यहाँ वाच्यार्थ की अविवृद्या है और वह अर्थान्तर में संक्रमित है।

१ पद्गत अर्थान्तरसंक्रमित अविविक्तवाच्य ध्वनि

जहाँ मुख्यार्थ का बाध होनेपर वाचक शब्द का वाच्यार्थ लक्षणा द्वारा अपने दूसरे अर्थ में संक्रमण कर जाय—बदल जाय वहाँ अर्थान्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्य घ्विन होती हैं। पद में होने से इसे पदगत कहते हैं। जैसे,

तो क्या अवलायें सदैव ही अवलायें हैं वेचारी ! गुप्तजी

यहाँ द्वितीय वार प्रयुक्त 'श्रवला' शब्द श्रपनं मुख्यार्थ 'स्नी' में वाधित होकर श्रपने इस लाचिएक श्रर्थ को प्रकट करता है कि वे श्रवलायें है अर्थान् निर्वल है। इससे यह ध्वनित होता है कि उनको सदा पराधीन, श्रात्मरचा में श्रममर्थ या द्या का पात्र ही नहीं होना चाहिये। यहाँ जो लद्द्यार्थ किया जाता है वह वाच्यार्थ का रूपान्तरमात्र है। उससे सर्वथा भिन्न नहीं। प्राय: पुनरुक्त शब्द प्रथमोक्त शब्द श्रर्थ में उत्कर्ष या श्रपकर्ष का द्योतन करता है।

् / २ वाक्यगत अर्थान्तरसंक्रमित अविवित्तवाच्य ध्वनि

जहाँ मुख्यार्थ के बाधित हो जाने के कारण वाच्यार्थ की विवक्षा न होने पर, वाक्य अपने दूसरे अर्थ में संक्रमण कर जाय, वहाँ यह ध्वनि होती है । जैसे,

सेना छिन, प्रयत्न भिन्न कर पा मुराद मनचाही।

कैसे पूजूँ गुमराही को मैं हूँ एक सिपाही ॥ भा. श्वातमा इस पद्य में 'मैं हूँ एक सिपाही' वाक्य के मुख्यार्थ से किन के कहने का तात्पर्य बिलकुल भिन्न हैं। इसका व्यंग्यार्थ होता है—मैं कष्ट-सिह्स्तु, साहसी, राष्ट्र का उन्नायक, त्राज्ञापालक, स्वभावतः देशप्रेमी तथा वीर हूँ। इस दशा में गुमराही की पूजा कैसे कहूँ रे यहाँ वाक्य त्रपने मुख्यार्थ से वाधित होकर त्र्यान्तर (व्यंग्यार्थ) में संक्रमण कर गया हैं। इसमें 'में' इतने ही से काम चल जा सकता था। 'हूँ एक सिपाही' शब्द व्यर्थ है। किन्तु नहीं। 'मैं हूँ एक सिपाही' वाक्य सिपाही का उक्त सगौरव त्रात्माभिमान व्यंजित करता है।

🏒 ३ पदगत ऋत्यन्ततिरस्कृत ( ऋविविज्ञत वाच्य ) ध्वनि

जहाँ बाधित वाच्यार्थ का अर्थान्तर में संक्रमण नहीं होता बल्कि मुख्यार्थ का सर्वथा तिरस्कार ही हो जाता है, अर्थात् उसका एक भिन्न ही अर्थ हो जाता है वहाँ यह ध्वनि होती है। इसके ये उदाहरण हैं—

भीकोत्पल के बीच सजाये मोती से आँसू के बूँद। हृदय-सुधानिधि से निकले हो तब न तुम्हें पहचान सके।। प्रसाद नीलोत्पल के बीच में मोती के सदृश आँसू सजे हैं। इस अर्थ में बाघ स्पष्ट हैं। किन्तु आँसू के सहारे नीलोत्पलों में अध्यवसित उपमेय नयनों का शीघ बोध हो जाता है। नीलोत्पल के अपना अर्थ छोड़कर आँख का अर्थ देने से लज्ञ एल ज्ञ एण है। यहाँ अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य से यह ध्वनि निकलती है कि नयन बड़े सुन्दर हैं, दर्शनीय है। नीलोत्पल में होने से पद्गत है।

४--- वाक्यगत अत्यन्तिगस्कृत ( अविवित्तित वाच्य ) ध्वनि सक्छ रोंओं से हाथ पसार, खुटता इधर छोम गृह द्वार । पंत

यहाँ वाच्यार्थ सर्वथा बाधित है। रोओ से लोभ का हाथ पसारना और घर द्वार लूटना, एकदम असंभव है। लह्यार्थ है लोभी का समस्त कोमल और कठोर साधनों से परकीय द्रव्य को आत्मसान करना। इससे प्रयोजनरूप व्यंग्य है लोभ या तृष्णा का आत्मतृप्ति के लिये दैन्य-प्रदर्शन या बलात्कार सब कुछ कर सकने की चमता। इससे पद्यार्थ का अर्थ अत्यन्त तिरस्कृत हो जाता है। यह वाक्यगत है।

## चौथी छाया

and

अभिधामूलक ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) ध्विन
 जिसके मूल में अभिधा अर्थात् वाच्यार्थ-सम्बन्ध हो उसे
 अभिधामूल ध्विन कहते हैं।

श्रिभिधामूल को विविच्चतान्यपरवाच्य कहा गया है। क्योंकि, इसमे वाच्यार्थ वांछनीय होकर अन्यपर अर्थात् व्यंग्यार्थ का बोधक होता है। इसमें वाच्यार्थ का न तो दूसरे अर्थ मे संक्रमण होता है और न सर्वथा तिरस्कार, बल्कि वह विविच्चत रहता है।

इसके भी दो भेद हैं— (१) असंलंदयक्रम ध्विन और (२) संलद्यक्रम ध्विन । पहले में पौर्वापर्य का ज्ञान नहीं रहता मगर दूसरे में रहता है।

असंलद्यक्रम व्यंग्य(रसादि) ध्वनि

जिस व्यंग्यार्थ का क्रम लक्षित नहीं होता वह असंलस्य-क्रम ध्वनि होती है।

श्रभिप्राय यह कि व्यंग्यार्थ-प्रतीति में पौर्वापर्य का—श्रागे-पांछे का ज्ञान नहीं रहता कि कब वाच्यार्थ का बोध हुन्ना धौर कब व्यंग्यार्थ का। दोनों का एक साथ ही बोध होता है। श्रर्थात् पहले किसाब के साथ, फिर अनुभाव के साथ और फिर व्यभिचारी के साथ स्थायी की प्रतीति का क्रम रहता हुआ भी शीव्रता के कारण जहाँ प्रतीत नहीं होता वहाँ असंलद्यकम ध्वनि होती है। इसे ही रसध्विन भी कहते हैं। क्योंकि असंलद्यकम में व्यंग्यरूप से रस, भाव, रसाभास आदि ही ध्वनित होते हैं।

इसी प्रकार रस-ध्वित के जो रस, भाव, रसाभास, भावाभास श्रादि भेद होते हैं श्रीर उनके श्रास्वादन की श्रनुभूति के विभाव, श्रमुभाव, संचारी भाव श्रादि जो कारण होते हैं, उनका पौर्वापर्य-ज्ञान प्रतीतिकाल में विलक्कल दुष्कर होता है।

निम्नितिखित उदाहरण से रसोत्पत्ति के प्रकार को तथा ऋसंलद्ध्य-क्रमच्यंग्य ध्वनि को स्पष्ट समभ लीजिये।

पर्छंग-पीठ तर्जि गोद हिंडोरा, सिय न दीन्ह पग अवनि कठोरा। जिअन-मूरि जिमि जुगवत रहऊँ, दीप-बाति नहिं टारन कहऊँ। सो सिय चळनि चहति बन साथा, आयसु काह होइ रघुनाथा।

तुलसीदास

राम के वन-गमन के समय नवपरिणीता वधू सीता ने अपनी सास कौसल्या से आग्रह किया कि मैं भी पित के साथ वन में जाऊँगी। प्राण के समान प्यारी नववधू की बाते सुनकर पुत्र वियोग से मर्माहत कौसल्या वधू-वियोग की आशंका से एक बार काँप जाती हैं। इस भयानक और अचानक वजावात से उनकी आकृति विवर्ण हो जाती है और वे अत्यन्त कारुणिक वचनों में राम के सम्मुख अपना अभिप्राय प्रकट करती हैं।

उक्क पद्य में नवपरिणीता 'सीता' आलम्बन रूप विभाव हैं। उत्तकी सुकुमारता, अल्पवयस्कता, कष्ट्रसहिष्णुता, स्नेहंप्रवणता आदि उदीपन रूप विभाव हैं। पुत्र-वियोग के साथ वधू-वियोग की आशंका से कौसल्या की विवर्णता, उच्छ्वास, दीन वचन, रोहज़, दैव-निन्दा आदि अनुभाव हैं। इसी तरह चिन्ता, मोह, ग्लानि, दैन्य, स्मरण, जो बराबर उठते और मिटते हैं, संचारी भाव हैं। और, इन सबों के संमेलनात्मक रूप से श्रोता या वक्ता के अन्तर में जिस स्थायी भाव शोक की परिपुष्टि होती है, वही शोक करुण रस के रूप में परिणत हो जाता है।

यहाँ सन व्यापार-विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की उत्पत्ति,

इनके द्वारा शोक स्थायी भाव की परिपृष्टि तथा करुण रस की प्रतीति— कम से ही होते हैं। परन्तु ये सब इतनी शीघता में होते हैं कि स्वयं रसास्वाद्यिता को भी पता नहीं चलता कि इतने काम कब श्रीर कैसे हुए।

उपर्युक्त पद्य में ऋतुभव किया गया होगा कि कौसल्या की उक्ति से जो व्यंग्य रूप में करुण रस की प्रतीति होती है, उसके पहले होने-वाले व्यापारों के क्रम का ज्ञान कर्त्य नहीं होता। वाच्यार्थ-बोध के साथ ही ध्वनिरूप में करुण रस की व्यंजना हो जाती है।

# पाँचवीं छाया असंलच्यक्रम ध्वनि के मेद

श्रसंतदयक्रम ध्वनि की श्रिभव्यक्ति छ प्रकार से होती है। ये ही श्रिभधामृतक श्रसंतद्यक्रम के छ भेद भी कहताते हैं। जैसे, पद्गत, पदांरागत, वाक्यगत, वर्णगत, रचनागत श्रीर प्रबन्धगत।

१ पद्गत असंलद्यक्रम व्यंग्य

सबी सिखावत मान बिधि, सैननि बरजित बाछ।

'हरुए' कहु मो हिय बसत सदा बिहारी छाछ॥ बिहारी

मान की सीख देनेवाली सबी के प्रति नायिका कहती है कि

सखी, धीरे से बोल। मेरे हृदय मे बिहारीलाल बसते हैं। वे कहीं

सुन न ले। यहाँ 'हरुए' पद प्रधानता से बिहारीलाल में अनुराग
सूचित करता है। इससे सम्मोगश्रङ्गार ध्वनित होता है।

२ पदांशगत असंतद्यक्रम ब्यंग्य

चिरदग्ध दुखी यह वसुधा, आलोक माँगती तब भी। ' तुम तुहिन बरस दो कन कन, यह पगली सोये अब भी॥ प्रसाद

यहाँ 'तब भी' पद के 'भी' पदांश में असंलच्य क्रम व्यंग्य है। इतनी यातना भेलने पर भी पगली 'आलोक' माँगती है। क्योंकि 'उसी आलोक के कारण यह युग युग से दग्ध हुई है, और फिर वही चाहती है। इसिलिये उसपर दया के तुहिन कण बरसा दो ∫ जिससे पगली कुछ सो ले।' इस वाच्यार्थ में 'भी' पदांश द्वारा करुण-रस ध्वनित होता है। किव उसपर दया चाहता है—उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करता है।

३ वाक्यगत श्रसंलच्यक्रम व्यंग्य

'कंघों पर के बड़े बाल वे बने अहो ! आँतो के जाल । फूलो की वह वरमाला भी हुई मुण्डमाला सुविशाल ॥ गोल कपोल पलटकर सहसा, बने भिड़ो के छत्तों से । हिलने लगे उष्ण साँसों से ओठ लपालप लत्तों से ॥' गुप्तजी

शूर्पण्खा जब अपने प्रेममय मायाजाल से निराश हो गयी, तब उसने जो उप्र रूप धारण किया उसका यह वर्णन है। यहाँ आँतों के जाल के बाल वने, भिड़ों के छत्तों से गाल बने आदि, प्रत्येक वाक्य से भयानकता की ध्वनि होती है। इसलिये यहाँ वाक्यगत रस-ध्वनि है।

४ रचनागत असंलद्यक्रम ध्वनि

रचना का अर्थ विशिष्ट पद-संघटन वा ग्रन्थन है।

जागत ओज मनोज के परिस पिया के गात। पापर होत पुरैन के चन्दन पंकिल पात॥ मतिराम

त्रिय के गात्र का स्पर्श करके कामदेव की ज्वाला के कारण चन्दनिलप्त पद्म-पत्र भी पापड़ हो जाते हैं। इस वाच्याथ-बोध के साथ ही वित्रलंभ शंगार ध्वनित होता है। यह ध्वनि किसी एक पद से या किसी एक वाक्य से ध्वनित न होकर रसानुकूल असमस्त पदोंवाली साधारण रचना द्वारा होती है। अतः यहाँ रचनागत असंलच्यक्रम ध्वनि है।

४ वरागत असंलद्यक्रम ध्वनि

क्विता के अनेक वर्णों से भी रसध्विन होती हैं। जैसे, रस सिंगार मंजनु किये कंजनु मंजनु दैन। अंजनु रंजनु हूँ बिना खंजनु गंजनु नैन॥ विहारी

कंजों के भी मानभंजन करनेवाले नयन बिना श्रंजन के भी खंजन से बढ़कर चंचल हैं। यहाँ माधुर्यव्यक्षक वर्णों द्वारा रित भाव की जो ध्वनि है वह वर्णगत है।

# ६ प्रबन्धगत असंलद्यक्रम व्यंग ।

प्रवन्ध का तात्पर्य है—परस्परान्त्रित वाक्यों का समूह अर्थात् महावाक्य। इसकी ध्वनि को प्रबंधध्वनि कहते हैं। जैसे

#### द्सित कुसुम

अहह अहह आँघी भा गयी तू कहाँ से ? प्रलय बनघटा सी छा गयी तू कहाँ से ? पर-दुख-सुख तू ने हा ! न देखा न भाला । कुसुम अधिखला ही हाय ! यों तोंड़ डाला ॥ १ ॥ तद्य तद्य माली अश्रुधारा बहाता। मिलन मिलिनिया का दुःख देखा न जाता। निद्धर ! फल मिला क्या व्यर्थ पीड़ा दिये से । इस नव लतिका की गोद सूनी किये से ॥ २ ॥ -यह कुसुम अभी तो डालियों में धरा था। अगणित अभिलाज और आशा भरा था। दक्कित कर इसे तू काल, पा क्या गया रे ! कण भर तुझ में क्या हा ! नहीं है द्या रे ॥ ३ ॥ सहृदय जन के जो कण्ठ का हार होता। मुद्ति मधुकरी का जीवनाधार होता। वह कुसुम रँगीका धूळ में जा पड़ा है। नियति ! नियम तेरा भी बढ़ा ही कड़ा है ॥ ४ ॥

—रूपनारायण पाएडेय

इसमें आलम्बन विभाव दिलत कुसुम है। उद्दीपन हैं उसका धूल में पड़ना, लितका की गोद सूनी होना। अनुभाव हैं भाली का नड़पना, आँम् का बहाना, मालिन का दु:ख। संचारी हैं दैन्य, मोह, चिन्ता, विपाद आदि। इनसे स्थायी भाव शोक परिपुष्ट होता है जिससे करण रस ध्वनित होता है।

### इठी द्वाया

संलद्द्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि

जहाँ अभिधा द्वारा वाच्यार्थ का स्पष्ट बोध होने पर ऋम से व्यंग्यार्थ संलक्षित हो, वहाँ संलक्ष्यकम व्यंग्य—ध्विन होता है। यहाँ भी व्यंग्यार्थ-वोध के लिये वाच्यार्थ की विवत्ता रहती है, ऋत: यह विवत्तितान्यपर वाच्य का दूसरा भेद है।

जिस प्रकार घंटा ठोकने पर मूल शब्द के बाद एक प्रकार का अनुगामी जो गुंजन उठता है, प्रथम महान् शब्द के अनन्तर सूद्म, सूद्मतर, सूद्मतम रूप से जो मधुर मंकार प्रतीत होती है, उसी प्रकार साधारण अर्थ के अनन्तर जो अलंकार और वस्तु रूप से व्यंग्य प्रतीत होता है उसे 'अनुरणनध्वनि' कहते हैं। अनुरणन का अर्थ है पीछे से होनेवाली गूँज। अलंकार और वस्तु की ध्वनि इसी प्रकार की होती है और इसमें पूर्वापर का कम लिखत होता रहता है। इसीलिये इसे 'संलद्यक्रम व्यंग्य' कहा गया है। जैसे—बाल काटने के समय नाई जो कैंची चलाता है और उससे जो केश कटते हैं उनका कार्य अत्यन्त सम्मिलित होने पर भी संचालन और केशच्छेदन का क्रमिक ज्ञान परिलक्तित होता रहता है।

संतत्त्यक्रम व्यंग्य के तीन भेद होते हैं—शब्द-शक्त्युद्भव-श्रनुरणन-ध्वनि, श्रर्थशक्त्युद्भव-श्रनुरणन-ध्वनि श्रोर शब्दार्थोभयशक्त्युद्भव-श्रनुरणन-ध्वनि ।

१ शब्दशक्त्युद्भव श्रनुरण्न-ध्वनि 🔑

जहाँ वाच्यार्थ-बोध होने के वाद व्यंग्यार्थ का बोध जिस शब्द द्वारा होता है उसके बोध कराने की शक्ति केवल उसी शब्द में हो, उसके पर्यायवाची शब्द में नहीं, वहीं यह ध्वनि होती है।

इसके चार भेद हैं — १ — पदगत वस्तुः वृति, २ — वाक्यगत वस्तुः ध्वित, ३ — पदगत अलंकार ध्वित और वाक्यगत अलंकार ध्वित । इनके एक दो उदाहरण दिये जाते हैं —

१ पद्गत शब्दशक्तिमृतक संलच्यक्रम वस्तुध्विन जो पहाड़ को तोड़-फोड़कर बाहर कड़ता। निर्मंक जीवन वही सदा जो आगे बड़ता॥ राम

चक्त पंक्तियों का वाच्यार्थ है कि पहाड़ को तोड़-फोड़कर उसके श्रंतर से निकलनेवाला जीवन (पानी) प्रवाहित होता हुआ ही निर्मल हुआ करता है। इस वाच्यार्थ के बाद 'जीवन' शब्द के खेष द्वारा यह व्यंग्यार्थ-बोध होता है कि मनुष्य का वही जीवन पवित्र तथा गितशील होता है जो पहाड़-जैसी विपत्तियों को भी रौंदकर आगे बढ़ता ही जाता है। यहाँ व्यंग्यार्थ-वोध में 'जीवन' शब्द से मनुष्य के जीवन का जो बोध हुआ, वह वस्तु-रूप ही है। अत: यहाँ भी 'जीवन' पद में होने से उक्त ध्वनि पद्गत ही है।

२ वाक्यगत शब्द-शक्ति-मूलक संलद्ध्यक्रम अलंकारध्वनि चरन धरत चिंता करत भोर न भावे सोर। सुबरन को हुँ दृत फिरन कवि, व्यभिचारी, चोर॥ प्राचीन

इस पद्य के चरन, चिंता, भोर, सोर और सुवरन श्लिष्ट हैं और किन, ज्यभिचारी और चोर, इन तीनों के कियायुक्त होकर विशेषण होते हैं। जैसे, सुवरन का अर्थ किन के पत्त में सुन्दर वर्ण, ज्यभिचारी के पत्त में सुन्दर रंग और चोर के पत्त में सोना, तीनों ढूँ दृते रहते हैं। इससे एक दूसरे के समान होने के कारण उपमा अलङ्कार की ध्विन निकलती है।

## सातवीं छाया

२ अर्थ-शक्ति-उद्भव अनुरखन-ध्वनि (स्वतःसंभवी)
जहाँ शब्द-परिवर्तन के बाद भी—अर्थात् उन शब्दों के
पर्यायवाची शब्दों के द्वारा भी व्यंग्यार्थ का बोध होता रहे,
वहाँ अर्थशक्ति-उद्भव ध्वनि होती है।

इसके मुख्य तीन भेद होते हैं—स्वतःसंभवी, कवित्रौढ़ोिकिमात्र-सिद्ध और कविनिवद्धपात्रप्रौढ़ोिकिमात्रसिद्ध। इन तीनों भेदों में कहीं वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ, दोनों ही वस्तुरूप में या अलंकाररूप में होते हैं और कहीं दोनों में एक वस्तुरूप में या अलंकाररूप में होता है। अतः प्रत्येक के (१) वस्तु से वस्तुष्विन, (२) वस्तु से अलंकारध्विन, (३) अलंकार से वस्तुध्विन और (४) अलंकार से अलंकारध्विन के भेद से चार-चार भेद होते हैं। पुनः ये चारो भी पद्गत, वाक्यगत और प्रबन्धगत के भेद से वारह-वारह हो जाते हैं।

१ वाक्यगत स्वत:संभवी अर्थमूलक वस्तु से वस्तुध्वित कोटि मनोज रुजावन हारे, सुमुखि ! कहहु को अहिं तुम्हारे । सुनि सनेहमय मंजुरु बानी, सकुचि सीय मन महें मुसुकानी ॥ तुससी प्राम-वधुत्रों के प्रश्न को सुनंकर सीता का संकोच करना श्रौर श्रन्दर ही श्रन्दर मुसकाना, इस वाक्यगत वाच्यार्थ द्वारा 'रामचन्द्र' का पित होना व्यंजित है। पित-बोध का व्यंग्य किसी एक पद द्वारा नहीं होता, बल्क 'सकुचि सीय मन महें मुसकानी' इस वाक्य के श्रर्थ द्वारा। वाच्य श्रौर व्यंग्य दोनों निरलंकार हैं श्रौर वाच्य स्वत:-संभवी है। श्रत: यह उदाहरण वस्तु से वस्तुव्यंग्य का है।

२ वाक्यगत स्वत:संभवी अर्थशिक्तमूलक वस्तु से अलङ्कारध्विन छिख पढ़ पढ़ पायो बड़ो, भयो भोग छवछीन। जग जस बाड्यो तो कहा, जो न देस-रित कीन॥ प्राचीन इस दोहे में 'पढ़ पाना' आदि वस्तुरूप वाच्यार्थ द्वारा इस व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है कि देश-भिक्त के बिना ये सब उन्नतियाँ व्यर्थ हैं। इसिलिये यहाँ वाक्य द्वारा वस्तुरूप से 'विनोक्ति' अलंकार व्यंग्य है।

३ वाक्यगत स्वत:संभवी अर्थशिक्तमृत्तक अर्लंकार से वस्तु व्यंग्य ज्ञान-योग से हमें हमारा यही वियोग मला है। ज्ञिसमें आकृति, प्रकृति, रूप, गुण, नाट्य, कवित्व, कला है।। गुप्तजी यहाँ इन पंक्तियों में अनेक गुणों के कारण वियोग को ज्ञान योग से किव ने श्रेष्ठ बतलाया है। अत: यहाँ भी व्यतिरेकालंकार है। इस अर्लंकार से वियोग की मनोरमता और सरसता तथा योग की शुष्कता वस्तु व्यंजित होती है। अत: यहाँ अर्लंकार से वस्तु व्यंग्य है।

> भ्रर पड़ता जीवन-डाली से मैं पतझड़ का-सा जीर्ण पात । केवल-केवल जग-आँगन में लाने फिर से मधु का प्रभात ॥ पन्त

यहाँ उपमा श्रौर रूपक की संसृष्टि द्वारा 'मरण नवजीवन लाता है; क्योंकि पुनर्जन्म निश्चित है।' यह वस्तुरूप व्यंग्य वाक्य से निकलता है। श्रत: यहाँ भी वाक्यगत श्रलंकार से वस्तु ध्वनित है।

४ पद्गत स्वत:संभवी अर्थशिक्तमूलक अलंकार से अलकारव्यंग्य इमकत दरपन दरप इरि दीप-सिखा-दुति देह। वह दद इक दिसि दिपत, यह मृदु दस दिसिन, सनेह॥ दु०ला०भागेंच द्र्पण का द्र्प दूर करके दीप-शिखा-द्युतिवाली देह द्मकती है अर्थात् दीप्ति फैला रही है। वह कठोर द्र्पण एक दिशा में ही चमकता है, पर यह कोमल शरीर दूसरी दिशाओं में भी चमकता है। यहाँ 'दीप-सिखादुति' में उपमालंकार है और यही उत्तराद्ध में आये हुए व्यतिरेकालंकार का द्योतक है। क्योंकि द्युति को दीप-शिखा के औपन्य से न बाँधा जाता तो दर्पण से इसमें विशेषता न आती और न व्यतिरेक को प्रश्रय मिलता।

# आठवीं द्वाया

## कवि-प्रौढ़ोक्ति-मात्र-सिद्ध

१ पद्गत किन-प्रौढ़ोक्ति-मात्र सिद्ध वस्तु से वस्तुध्विन जं। वस्तु केवल किवयों की कल्पना-मात्र से ही सिद्ध होती हो, व्यावहारिक रूप से उसकी प्रत्यच्च सिद्धि न हो, उस्मिको किव प्रौढ़ोक्ति-मात्र-सिद्ध कहते हैं। जैसे, कामदेव के फूलो का बाण होना, यश का उज्ज्वल होना, कलंक को काला तथा राग को लाल मानना, विरह से जलना, मधु का सागर लहराना आदि।

बाता मिलिन्द देकर अन्तिम अधीर चुम्बन छोहितनयग इसुम को।
कन्दनिवनीत कातर आरकः पद्मछोचन सिल कौन शोक तुमको॥ आरसी
यहाँ लोहितनयन (लाल नेत्रवाला) यह विशेषण वस्तुरूप पद्
है और किव-प्रौदोिक्तमात्र-सिद्ध है। क्योंकि 'लोहितनयन' फूल नहीं
हो सकता। अतः यहाँ किवकिल्पत वस्तुरूप पद् 'लोहितैनयन' से
विकसित फूल की वियोग दशा ध्वनित होती है। वियोग-काल में रोने
के कारण नेत्रों का लाल होना स्वाभाविक है। अतः यहाँ किवग्रीहोकि-

२ वाक्यगत कवि-श्रौढ़ोक्ति-मात्र-सिद्ध वस्तु से वस्तु ध्वित सिय-वियोग-दुस केहि विधि कहउँ बसानि । फूल बान ते मनसिज बेधत आनि ॥ सरद-चाँदनी सँचरत चहुँदिशि आनि । विधिह जोरि कर बिनवत कुल गुरु जानि ॥ तुलसी

यहाँ कामदेव का अपने फूल के वाणों से सीता को वेधना; शरद-चॉदनी का चारो दिशाओं में फैलकर जलाना और चन्द्रमा को कुल-गुरु मानकर सीता का प्रार्थना करना आदि कवि-प्रौढ़ोक्तिमात्रसिद्ध वस्तु है। मगर इन्हीं कवि-कल्पित वस्तुओं से सीता की वियोग-दशा

मात्र-सिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि है।

़ तथा प्रेमाधिक्य वस्तु ध्वनित होती है जो वाक्य से है। इसलिये यह वाक्यगत वस्तु से वस्तुध्वनि का उदाहरण हुन्ना।

> ३ पद्गत किवप्रौढ़ोक्तिमात्रसिद्ध वस्तु से श्रालंकार व्यंग्य बास चहत हर सयन हरि तापस चाहत स्नान । जस लखि श्री रघुवीर को जग अभिलाषावान ॥ प्राचीन

यश को स्वच्छ—उज्ज्वल बताना किवग्रौढ़ोक्ति है। यश को देखकर शिव उसे कैलास समभते हैं श्रौर वहाँ बसना चाहते हैं। विष्णु उसे जीरसागर समभ उसमें सोना चाहते हैं श्रौर तपस्वी गंगा जानकर उसमें स्नान करना चाहते हैं। श्रीरघुवीर के यश को देखकर संसार इसी प्रकार की श्रीभलाषाये करता है। इस वर्णनीय वस्तु से भ्रांति-श्रलंकार की ध्वित् होती है। यहाँ यश ही एक ऐसा पद है जो इम ध्विन का व्यंजक है। श्रत: उक्त भेद का यह पदगत उदाहरण हुआ।

४ पद्गत कविप्रौढ़ोक्तिमात्रसिद्ध अलंकार से वस्तुध्वनि

वह दृष्ट देव के मन्दिर की पूजा सी, वह दीपशिखा सी शान्त, भाव मे छीन, वह कूर काल-ताण्डव की स्पृति-रेखा सी, वह दृटे तरु की छुटी लता सी दीन, दिलत भारत की ही विधवा है। निराला

इस पद्य में श्रनेक उपमाये हैं। सभी एक-पद्गत या श्रनेक-पद्गत हैं। प्रत्येक पद्गत उपमा से पृथक्-पृथक् भारतीय विधवा की पवित्रता, तेजस्विता, दयनीय दशा तथा श्रसहायावस्था रूप वस्तु की ध्वनि होती है।

४ वाक्यगत कवित्रौढ़ोक्तिमात्रसिद्ध श्रांकार से श्रांकार ट्यंग्य प्रतिदिन भर्संना के संग निर्द्य अनादरों से भंग कर अन्तरंग, क्रूर कडु बातों में मिलाके विष है दिया, कन्या ने सदैव खुपचाप उसे है पी लिया। राजकन्या कृष्णा ने पिया या विष एक बार, मेरी जानकी ने पिया रातदिन लगातार। सि. रा. श्र. गुप्त वाक्यगत वर्णन में व्यतिरेक श्रांकद्वार स्पष्ट है। इससे कन्या जानकी की पितृभक्ति, महिष्णुतौ स्त्रादि वस्तु व्यंजित हैं। वाना मे विष मिलाना, वातों को पी जाना स्त्रादि कवि-प्रौदोक्ति हैं।

६ प्रबन्धगत कविप्रौढ़ोक्तिमात्रसिद्ध ऋलङ्कार से वस्तु व्यंग्य

#### राजसूय यज्ञ

राजसूय यह यज्ञ विभीषण !

संस्ति के विशाल मण्डप में यह भीषण विराट आयोजन
समिधि बने हैं, आज राष्ट्र ये हिसा का जल रहा हुताशन!
वसुन्धरा की महावेदिका धधक उठी है हवनकुंड बन!
पहन प्रौढ़ दुर्भेंग्र कौह के वसन रक्तरंजित दानवगण!
मानव के शोणित का घृत के नरमुण्डों के के अक्षतकण!
विध्वंसों पर अहहास भर-भर कर-कर स्वाहा उच्चारण!
होम कर रहे बक्ष करों में लिया खुवा शकों के भीषण!
करता है साम्राज्यवाद का विजयघोष अम्बर में गर्जन!
तुमुख नादकारी विस्फोटक करते साममन्त्र का गायन!
आग्नेयों का धूम पुञ्ज कर रहा निरन्तर गगन-विकम्पन!
अवस्थ इन्हें कराने आये क्यों न प्रजय ही सिन्धुलहर बन!
राजस्य यह यज्ञ विभीषण! मिलिन्द

इस प्रबन्ध के साङ्गरूपक अलङ्कार से विश्वव्यापी महायुद्ध की भीषणता और योद्धाओं की तन्मयता वस्तु ध्वनित होती है।

## नवीं छाया

## कवि-निबद्ध-पात्र-प्रौहोक्ति-मात्र-सिद्ध

संलद्यक्रम द्यंग्य के श्रर्थ-शिक्त-उद्भव का यह तीसरा भेद है। यह ध्विन वहीं होती है जहाँ किव-किल्पित-पात्र की प्रौढ़ (किल्पत) उक्ति द्वारा किसी वस्तु या श्रलंकार का व्यंग्य-बोध होता है। किव-प्रौढ़ोक्तिमात्र-सिद्ध से इसका इतना ही भेद है कि वहाँ केवल किव-किल्पत वस्तु या श्रलंकार से श्रलंकार या वस्तु की ध्विन होती है; यहाँ किव-किल्पत-पात्र की प्रौढ़ उक्ति से। १ वाक्यगत कविनिवद्धपात्रप्रौंदोिकिसिद्ध वस्तु से वस्तु व्यंग्य धूम धुम्राँरे काजर कारे हम ही विकरारे बादर। मदनराज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फखधर।। पन्त

यहाँ वादल के 'मदनराज के वीर बहादुर' 'पावस के उड़ते फण्धर' श्रादि वाक्य किविनबद्धपात्रप्रौढ़ोक्तिसिद्ध है। इस किल्पित वस्तु- रूप वाच्यार्थ से बादलों का श्रपने को 'कामोद्दीपक' 'वियोगियों के संतापकारक' कहना श्रादि वस्तु रूप व्यंग्य का बोध हो रहा है। उक्त व्यंग्यार्थ वाक्यों से निकलता है। इससे उक्त भेद का यह उदाहरण है।

मैं न बुफ्रूँगी, श्रमर दीप की ज्वाजा हूँ, बाजा हूँ पज भर किसी कंठ से जगकर ख़िन्न हुई माजा हूँ॥

जानकीवल्लभ शास्त्री

यहाँ कवि-निबद्ध-पात्र 'विधवा अपने को अमर दीप की ज्वाला हूँ, इसिक्चिये कभी बुक्त नहीं सकती' कह रही है। इस वस्तुरूप उक्ति से 'निरन्तर दु:ख-संताप से जलनेवाली हूँ' इस वस्तुरूप व्यंग्य का बोध होता है। अत: यह उदाहरण वाक्यगत उपयुक्त भेद का ही है।

२ पद्गत कविनिबद्धपात्रप्रौढ़ोक्तिमात्रसिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य

दियो अरघ नीचे चत्तौ संकट भाने जाइ। सुचती हुँ श्रीरें सबै ससिहिं बिताकें आइ॥ बिहारी

सखी नायिका से कहती है कि तुम श्रव नीचे चलो, जिससे निश्चिन्त हो श्रन्य सभी खियाँ चन्द्रमा को देखे। क्योंकि वे समभ नहीं पा रही हैं कि श्रसल में चन्द्रमा कौन है—तुम्हारा मुख या उदित चन्द्रमा। यहाँ नायिका के मुख में चन्द्रमा के श्रारोप से रूपक श्रल- क्कार ध्वनित है। शशी में होने से पदगत है।

३ वाक्यगत कविनिबद्धपात्रश्रौढ़ोक्तिसिद्ध श्रलंकार से वस्तु व्यंग्य मरवे को साहस कियौ, बढ़ी बिरह की पीर। दौरति है समुहै ससी, सरसिज, सुरभि-समीर॥ बिहारी

यहाँ कवि-निबद्ध-पात्र दूती है श्रीर उसका यह कहना कि विरहा-धिक्य से मरने के लिये वह सरसिज, शशी तथा सुरभि-समीर के सम्मुख दौड़ती है। यह प्रौढ़ोक्ति-मात्र से सिद्ध है। प्रौढ़ोक्ति समस्त काक्य में है। मरने के लिये उक्त क्सुत्रों की श्रोर दौड़ पड़ना प्रकृति- विकद्ध प्रयत्न है। इससे यहाँ विचित्र ऋलंकार है। उमसे नायिका के विरह का मन्तापाधिकय वस्तु ध्वनित है। ऋन. वाक्यगत ऋलंकार से यहाँ वस्तुध्वनि है।

४ वाक्यगत कविनिवद्धपात्रप्रौदोिकिमिद्ध त्र्यलकार से त्र्यलंकार व्यंग्य

नित संसी हंसी बचत मनहुँ सु यहि अनुमान । विरह भगिनि छपटन सकत झपटि न मीच सचान ॥ विहारी

निरन्तर सन्देह बना रहता है कि इस वियोगिनी का हंस श्रर्थान् जीव कैसे बचा हुआ है ? सो यही श्रनुमान होना है कि मृत्यु रूपी बाज विरहाग्नि की लपटों के कारण हंस-जीव पर भपट नहीं सकता।

सखी की उक्ति। 'विरह श्रागित' 'मीचु सचान' पात्र-प्रौढ़ोक्ति है श्रीर दोनों में रूपक है। न मरने के समर्थन से काव्यलिङ्ग भी है। इन दोनों से विशेपोक्ति की ध्वनि है। क्योंकि कारण रहते भी कार्य नहीं होता।

### द्सवीं द्वाया

# ध्वनियों का संकर और संसृष्टि

जहाँ एक ध्विन में दूसरी ध्विन दूध और पानी की तरह मिलकर रहती है, वहाँ ध्विन-संकर तथा जहाँ एक में दूसरी ध्विन मिलकर भी तिल और चावल के समान पृथक-पृथक परिलक्तित रहती है वहाँ ध्विन-संसृष्टि होती है।

ध्वनि-संकर के मुख्य तीन भेद होते है—(१) संशयास्पट संकर (२) अनुप्राह्यानुप्राहक संकर और (३) एकत्र्यं जकानुप्रवेश संकर जहाँ अनेक ध्वनियों में किसी एक के निश्चय का न

कोई साधक हो न बाघक वहाँ संग्रयास्पद संकर होता है।

मोर मुकुट की चन्द्रिकन, यों राजत नँइनंद । मनु ससिसेखर के अकस, किय सेखर सत चन्द ॥ विहासी

भक्त की उक्ति होने से देवविषयक रित भाव की, नायिका के प्रति दूती की उक्ति होने से शृङ्गार रस की श्रौर सखी की उक्ति सखी के प्रति होने से ऋष्ण-विषयक रित भाव की ध्विन है। अतः एक प्रकार की यह भी वक्तुबोद्धव्य की विलक्षणता से संशयास्पद संकर ध्विन है। अनुप्राह्यानुप्रहक संकर

जहाँ अनेक ध्वनियों में एक ध्वनि दूसरी ध्वनि की समर्थक हो-अर्थात एक दूसरी का अंग हो वहाँ उक्त संकर होता है।

ज्ञानकीवल्लभ शास्त्री ठेस देकर काठ का उपदेश देना जो मुख्य पद का वाच्यार्थ है उसका बाध इसलिये है कि ठेस देने की प्रवृत्ति श्रौर उपदेश देने की न्नमता चेतनगत धर्म है, शुष्ककाष्टगत नहीं। अतः वाच्यार्थ का बाध हो जाने से लक्यार्थ होता है कि काठ-सा जुद्र भी सदुपदेश देने का अधिकारी है। इससे व्यंग्यार्थ का बोध होता है कि संसार का कोई व्यक्ति तिरस्कार्य नहीं ; ठोकर खाकर यह समभ लो । यहाँ अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य ध्वनि है। आगे की पंक्ति से अपनी असावधानी से दु:ख पाकर लोग व्यर्थ ही भाग्य को कोसा करते है, यह व्यंग्यार्थ विविच्चतान्य-पर-वाच्य ध्वनि का रूप खड़ा करता है। अत: यहाँ दो ध्वनियाँ हुई —एक लक्ष्णमूला श्रीर दूसरी अभिधामूला। श्रीर, उक्त पद्य में जो यह वाक्य है कि 'काठ किसको काटता' ? इसमें जो काठ शब्द है, वह त्रर्थान्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि द्वारा त्र्रपने मे श्रसमर्थता, निर्जीवता, उपेक्णीयता त्रादि का बोध कराता है और तब जो 'मत चीखते जात्रों कहता है उससे अपने ऐसे तुच्छ में भी अपमान होने पर प्रतीकार-समर्थता रूप व्यंग्य प्रकट करता है। इससे जो सारे व्यंग्यार्थ का बोध होता है वह यह कि 'समय पाकर एक तुच्छ पद-

दिलत भी श्रपना बद्दला सधा सकता है। एक तिनके को भी कमजोर न सममो। एक तिनका भी तुम्हें कुछ सबक सिखा सकता है— श्रादि'। इस व्यंग्यार्थ के बोध कराने में काठ की श्रर्थान्तरसंक्रमित ध्विन मुख्य है। पहलेवाली दो ध्विनयाँ श्रत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य श्रीर विविच्चितान्य-पर-वाच्य ध्विनयाँ सहायक होती हैं श्रीर तब उपर्युक्त व्यंग्य प्रकट होता है। श्रत: यह श्रनुप्राह्य श्रनुप्राहक का उदाहरण है।

एकव्यंजकानुप्रवेश संकर

जहाँ एक से अधिक ध्वनियाँ एक ही पद या वाक्य में होती हैं वहीं यह भेद होता है।

मैं नीर-भरी दुस्त की बदली ! • विस्तृत नम का कोई कोना, मेरा न कभी श्रपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कज थी मिट श्राज चजी। मैं नीर-भरी दुस्त की बदरी ॥ म० दें० वर्मा

हूँ तो मैं नीर-भरी दुख की बदली, पर बदली का-सा मेरा भाग्य कहाँ ? बदली को विस्तृत नम मे छा जाने का अवसर भी मिलता है, पर मुक्ते तो इस घर के कोने मे ही बैठकर अपने दुख के दिन काटने पड़ते हैं। इस प्रकार उपमान से उपमेय की न्यूनता बतान से व्यतिरेक अलंकार रपष्ट है। यहाँ बदली और विरहिणी की समानता न बाच्य है न लह्य, अपितु साफ व्यंग्य है। बदली सही-सही आज उमड़ती और कल मिटती है; नीर-भरी तो है ही; पर विरहिणी ठीक वैसी नहीं। भले ही वह चण्भर के लिये उल्लिसित होकर फिर उदासीन हो जाती हो और ऑसुओं से डबडबायी रहती हो। अत: समता की व्यंजना ही है जो संलह्यकम है। इसी प्रकार समस्त गीत के बाच्यार्थ से कहण रस की भी व्यंजना होती है जो असंलह्यकम है। अत: एक व्यंजकानुप्रवेश का यह उदाहरण है।

ध्वनियों की संसृष्टि—

ऊपर कहा गया है कि बिल्कुल आपस में मिलकर तादात्म्य जैसा स्थापित कर लेनेवाली ध्वनियों का संकर होता है और विल्कुल भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाली एक से अधिक ध्वनियों की संसृष्टि होती है। इसलिये अब अवसर संगति से संसृष्टि का वर्णन किया जाता है। जैसे, मचल-मचलकर उत्कण्ठा ने छोड़ा नीरवता का साथ। विकट प्रतीक्षा ने घीरे से कहा, निटुर हो तुम तो नाथ॥ नाद ब्रह्म की चिर उपासिका मेरी इच्छा हुई हताश। बहकर उस निस्तब्ध वायु मे चला गया मेरा निःश्वास्॥ नर्व

- १. उत्करिंठा का मचल-मचलकर नीरवता का साथ छोड़ना संभव नहीं। इससे लच्चण द्वारा उत्कंठा की तीव्रता से उत्कंठित का चुश्त होकर बोल उठना अर्थ हुआ। प्रयोजन व्यंग्य हुआ। उत्कंठा का सीमा से पार हो जाना।
- २. प्रतीचा का धीरे से कहना संभव नहीं। अतः लच्चा द्वारा अर्थ हुआ—प्रतीचक का अधीर होकर उपालम्भ देना। व्यंग्य है प्रतीचा की असह्यता।

३. इच्छा के हताश होने का लच्चणा द्वारा अर्थे हुआ इच्छुक की आशाओ पर पानी फिर जाना। व्यंग्य है इच्छा और आशा की अरुन्तुद असफलता।

४. नि:श्वास के स्तव्ध वायु मे बह जाने का लच्चणा द्वारा ऋर्थ हुच्चा सर्द आहों का वेकार होना, कुछ असर न डालना। व्यंग्यार्थ है आश्वासन या समवेदना का नितान्त अभाव।

इन चारों ध्वनियों में से कोई किसी का अंग नहीं। ये पृथक्-पृथक् प्रतीत होती है।

# ग्यारहवीं छाया गुणीभूत व्यंग्य

(वाच्य की अपेक्षा गौग व्यंग्य को गुर्गाभृत व्यंग्य कहते हैं।

गौण का ऋर्थ है अप्रधान—मुख्य न होना और गुणीभूत का ऋर्थ है अप्रधान बन जाना ऋर्थात् वाच्यार्थ से अधिक चुमत्कारक न होना।

श्रभिप्राय यह कि जहाँ व्यंग्य श्रर्थ वाच्य श्रर्थ से उत्तम न हो श्रर्थात् वाच्य श्रर्थ के समान ही हो या उससे न्यून हो वहाँ, गुणीभूत व्यंग्य होता है।

१ श्रपरं तु गुसीभूतव्यंग्यं वाच्यादनुत्तमे व्यंग्ये । साहित्यदुर्पण

प्राचीन श्राचार्यों नं सामान्यतः गुणिभृत होने के श्राठ कारण निर्छोरित किये हैं। इससे इसके श्राठ भेद होते है—१ श्रगृढ़ व्यग्य २ श्रपरांग व्यंग्य ३ वाच्यसिद्ध्यङ्ग व्यंग्य ४ श्रस्फुट व्यंग्य ४ संदिग्ध-प्राधान्य व्यंग्य ६ तुल्य-प्राधान्य व्यंग्य ७ काकाचित्र व्यंग्य श्रीर = श्रसुन्दर व्यंग्य।

१ अगूढ़ व्यंग्य

जो व्यंग्य वाच्यार्थ के समान स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है वह अगूढ़ व्यंग्य कहलाता है।

पुत्रवती जुबती जग सोई। रामभक्त सुत जाकर होई ॥ तुल्सी

जिसका पुत्र रामभक्त है वहीं युवती पुत्रवती है। यहाँ ऋर्थ-वाधा है। क्योंकि ऐसी युवितयाँ पुत्रवती भी हैं जिनके पुत्र रामभक्त नहीं हैं। ऋत: लह्यार्थ होता है उन युवितयों का पुत्रवती होना न होने के वरावर है जिनके पुत्र रामभक्त नहीं हैं। व्यंग्यार्थ है रामभक्त-पुत्रवाली युवती जगत में प्रशंसनीय है। यह व्यंग्य वाच्यार्थ ही के ऐसा स्पष्ट है और वाच्य का ऋर्थान्तर में संक्रमण है।

धनिकों के घोड़ों पर झूलें पड़ती हैं हम कड़ी ठंढ में वखहीन रह जाते। वर्षा में उनके श्वान छाँह में सोते हम गीले घर में जगकर रात बिताते। मिलिन्द

इस पद्य से यह व्यंग्यार्थ निकलता है कि कोई शोषितों के सुख-दु:ख की चिन्ता नहीं करता। उनकी दशा जानवरों से भी गयी-बीती है। यह व्यंग्य अर्थ-शिक से ही निकलता है और वाच्यार्थ ही की तरह अगृद है—स्पष्ट है।

२ अपराङ्ग व्यंग्य

जो व्यंग्य अर्थ किसी अपर (दूसरे) अर्थ का अक्क हो जाता है वह अपराक्क व्यंग्य कहलाता है।

'अपर' के पेटे में आठ रस, भाव आदि असंलद्यकम ध्वित के भेद, दो संलद्यकम ध्वित के भेद और वाच्य अर्थ, कुल ग्यारह आते हैं। यहाँ अंग हो जाने का अभिप्राय है गौण हो जाना अर्थात् अंगी का सहायक होकर रहना जिससे अंगी परिपुष्ट हो। गुणीभूत रस १ रसवत् श्रलंकार २ गुणीभूत भाव प्रेयस् श्रलंकार ३ गुणीभूत रसाभास तथा ४ गुणीभूत भावाभास ऊर्जस्वी श्रलंकार श्रीर ४ गुणीभूत भावशान्ति समाहित श्रलंकार के नाम से श्रिभिहित होते हैं। ६ भावोद्य ७ भावसन्धि श्रीर ६ भावशवलता श्रपने-श्रपने नाम से ही श्रलंकार कहे जाते हैं। जैसे, भावोद्य श्रलंकार, भावसन्धि श्रलंकार श्रादि।

#### (क) रस में रस की अपराङ्गता

एक रस जहाँ किसी दूसरे रस का श्रङ्ग हो जाता है वहाँ वह रस श्रपराङ्ग गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है।

रस के अपराङ्ग होने का अभिप्राय उसके स्थायी भाव के अपरांग होने से हैं। क्योंकि परिपक्त रस किसी दूसरे का अंग नहीं हो सकता।

सपर्नो है संसार यह रहत न जाने कोय। मिलि पिय मनमानी करौ काल कहाँ घी होय। प्राचीन

यहाँ शान्त रस शृङ्गार रस की पुष्टि कर रहा है। श्रतः शृङ्गार रस का श्रंग हो जाने से शान्त श्रपराङ्ग हो गया है। यहाँ एक श्रसं-लच्यक्रम न्यंग्य ही का दूसरा श्रसंलच्यक्रम न्यंग्य श्रंग है।

#### (ख) भाव में भाव की अपरांगता

जहाँ एक भाव दूसरे भाव का श्रङ्ग हो जाता है वहाँ भाव से भाव की श्रपराङ्गता होती है।

डिगत पानि डिगुळात गिरि, लिख सब अज बेहाल। कंपि किब्रोरी दरिस कै, खरै लजाने लाल॥ बिहारी यहाँ कृष्ण के सात्विक भाव कंप से न्यंजित रित भाव का लज्जा भाव खंग है। ख्रत: एक भाव दूसरे भाव का खंग है।

#### (ग) भाव में भाव-संधि की अपरांगता

जहाँ समान चमत्कार-बोधक दो भावों की संधि किसी भाव का श्रंग होकर रहती है वहाँ भाव-संधि की श्रपरांगता होती है।

छुटै न छाज न छाछची प्यौ छखि नैहर गेह।

सटपटात छोवन खरे भरे सकोच सनेह ॥ विहारी इसमें प्रिय-मिलन का लालच ( श्रीत्सुक्य श्रीर चपलता ) तथा नैहर की लाज दोनों भावों की संधि है जो नायक-विषयक रित भाव का श्रंग है।

#### (घ) भाव मे भाव-शवलता की अपरांगता

जहाँ भाव-शवलता किसी भाव का श्रंग हो जाती है, वहाँ उसकी श्रपरांगता होती है।

रीझ-रीझ, रहसि-रहसि, हॅंसि-हॅंसि उठै,
साँसें भरि, आँस् भरि कहत दई-दई।
धाँकि धाँकि, चिक-चिक, उचिक उचिक-'देव',
जकि-जिक, बिक-बिक परत बई-बई
दुहुन को रूप गुन दोऊ बरनत फिरें,
घर न थिरात रीति नेह की नई-नई।
मोहि-मोहि मोहन को मन, भयो राधिका मैं
राधा मन मोहि-मोहि मोहन े मई-मई।

यहाँ भी मोहन के विषय में राधा के और राधा के विषय में मोहन के रित भाव के हर्ष, मोह, विषाद, उत्सुकता आदि पद्योक संचारी भाव अंग होकर आये हैं। अतः यहाँ भाव-शबलता की अपरांगता है।

३ वाच्यसिद्ध्यंग व्यंग्य

जहाँ अपेक्षित व्यंग्य से वाच्यसिद्धि होती है वहाँ वाच्य-सिद्ध्यंग व्यंग्य होता है।

वाच्य-सिद्ध्यंग और अपरांग में यही विभिन्तता है कि अपरांग में वाच्य की सिद्धि के लिये व्यंग्य की अपेत्ता नहीं रहती। व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की थोड़ी-बहुत सहायतामात्र कर देता है। पर, वाच्यसिद्ध्यंग मे तो व्यंग्यार्थ के विना वाच्यार्थ की सिद्धि ही नहीं हो सकती।

> पँखिड़ियों में ही छिपी रह, कर न बातें व्यर्थ। हुँद कोषों में न प्रियतम—नाथ का तू अर्थ॥ हटा घूँघट पट न मुख से; मत उम्रककर झाँक। बैठ पर्दे में दिवानिशि मोल अपनी आँक॥ कर अभी मत किसी सुन्दर का निवेदन ध्यान; री सजनि वन की कली नादान॥ श्रारसी

वन की कली के प्रति यह किव की उक्ति है। इसमें व्यर्थ बातें करना, कोषों में प्रियतम का अर्थ हूँ दूना, मुख से पूँ घुट हटाना, उसककर भाँकना, पर्दे में बैठकर रात-दिन अपना मृल्य आँकना आदि ऐसा वर्णन है जिससे एक मुग्धा नायिका का भान होता है। यदि यह व्यंग्य न माने तो कली से जो बाते ऊपर कही गयी हैं उनकी सिद्धि ही नहीं होती। स्रत: यहाँ मुग्धा नायिका का व्यंग्य वाच्योपस्कारक होने से वाच्यसिद्ध्यङ्ग गुणीभूत व्यंग्य है।

४ ऋस्फुट व्यंग्य

जहाँ व्यंग्य स्फुट रीति से नहीं समक्ता जाता हो, वहाँ अस्फुट व्यंग्य होता है।

अर्थान् जहाँ व्यंग्य अच्छी तरह सहदयों को भी न प्रतीत होता हो। बहुत माथापची करने—दिमाग लड़ाने पर ही जो समक्ष में आ सकता हो, वह अस्फुट व्यंग्य है। जैसे,

खिले नव पुष्प जग प्रथम सुगंध के, प्रथम वसंत में गुच्छ गुच्छ। निराला

यहाँ यौवन के पहले चरण में प्रेयसी की नयी नयी अभिलाषाएँ चित्त हुईं, ऐसा व्यंग्यार्थ-बोध कितनता से होता है। यह व्यंग्य यहाँ अस्फूट है—बहुत गृह है।

४ संदिग्ध-प्राधान्य व्यंग्य

वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों में किसकी प्रधानता है इस बात का जहाँ संदेह रहता है वहाँ संदिग्ध-प्राधान्य व्यंग्य होता है।

थके नयन रघुपति छिब देखी। पलकनहूँ परिहरी निमेखी।

श्रिक सनेह देह मह भोरी। सरद सिसिंह जनु चितव चकोरी। तु० रामचन्द्र की छिब देखते-देखते जानकी अत्यन्त स्नेह से वैसे विभोर हो गयीं जैसे शरद के चन्द्रमा को देखकर चकोरी विभोर हो जाती है। यहाँ भी वाच्यार्थ ( उपमागत ) का चमत्कार अधिक है या 'देह भइ भोरी' से व्यज्यमान जड़ता संचारी भाव का। इसमें सन्देह रहने के कारण ही यह उदाहरण संदिग्ध-प्राधान्य का है।

#### ६ तुल्यप्राधान्य व्यंग्य

जहाँ व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों की प्रधानता तुल्य हो, समान ही प्रतीत होती हो वहाँ तुल्यप्राधान्य व्यंग्य होता है। आज बचपन का कोमल गात जरा का पीका पात! चार दिन सुखद चाँदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात॥ पन्त वचपन का कोमल कलेवर वुढ़ापे में पीले पात-का-सा असुन्दर श्रीर निष्प्रभ हो जाता है। चाँदनी रात भी कुछ ही दिनों के लिये होती है। फिर तो श्रंधकार ही श्रंधकार है। इससे यह व्यंग्यार्थ निकलता है कि संसार में सबके सब दिन एक समान नहीं व्यतीत होते। यहाँ वाच्यार्थ श्रीर व्यंग्यार्थ की प्रधानता तुल्य है।

७ काकाचिप्त व्यंग्य

जहाँ काकु द्वारा आक्षिप्त होकर व्यंग्य अवगत होता है वहाँ गुणीभृत काकाक्षिप्त होता है।

काकाचिप्त के कुछ उदाहरण ये हैं-

पंचानन के गुहां द्वार पर रक्षा किसकी ?

किसी की रत्ता नहीं। यह काकु द्वारा श्रात्तिप्त व्यंग्य है।

नेक कियो न सनेह गुपाल सो देह धरे को कहा फल पायो।

जब गोपाल से कुछ भी नेह का नाता नहीं जोड़ा तो जन्म लेने का क्या फल पाया ? कुछ भी नहीं। यह काका ज्ञित व्यंग्य है।

> हैं दससीस मनुज रघुनायक ? जिनके इनुमान से पायक।

यहाँ काकु से व्यंग्य ऋाचिप्त होता है कि राम मनुष्य नहीं, देवता हैं।

८ श्रसुन्दर व्यंग्य

जहाँ वाच्यार्थ से प्रतीत होनेवाला व्यंग्यार्थ कुछ भी मनोहर न हो वहाँ असुन्दर व्यंग्य होता है। जैसे,

> बैटी गुरुजन बीच में सुनि सुरली की तान। सुरक्षति अति अङ्कलाय टर परे साँकरे प्रान ॥ प्राचीन

मुरली की तान सुनकर गुरुजनों के बीच वैठी हुई वाला मसोस-कर मुरमा जाती है; प्राण संकट में पड़ जाते हैं। यह वाच्यार्थ है। ज्यंग्यार्थ है मुरली की तान का संकेत पाकर भी गोपिका का कृष्ण से मिलने के लिये जाने में असमये होना। इसमे व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ कहीं अधिक सुन्दर है।

## सातवाँ प्रकाश

#### काठ्य

### पहली छाया

### काव्य के मेद ( प्राचीन )

स्वरूप वा रचना के विचार से काव्य के दो भेद होते हैं— १ श्रुट्य काव्य श्रीर २ <u>दश्य काव्य</u> ।

१—जिन काव्यों के आनन्द का उपभोग सुनकर किया जाय वे अव्य काव्य हैं। अव्य काव्य नाम पड़ने का कारण यह है कि पहले सुद्रणकला का आविर्भाव नहीं हुआ था, इससे सुन-सुनाकर ही सब लोग काव्यों का रसास्वादन करते थे। अब काव्य पढ़कर भी काव्य के आनन्द का उपभोग किया जा सकता है।

२—जिन कान्यों के आनन्द का उपभोग अभिनय देखकर किया जाय वह दृश्य कान्य है। अन्य कान्य के समान दृश्य कान्य भी पढ़े और सुने जा सकते हैं। किन्तु अभिनय द्वारा इनका देखना ही प्रधानतः अभीष्ट होता है। नट अपने अंग, वचन, वस्त्राभूषण आदि से न्यक्ति-विशेष की विशेष अवस्था का अनुकरण कर रंगमंच पर खेल दिखाते हैं। नट के कार्य होने के कारण दृश्य कान्य को नाटक और न्यक्ति विशेष के रूप को नट में आरोप करने के कारण इसको रूपक भी कहते हैं।

वैज्ञानिक दिष्टिकोण से काव्य का यह भेद स्थूल कहा जा सकता है। कारण यह है कि अव्य काव्य में अवणेन्द्रिय की और दृश्य काव्य में नेत्रे न्द्रिय की प्रधानता होने पर भी अन्यान्य इन्द्रियों के सहयोग के बिना इनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। मन पर जो सौन्द्य स्फुटित होता है वह समस्त इन्द्रियों का सम्मिलित रूप ही होता है।

प निबंध के भेद से श्रव्य काव्य के तीन भेद होते हैं—१. प्रबंध काव्य २. निबंध काव्य और ३. निबंध काव्य। प्रबंध प्रकृष्टता—विस्तार का <u>शोतक</u> है। प्रबंध काञ्य के पद्य, प्रबंधगत कथावर्णन के अधीन तथा परस्परसम्बद्ध रहते हैं। वे सम्बद्ध रूप से अपने विषय का ज्ञान कराते, भाव में मग्न करते और रस में सराबोर करते हैं।

- र् १—प्रबंध काव्य के तीन भेद होते है—(क) महाकाव्य, (ख) काव्य और (ग) खंड काव्य ♪
  - (क) किसी देवता, सद्व शोद्भव नृपति, वा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का वृत्तान्त लेकर अनेक सर्गों में जो काव्य लिखा जाता है वह महा-काव्य है। इन वृत्तान्तों के आधार पुराण, इतिहास आदि होते है। इनमें कोई एक रस प्रधान होता है और अनुक अनुदों का उपयोग किया जाता है। ऐसी ही अनेक बातें लक्षण प्रन्थों में महाकाव्य के सम्बन्ध में लिखी गयी हैं। उदाहरण में रामायण, रामचरित-चिन्तामणि, सिद्धार्थ, आर्यावर्त आदि महाकाव्य हैं।

रवीन्द्र बाबू का मत है कि वर्णानानुगुण से जो काव्य पाठकों को उसे जित कर सकता है; करुणाभिभूत, चिकत, स्तम्भित, कौतूहली और अप्रत्यक्त को प्रत्यक्त कर सकता है, वह महाकाव्य है और उसका रचियता महाकवि। उनका यह भी कहना है कि महाकाव्य में एक महच्चरित्र होना चाहिये और उसी महच्चरित्र का एक महत्कार्य और महदनुष्ठान होना चाहिये।

(ख) काव्य महाकाव्य की प्रणाली पर तो लिखा जाता है किन्तु उसमें महाकाव्य के लक्षण नहीं होते और न उसमें उसके ऐसा वस्तु-विस्तार ही देखा जाता है। एक कथा का निरूपक होने से यह एकार्थक काव्य भी कहा जाता है। यह भी सर्गवद्ध होता है। जैसे, प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी आदि।

- (ग) खरड काट्य वह है जिसमे काट्य के एक श्रंश का श्रनुसरण -किया गया हो। इसमें जीवन के एकांग का, वा किसी घटना का वा कथा का वर्णन रहता है जो स्वतः पूर्ण होता है। जैसे, मेघदूत, जयद्रथवध श्रादि।
- २—निबंध साधारणता का द्योतक है। कथात्मक वा वर्णनात्मक जो कविता कई पद्यों में लिखी जाती है वह निबंध काव्य कहलाती है।

वह अपने कुछ पद्यों के भीतर ही संपूर्ण होती है। जैसे, पद्यप्रमोद, सुक्तिमुक्तावली आदि संग्रह कान्यों के कान्य-निबंध।

३—निर्बन्ध काव्य प्रबंध और निबंध के बंधनों से मुक्त रहता है। इसका प्रत्येक पद्य चाहे वह दो पंक्तियों का हो, चाहे कई पंक्तियों का, स्वतन्त्र होता है। इसके दो भेद होते हैं—(क) मुक्तक और (ख) गीत।

(क) मुक्तक अपने में परिपूर्ण तथा सर्वथा रसोद्रे क करने में स्वतन्त्र रूप से समर्थ होता है। बिहारी आदि कवियों की सतसइयों के दोहे, जुलसी, भूषण आदि कवियों के कवित्त सवैये इसके उदाहरण हैं।

२—गीत काव्य वह है जिसमें ताल-तय-विशुद्ध श्रीर सुस्वर-सम्बद्ध पंक्तियाँ हो। गेय होने के कारण इन्हें गीत कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। की प्राम्य श्रीर (ख) नागर।

प्राम्य गीत वे हैं जिन्हें सामाजिक विधि व्यवहारों के समय खियाँ गाती हैं। जैसे, सोहर आदि। इनमें हमारी भावना और संस्कृति का अच्य भएडार भरा है। पुरुषों के देहातों में प्रचितत गीत अल्हाऊदल, क्रॅंअर बूजभान, लोरीकायन आदि हैं।

नागरिक गीत साहित्यिक हैं। इनके रचयिता अपने गीतों के कारण अजर-अमर है। 'गीत-गोविन्द' के रचयिता पीयूषवर्षी जयदेव, सहस्तों गीतों के रचयिता मैथिल-कोकिल विद्यापित, स्रसागर के रचयिता स्रदास, गीताविलयों के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास तथा अनेक प्रकार के गीतों के रचयिता अनेक भक्त किव यश:शेष होने परभी हमारे बीच जीवित-जागृत हैं। आधुनिक गीति कविता भिन्न प्रकार की होती है, जिसका अन्यत्र वर्णन है।

शैली के भेद से काव्य तीन प्रकार का होता है—१ पद्य काव्य २ गद्य काव्य और ३ मिश्र काव्य या चम्पू काव्य। छन्दोबद्ध कविता को पद्य कहते हैं।

पद्य कान्यों में किवयों को कुछ स्वतन्त्रता रहेंती है और कुछ पर तन्त्रता। स्वतन्त्रता इस बात की है कि वे छन्द में यथारुचि पद-स्थापन कर सकते हैं और परतन्त्रता इस बात की है कि वे छन्द के बंधन में बँघे रहते हैं) श्राज यह भी बंधन तोड़ दिया गया है श्रीर श्राम-त्राचर या श्रुतकान्त की बात कौन चलावे स्वतन्त्र वा मनमानं छन्द की सृष्टि हो रही है। पर छन्दोबद्ध रचना का स्वारस्य इनमें नहीं रहता। इन्हें पद्य न कहकर पद्यामास वा वृत्त-गन्धि गद्य कान्य कहना ही उचित प्रतीत होता है। अनेक गद्य-काव्यों के कवियों के गद्य-काव्यों में श्रौर स्वतन्त्र या मुक्त छन्दों में लिखे पद्य-काव्यों में कोई विशेष श्रंतर नहीं जान पड़ता।

गद्य-काव्य छन्द के बंधन से मुक्त है। तथापि उसमे कवियों के लिये किवता करना अत्यन्त कठिन है। कारण इसका यह है कि पद्य में एक पद भी चमत्कारक हुआ तो सारा पद्य चमक उठता है। यह वान गद्य में नहीं है। गद्य जब तक आद्यन्त रमणीय और चमत्कारक नहीं होता तब तक वह काव्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता।

गद्य-कान्य के एक-दो वाक्य वा वाक्य-खर सरस वा सुन्दर होने से सारी की सारी गद्य-रचना किवता नहीं हो सकती। पद्य-किवता जैसी इसमे शन्दों को तोड़-मरोड़ करने की स्वतन्त्रता भी नहीं रहती, बिल्क प्रत्येक शन्द चुनकर रखने पड़ते हैं और वाक्य के संगठन का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अतः पद्य में किवता लिखने की अपेक्षा गद्य में कान्य-रचना करना कहीं किठन कार्य है। कहा है भाद्य किवीनां निकषं बदन्ति'—गद्य को किव की कसौटी कहते हैं। गद्य-कान्य लिखनेवालों मे वाबू अजनन्दन सहाय, रायकृष्ण दास श्री दिनेशनिद्दनी चोरड्या आदि का नाम लिया जा सकता है।

गद्य-पद्य-मिश्रित रचना को चंपू-कान्य कहते हैं। हिन्दी में चंपू-कान्य का बहुत श्रभाव है। प्रसादजी का 'उर्वशी' नामक श्रीर श्रज्ञयवटजी का 'श्रात्मचरित चंपू' नामक चंपू चंपू-कान्य के लावएय रखते हैं, किन्तु चंपू के गुण कम। श्राधुनिक दृष्टि से श्रज्ञे य का लिखा 'चिन्ता' नामक चंपू कान्य है। नाटक में गद्य-पद्य दोनों रहते हैं। किन्तु उनकी शैली संवाद-प्रधान होती है श्रीर इनकी वर्णन-प्रधान। यही इनमें श्रन्तर है।

## दूसरी द्वाया काव्य के भेद ( नवीन )

यह सत्य है कि साहित्यिक रचना की शैलियो की कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती श्रीर न भेदोपभेदों के निर्देश से वह संकुचित ही हो जा सकती है तथापि उनके श्रम्तर्ज्ञान के लिये उनके भेदोपभेद श्रावश्यक है। प्राच्य श्राचार्यों ने उतने भेद नहीं किये हैं जितने कि पाश्चात्यों ने। यह वर्गीकरण तर्ब तक शिथिल नहीं हो सकता जब तक भाषा की सजीवता तथा नव-नव प्राण-अंचार के प्रयत्न शिथिल नहीं हो सकते। हिन्दी-जैसी वर्द्ध नशील तथा विकासशील भाषा के लिये यह असंभव है। कुछ भेदों का ही यहाँ निर्देश किया जाता है।

न्वीन विचारों की <u>दृष्टि से काव्य के</u> निम्नलिखित भेद किये जाते हैं।

कवीन्द्र रवीन्द्र ने लिखा है—"साधारणतः काव्य के दो विभाग किये जा सकते हैं एक तो वह जिसमे केवल किव की बात होती है श्रोरिद्सरी वह जिसमे किसी बड़े सम्प्रदाय वा समाज की बात होती है।"

"किव की बात का तात्पयें उसकी सामर्थ्य से है जिसमें उसकें सुख-दुख, उसकी कल्पना और उसके जीवन की अभिज्ञता के अन्दर से संसार के सारे मनुष्यों के चिरन्तन हृदयावेग और जीवन की मार्मिक बातें आप ही आप प्रतिध्वनित हो उठती हैं।"

"दूसरी श्रेणी के किव वे हैं जिनकी रचना के अन्तस्तल से एक सारा देश, एक सारा युग, अपने हृद्य को, अपनी अभिज्ञता को प्रकट करके उस रचना को सदा के लिये समादरणीय सामग्री बना देता है। इस दूसरी श्रेणी के किव ही महाकिव कहे जाते हैं।"

मनोवृत्तियों श्रीर विषयों के श्राधार पर डाक्टर श्यामसुन्दर दास ने काव्य के निम्नलिखित ये तीन भेद किये हैं—"पहला भेद है, श्रातमा-भिव्यञ्जन-सम्बन्धी साहित्य, श्रर्थात् श्रपनी बीती या श्रपनी श्रनुभूत बातों का वर्णन, श्रात्मचिन्तन या श्रात्मिनवेदन-विषयक हृद्योद्गार। ऐसे शास्त्र, प्रन्थ या प्रबन्ध जो स्वानुभव के श्राधार पर लिखे जायँ, साहित्यालोचन श्रीर कला विवेचक रचनायें, सब इसी विभाग के श्रन्तर्गत हैं। दूसरा, वे काव्य जिनमें किव श्रपने श्रनुभव की बातें श्रोड़कर संसार की श्रन्यान्य बातें श्रर्थात् मानवजीवन से सम्बन्ध रखनेवाली साधारण बातें लिखता है। इस श्रेणी के श्रन्तर्गत साहित्य की शैली पर रचे हुए इतिहास, श्राख्यायिकायें, उपन्यास, नाटक श्रादि हैं। तीसरा, वर्णनात्मक काव्य। इस विभाग का कुछ श्रंश श्रात्मानुभव के श्रन्तर्गत भी श्रा जाता है।"

डंटन के मतानुसार कान्य दो प्रकार का होता है—१ एक शिक-कान्य (Poetry as energy) और २ दूसरा कलाकान्य (Poetry as an art)। पहले में लोकप्रवृत्ति का परिचालन करनेवाला प्रभाव होता है और दूसरे में मनोरंजन करना वा लौकिक आनन्द देने का एकमात्र उद्देश्य रहता है।

पाश्चात्य-समीक्षक एक प्रकार से कान्य के और दो भेद करते हैं।
१ एक वाह्यार्थ-निरूपक और दूसरा स्वानुभूति-निद्श्रक। पहले को
जगत् की वास्तिविक न्यञ्जना होने के कारण प्रकृत वा यथार्थ कान्य
कहते हैं और दूसरे को अन्त:करण की प्रवल प्रेरणा और न्यंजना
की तीव्रता के कारण संगीत रूप में प्रस्फुटित होने से गीतिकान्य
कहते हैं। पहले में प्रवन्ध-कान्य, कथा-कान्य और नाटक आते हैं और
दूसरे में स्वच्छन्द मुक्तक रचनायें गिनी जाती हैं।

उपर्युक्त दोनों भेदों को विषय-प्रधान कान्य और विषयिप्रधान कान्य वा भावप्रधान कान्य भी कहते हैं । विषय-प्रधान कान्य का सम्बन्ध वाह्य जगन के वर्णन के साथ है। इस कारण इसे वर्णन-प्रधान वा वर्णनात्मक वा वाह्यविषयात्मक कान्य कहते हैं। भावप्रधान कान्य में उत्कट मनोवेगों—भावों के प्रदर्शन की प्रधानता रहती है। इससे इसे भावात्मक, न्यक्तित्व-प्रधान वा श्रात्माभिन्यंजक कान्य कहते हैं।

पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य के नाटक-काव्य (Dramatic Poetry) प्रकृत (Realistic) आदर्शात्मक (Idealistic) उपदेशात्मक (Didactic) सौन्दर्य-चित्रणात्मक (Artistic) काव्य आदि अनेक भेद किये हैं जिनकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। ये सामान्य भेद हैं।

डाक्टर सुधीरकुमार दास गुप्त नं मुख्यत: काव्य के दो भेद किये हैं—द्रुति काव्य श्रीर दीप्ति काव्य । द्रुतिमय काव्य का श्रवलंबन है हृदयगत भाव श्रीर वह चित्त में श्रास्वाद उत्पन्न करता है। दीप्तिमय काव्य का श्रवलंबन है बुद्धिगत रम्यार्थ श्रीर वह चित्त में रम्यबोध को उपजाता है।

द्र ति काञ्य के तीन भेद हैं—रसोक्ति, भावोक्ति श्रौर स्वभावोक्ति, श्रौर दीप्ति काञ्य के दो भेद हैं—गौरवोक्ति श्रौर वक्रोक्ति। स्वभावोक्ति में प्रकृति श्रौर प्राणि-सम्बन्धी कवितायें श्रौर वक्रोक्ति में श्रर्थ-वक्रोक्ति श्रौर श्रलंकार-वक्रोक्ति की कवितायें श्राती हैं। भिन्न-भिन्न विचारकों द्वारा समय-समय पर जो काव्य के अनेक भेद-उपभेद किये गये है या किये जा रहे हैं वे इस बात के द्योतक नहीं है कि कौन-सा भेद उत्कृष्ट और कौन-सा भेद निकृष्ट है। कवित्व की दृष्टि से काव्य की सभी शैलियाँ तथा सभी भेद समान है। सूदम दृष्टि से इनके छंतरंग में पैठने पर नाममात्र का ही भेद लिचत होगा, तत्वत: बहुत ही कम। आधुनिक युग में वर्गीकरण की यह मनोवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। किन्तु हमे वर्गीकरण का उद्देश्य अध्ययन की सुविधा को ही लद्य मे रखना चाहिये। क्योंकि इस वर्गीकरण के बिना काव्य के कलात्मक रूपों की विभिन्नता का परिचय प्राप्त करने में कठिनता का बोध होगा।

### तीसरी आया

#### गीति-काच्य का स्वरूप

गीति-काव्य के लिये सबसे बड़ी बात है उसका संगीतात्मक होना। यह संगीत वाह्य न होकर आन्तरिक होता है। इसको अपने रूप की, अपेता नहीं रहती बल्कि यह शब्दयोजना पर निर्भर रहती है। पर अच्छे कवियों की भी गीति-कविता में इसका निर्वाह नहीं देख पड़ता और उसकी संगीतात्मकता में सन्देह उत्पन्न हो जाता है।

कवीन्द्र रवीन्द्र के इस सम्बन्ध का विचार ध्यान देने योग्य है। उन्होंने दिलीप बाबू के प्रश्न के उत्तर में जो कहा उसका भाव है कि पाश्चात्य देशों की गीति-किषता छापे के प्रचार से गेय न होकर अन्य हो गयी है। सभा-सोसाइटियों में मेरे अनेक गीत गाये गये हैं पर कोई भी मेरे सुर-सन्धान के अनुसार नहीं गाया जा सका। इसका अपवाद एक बालिका है जिसने मेरे मन के मुताबिक गीत गाया। उनका निश्चित मत है कि—

के वा शुनाइल श्याम नाम ? कानेर भीतर दिया मरमे पसिल गो श्राकुल करिल मोर प्राय

इसमें वे गीतिमत्ता मानते हैं पर इसी आशय की इस कविता : में संगीत का अभाव ही नहीं, कविता को कविता भी कहना नहीं चाहते। रयाम नाम रूप निज शब्देर ध्वनि ते वाह्येन्द्रिय भेद करि अन्तर इन्द्रिये (भरि) स्मृतिर वेदना इ'ये जागिज रिखते।

इस सम्मित के उद्धृत करने का श्रभिप्राय यह है कि गीतिकार के संगीतज्ञ होने पर भी उनके विरचित गीति-काव्य का संगीत में निर्वाह करना कठिन हो जाता है श्रीर दूसरी वात यह कि केवल संगीत श्रान्तरिक ही श्रावश्यक नहीं, उसका वाह्य रूप भी श्रावश्यक है। क्योंकि गेय होने के लिये गीति-काव्य का स्वरूप भी हेय नहीं है। यही कारण है कि गीति-कविताये भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं।

गीति-किवता की भाषा में सरसता, सरलता, सुकुमारता और मधुरता होना आवश्यक है। शौढ़िप्रदर्शन, मनगढ़न्त शब्दों का मन-माने प्रयोग, कला के नाम पर अनुप्रास आदि का त्याग, पारिडत्य-प्रकाशक कठिन वा दार्शनिक शब्दों की ठूस-ठास, अप्रसिद्ध शब्दों की भरमार, सापेन और सार्थक शब्दों की न्यूनता, शब्द-ध्विन का प्रयास और छोटे-छोटे छन्दों में गूढ़ भावों का समावेश अनावश्यक हैं।

सभी किव अपनी भावना के अनुभूतिजन्य आवेग को, जीवन की मार्गिमकता को गीति-किवता में अखण्ड रूप से प्रकाशन की ज्ञमता नहीं रखते जो इसके लिये आवश्यक है। एक ही अविच्छिन्न उन्मुक्त भावना इसका मेरुद्ण्ड है। ऐसी रचना मनोवेगात्मक होती है। किव के अन्तःकरण में कोई भावना उमड़-घुमड़कर बाहर निकल पड़ती है और गीति रूप में उसके अन्तर को खोलकर रख देती है। सभी किव गीतिकार नहीं हो सकते। सोच-विचारकर, जोड़-तोड़कर गीति-किवता नहीं लिखी जा सकती। सबी अनुभूति की गीति-किवता भावुक श्रोता और पाठक को अपने रस में सराबोर कर देती है।

एक प्रकार की गीति-कविता वह होती है जिसमें किव की संवेदना-त्मक इच्छा-त्राकांचा, सुख-दु:ख, त्राशा-एष्णा त्रादि की भावनायें रहती हैं। इसमें किव की त्रात्मा ही बोलती है। दूसरे प्रकार की गीति किवता वह है जिसमें किव का हृद्य-संयोग उतना प्रतीत नहीं होता। वह उदासीन-सा प्रतीत होता है। किन्तु उसमें भी किव के व्यक्तित्व की छाप त्रवश्य रहती है। एक को त्रान्तमुं खी त्रीर दूसरी को विह्मुं खी गीति-कविता कहते हैं। गीति-किवता की शैली सरल, तरल, संचिप्त, सुस्पष्ट होनी चाहिये। भाषा, भाव श्रीर विषय मे जितना सामञ्जस्य होगा उतना ही गीति-काव्य पूर्ण श्रीर प्रभावशाली होगा। यह सर्वाधिक श्रपेचित है। इसकी रूप-रेखा रंग-विरंगी होनी चाहिये। इसमें भाव की स्वच्छता, भाषा का सौन्दर्य श्रीर वर्णन की विशेषता वाञ्छनीय है।

जिस गीति-कविता में शब्दों की सुन्दर ध्विन, सुकुमार संदर्शन, सरल, सुन्दर तथा मधुर शब्द, कोमल कल्पना, संगीतात्मक छन्द, अनुभूति की विभूति, भावानुकूल भाषा और कलापूर्ण अभिव्यक्ति हो, वह गीति-कविता प्रशंसनीय है।

गीति-काव्य की रचना प्रोम, जीवन, देशभक्ति, दाशनिक श्रीर धार्मिक भाव, करुणा, वेदना, दुख-दैन्य श्रादि विषयों को लेकर की जाती है।

गीति-काव्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें व्यंग्यगीति, पत्र-गीति, शोकगीति, भावना-गीति, श्राध्यात्मिक गीति श्रादि मुख्य हैं। हिन्दी-संसार प्रकृत गीति-काव्यकारों से सर्वथा शुन्य नहीं है।

## चौथी छाया

# अर्थानुसार काव्य के भेद

किव की कृतियाँ साधारण कोटि की नहीं होतीं। उनमें सरसता की, श्रानन्द्रायकता की, व्यंजकता की मात्रा श्रधिक रहती है। श्रतएव सरसता श्रादि की तुला पर जिसका वजन हल्का या भारी होगा वह काव्य भी उसी श्रनुपात से श्रपकृष्ट या उत्कृष्ट होगा। इस दृष्टि से काव्य के चार भेद होते हैं—१ उत्तमोत्तम, २ उत्तम, ३ मध्यम श्रीर ४ श्रधम। इन्हें क्रमश: १ ध्विन, २ गुणीभूत व्यंग्य, ३ वाच्यालंकार श्रीर ४ वाच्यचमत्कारयुक्त शब्दालंकार की संज्ञा दी गयी है।

ध्वनि-काव्य प्रथम श्रेणी का कहा जाता है। गुणीभूत व्यंग्य दूसरी कोटि का काव्य है। इसमें व्यंग्य वाच्य से उत्कृष्ट किन्तु ध्वनि से अपकृष्ट होने के कारण मध्यम से उच्चकोटि का होकर उत्तम हो जाता है। ध्वनि में व्यंग्य प्रधान रहता है और गुणीभूत में व्यंग्य गौण रूप से, अप्रधान रूप से। यह वाच्यार्थ के समान चमत्कारक वा उससे न्यून चमत्कारक होता है। वाच्य अलंकार में अर्थगत चमत्कार अवश्य रहता है किन्तु उपमा, रूपके आदि के निबंधन की तत्परता उसे सामान्य बना देती है। शब्दालंकार से उत्कृष्ट और व्यंग्य से अपकृष्ट होने के कारण इसे मध्यम कहा जाता है। यह तीसरी श्रेणी का काव्य है। शब्दालंकार मे जहाँ अर्थ-चमत्कार का थोड़ा भी निर्वाह है वहाँ मुख्यत: वर्णों या शब्दो पर ही कवि-दृष्टि केन्द्रित रहती है। अतएव यह चौथी श्रेणी का काव्य माना जाता है।

ध्वनिकाव्य और गुणीभूतव्यंग्य काव्य के लच्चण और उदाहरण दिये जा चुके हैं। यहाँ शेष दो के उदाहरण दिये जाते हैं।

#### वाच्य-ऋलंकार काव्य '

जहाँ साक्षात् वाच्य-अर्थ पर चमत्कार रहे, व्यंग्य का आलोक नहीं हो अथवा हो भी तो वह आत्म-प्रतिष्ठा नहीं रक्ले, वहाँ वाच्य-अलंकार काव्य होता है। इसके उपमा, रूपक आदि अनेक भेद हैं।

#### वाच्य-ऋलंकार

इन्द्र जिमि जंभ पर, बाढ़व सुअंब पर, रावण सुदंभ पर रघुकुल राज हैं। पौन वारिवाह पर, शंभु रतिनाह पर, ज्यो सहस्रबाहु पर राम द्विजराज हैं।। दावा द्रुम दंढ पर, चींता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। तेज तम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, त्यों विपच्छवंश पर शेर शिवराज हैं।

यह शिवाजी की भूषण-कवि-कृत प्रशंसा है। इस पद्य में उपमाओं की माला-सी गूंथ दी गयी है। इसी बल पर इस काव्य की मधुरता है। यहाँ ध्विन या गुणीभूत व्यंग्य की अपेत्रा नहीं रखकर उपमा के चमत्कार पर ही किव का ध्यान केन्द्रित है। इसीलिये यह अर्थ-चित्र है। यहाँ उपमा से वस्तु ध्विनत होने की संभावना रहते हुए भी वह लत्त्य नहीं है।

विश्व-कोप है भौर्व; जगत जलनिश्व का जल है। विश्व-कोप है गरल बृक्ष, क्षय उसका फल है॥ विश्व-कोप है भनल; जगत यह तृण-समृह है। विश्व-कोप है सुर्य; जगत यह वृक्व-व्यूह है॥ परशुराम के प्रति श्रीरामचन्द्र की यह उक्ति है। इस पद्य में रूपक की बहुतता—किन की उसी निषय पर एक। प्रता—रसादि ध्विन की भावना को बहुत पीछे छोड़ देती है। अर्थ-चमत्कार की निशेषता इसे शब्द-चित्र से ऊपर उठा देती है।

वाच्य-चमत्कार-युक्त शब्दालंकार काव्य

जहाँ ध्विन आदि का लेश भी अपेक्षित न रहे और अर्थ में थोड़ा बहुत चमत्कार लिये शब्दों में अलंकार हो वहाँ काव्य का चतुर्थ भेद्र होता है।

> तो पर बारो उरबसी, सुन राधिके सुजान। तू मोहन के उरबसी, ह्वै उरबसी समान॥ बिहारी

प्रस्तुत पद्य में प्रथम उरवसी का एक भूषण-विशेष, द्वितीय का हृद्य में बसना और तृतीय का अप्सरा अर्थ होता है। इन पदो के अर्थ में सर्वथा चमत्कार का अभाव नहीं है। इनमें उपमा के मधुर भाव का थोड़ा-बहुत अंश अवश्य है। इसीसे यहाँ कान्य का ज्यवहार है।

लोक लीक नीक लाज लिलत से नंदलाल लोचन लिलत लोल लीला के निकेत हैं। सोहन को सोचना सँकोच लोक लोकन को देत सुख ताको सखी, पूनो सुखदेत हैं। 'केशौदास' कान्हर के नेहरी के कोर कसे अंग रंग राते रंग अंग अति सेत हैं। देखि देखि हरि की हरनता हरननेनी देख्यो नहीं देखत ही हियो हरि लेत हैं॥

इस पद्य में किव का मन मुख्यत: अनुप्रास के अनुसंधान में संलग्न है, फिर भी अर्थ का चमत्कार कुछ न कुछ है ही। 'देखत ही हियो हिर लेत है' का भाव हृद्यप्राही है। अतएव इस श्रेणी के काव्य अत्यन्त साधारण श्रेणी के होते भी नगएय नहीं हैं।

# पाँचवीं छाया

#### <sup>\*</sup> चित्र-काव्य

श्राधुनिक कलाकार ने प्राचीन चित्रकाव्य के स्थान पर नये चित्र-काव्य का उद्भावन किया है श्रीर उसका नामकरण किया है 'चित्र-व्यंजना-शैली।' काव्य मे चित्र-व्यंजना-शैली त्राधनिक काव्यकला की एक विशेषता मानी गयी है। यह शैली वा चित्र-चित्रण परंपरा से प्रचलित है। संस्कृत-साहित्य में चित्रणकला के आदर्श-स्वरूप श्रमंकों चित्र वर्तमान हैं। प्राचीन कविता में वाण-भय से भीत पलायन-पर शक्तुन्तलानाटक के हरिए पर दृष्ट्रि डाले तथा रीति-काल में भी चाहे नखशिख के रूप में हो चाहे घटना-विशेष के वर्णन के रूप में हो, चित्र-चित्रण विद्यमान था। किन्तु यह चित्र-चित्रण प्राचीन परंपरा के अनु-रूप था। इसपर आधुनिकता का रुंग चढ़ जाने से इस युग का यह नया त्राविष्कार कहा जाने लगा है। (निरालाजी के शब्दों में "प्राय: सभी कलाओं मे मूर्ति आवश्यक है। अप्रहित मूर्ति-प्रेम ही कला का जन्मदाता है। जो भावनापूर्ण सर्वाङ्ग सुन्दर मूर्ति खीचने मे जितना कृतविद्य है वह उतना ही वड़ा कलाकार है।" पह चित्र-व्यंजना-शैली पौरस्त्य श्रौर पाश्चात्य संस्कृतियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है। इस चित्रणकला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शुक्लजी के कथनानुसार सदा 'संश्लिष्ट योजना' रहती है। संन्नेप में चित्र-चित्रण-सम्बन्धी शुक्लजी का विचार यहाँ उद्धृत किया जाता है-

"श्रिधकार द्वारा प्रकार का प्रहण होता है—विम्ब-प्रहण और श्रर्थ-प्रहण । किसी ने कहा—'कमल ।' श्रव इस 'कमल' पद का प्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिये हुए सफेद पँखड़ियों और नाल श्रादि के सहित एक फूल का चित्र श्रन्त:करण में थोड़ी देर के लिये डपस्थित हो जाय भौर कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का श्रर्थमात्र समक्तर काम चलाया जाय।" का० प्रा० हरय

"सोहत स्थाम जबद मृदु घोरत घातु रँगमगे संगिन । मनहुँ बादि बम्मोज विराजत सेवित सुरमुनि म्हंगनि॥ सिखर परस घन घटिह मिलिति बग पाँति सो छवि कवि बरनी। आदि बराह बिहरि बारिधि मनो उट्यो है दशन धरि धरनी॥

—तुलसी

केवल जलद न कहकर उसमें वर्ण और ध्विन का भी विन्यास किया गया है। 'वर्ण' के उल्लेख से 'जलद' पद में विम्ब-प्रहण करने की जो शिक्त आयी थी वह रक्त-श्रङ्ग के योग में और भी बढ़ गयी और वगलों की पंक्ति ने मिलकर तो चित्र को पूरा ही कर दिया। यदि ये वस्तुयें—मेघमाला, श्रङ्ग, वक-पंक्ति अलग-अलग पड़ी होतीं, उनकी संश्लिष्ट योजना नहीं की गयी होती तो कोई चित्र ही कल्पना में उपस्थित नहीं होता। तीनों का अलग अर्थ-प्रहणमात्र हो जाता, विम्ब-प्रहण न होता।" गो॰ तुलसीदास

फ्लिट साह्य के कथनानुसार यह चित्र-काव्य एक प्रकार का मूर्तविधान या रूप खड़ा करता है जिसमे वर्णित वस्तु इस रूप में हो जिससे उसकी मूर्तिभावना हो सके।

प्राचीनों के कुछ चित्र-चित्रण देखिये-

१ जेंवत श्याम नन्द की किनयाँ कुछु खावत कुछु धरनि गिरावत छुवि निरखत नँदरनियाँ। डारत खात छेत आपन कर रुचि मानत द्धिद्नियाँ। आपुन खात नंद मुख नावत सो मुख कहत न बनियाँ। सूर

र दुमुकि चन्नत रामचन्द्र बानत पैनियाँ किनकिनात उठत थाय, गिरत भूमि ज़टपटाय। विहँसि धाय गोद छेत दशरथ की रिनयाँ। तुलसी रीतकालीन चित्रचित्रण का प्रयास देखिये— इवि साँ फिब सीस किरीट बन्यो रुचि सान हिये बनमान बसें। कर कंनहि मंन्र रनी सुरनी कन्ननी किट चार प्रभा बरसें॥ किवि 'कृष्ण' कहै निन्न सुरनी किये याँ अभिनाप निये सरसे। वह नन्दिकशोर विहारी सदा बनि बानिक मो हिय माँक बसें॥ उपर्युक्त चित्र-चित्रण काठ्य का एक अंग ही है और काठ्य-वस्तु का वर्णन मात्र है। भले ही इनसे एक चित्र सामने आ जाता हो। यह यथार्थत: वस्तुपारिगण्ना-प्रणाली के अनुसार एक चित्रण कहा बा सकता है। इसमें आधुनिक चित्रण-कला का लवलेश भी नहीं हैं

चित्र-काव्य ३३९

तथापि यह कहा जा सकता है कि अपने समय के श्रनुसार चित्र-चित्रण के ये श्रच्छे आदर्श हैं।

प्राचीन कवि श्रपने वर्णन वा चित्र-चित्रण के लिये निश्चत रूप-वाले राम, ऋष्ण, गंगा, यमुना आदि उपादानों का और कुछ अनिश्चित रूपवाले प्रात:, बादल, विजली श्रादि उपादानो ना प्रहरण करते थे। वे निश्चित वस्तुत्र्यों के चित्र-चित्रण का प्रयास करते थे और श्रनिश्चित वस्तुत्रों का वर्णन-मात्र। इसके विपरीत त्राधुनिक कवि निश्चित वस्तुओं का त्याग श्रीर श्रनिश्चित वस्तुश्रो के चित्र चित्रण का प्रयास करते हैं। इन वस्तुत्रों-कान्योपादानों में कुछ तो ऐसे हैं जो असाधारण प्राकृतिक पदार्थ हैं। जैसे निर्भर, ऊपा, रिम आदि। उनकी दृष्टि साधारणतः तरु, लता, पुष्प, पशु, फ्ली आदि प्राकृतिक पदार्थों की छोर नहीं जाती। वे ऐसे विषय भी चित्र-चित्रण के लिये लेते हैं जिनका कोई रूप ही नहीं होता। जैसे, सींदर्य, स्मृति, शोक, मोह, लजा, स्वप्न, वेदना आदि । कल्पना-कुशल कवि इन भाव-वाचक संज्ञात्रों को ऐसे रूप प्रदान करते हैं जिनसे आँखों के सामने एक दृश्य उपस्थित हो जाता है-एक चित्र मत्तक जाता है। दृश्यों के चित्र-चित्रण में कला की वह महत्ता नहीं जो भावों के चित्र-व्यंत्रना द्वारा चित्रण में —प्रदर्शन में है।

एक साधारण दृश्य का श्रसाधारण चित्र देखिये—

शिकाखरह पर बेंटी वह नीकाञ्चक मृदु कहराता था
मुक्तबंध संध्या समीर सुन्दरी संग
कुछ चुपचाप बार्ने करता जाता भीर मुस्कुराता था।
विकसित श्रसित सुवासित उड्ते उसके कुंचित कच
गोरे कपोज छू छू कर बिपट उरोजों से भी जाते थे। निराला

चित्र-व्यंजना-शैली में भावों का यह कैसा सुन्दर और हृद्यप्राही हश्य का प्रदर्शन है। कवि रजनी-वाला से प्रश्न करता है—

इस संसार बीच जग कर सज कर रजनी बाले! कहाँ बेंचने ले जाती हो ये गजरे तारोंवाले? मोल करेगा कौन सो रही हैं उत्सुक झाँसें सारी मत कुम्हजाने दो सुनेपन में अपनी निधियाँ प्यारी॥ पुन: किव ताराविलयों का प्रतिविम्व निर्भर जल मे देखता है। तो उसका चित्र यो खड़ा करता है।

निर्भर के निर्मल जल मे ये गजरे हिला हिला कर घोना। लहर लहर कर यदि चूमें तो किचित विचितित मत होना। होने दो प्रतिविस्त्र-विचुम्त्रित लहरों ही मे लहराना। लो मेरे तारों के गलरे निर्भर स्वर में यह गाना॥

जव प्रात:काल में ताराश्रों की ज्योति मंद पड़ने लगी, तब किन गजरों की सार्थकता का यह चित्र खड़ा करता है—

> यदि प्रभात तक कोई त्राकर तुमसे हाय ! न मोल करे । तो फूलों पर त्रोस रूप में विखरा देना सब गजरे ॥

रामकमार वर्मा

किव चित्र-व्यंजना शैली में अपनी प्रेयसी के सौंदर्भ की महिमा का कैसा भावात्मक सुन्दर चित्र 'प्रतीचा' नामक किवता में चित्रित करता है—

कब से विलोकती तुमको उत्ता आ वातायन से ? सन्ध्या उदास फिर जाती सूने गृह के आँगन से ! लहरें अधीर सरसी में तुमको तकतीं उठ उठ कर, सौरम समीर रह जाता प्रेयसि ठंढी साँसें भर । है मुकुल मुंदे डालों पर कोकिल नीरव मधुवन में; कितने प्राचों के गाने ठहरे हैं तुमको मन में ! पन्त

जान पड़ता है जैसे प्रकृति अनेक रूपों में मृर्तिमती होकर उसके अनिंद सौंदर्य की मलक पाने को उत्कंठित और लालायित हो उठी है। उषा के देखने का कारण अपने सौंदर्य के साथ उसकी तुलना करना है। सन्ध्या का म्लान सौंदर्य क्या उसके सामने ठहर सकता है! फिर सन्ध्या का उदास होना स्वभाविक है। लहरें तुम्हारी चंचलता ही तो देखना चाहती हैं। वे अधीर इसलिये हैं कि कहीं मात न खा जायँ। कहीं भी हो समीर को तुम्हारे सौरभ का आभास मिल जाता है। क्योंकि वह सर्वव्यापी है। फिर क्यों नहीं अपने सौरभ को न्यून सममकर ठंढी साँसे भरे! स्फुट सुन्दर सुमन जब उसकी समता नहीं कर सकते तो बेचारे मुकुल कुसुमित होकर क्यों अपने हंसी करावें। साधारण कोकिल की कौन बात! मधुवन का

चित्र-काव्य ३४१

कोकिल तुम्हारे कलकंठ के सामने कंतरव न कर नीरव रहना ही अच्छा समभता है। फिर अन्य सुरीले कंठों के आकुल गान तुम्हें देखते फुटे तो कैसे फुटे! कहना नहीं होगा कि किव की प्रेयसी में ऊपा का राग, संध्या की मिलनता नहीं लहरों की चचंलता, समीर का सौरभ, कुसुम की कोमलता, मधुरता तथा सुन्दरता, कोकिल की कलकंठता आदि के होने की व्यंजना है।

चित्र-व्यंजना द्वारा भावो का यह कैसा अपूर्व प्रदर्शन है!

श्रन्थकार में मेरा रोदन सिक्त धरा के श्रंचल को करता है छन छन कुमुम कपोलो पर वे लोल शिशिर कन ' तुम किरणों से श्रश्रु पोंछ लेहे हो नव प्रभात जीवन में भर देते हो। निराला

दुख:-निशा के अंधकार में किव रोता है। उसका रोना अपना रोना नहीं। वह संसार के लिये रोता है। इसीसे वह पृथ्वी के अंचल को छन-छन सिक्क करता है, जिससे सारी प्रकृति ही सिक्क हो उठती है। उसके अशु-कण ही तो शिशिर-कणों के रूप में कुसुम-कपोलों पर मलक उठते हैं। उन अशु-कणों को तुम अपनी किरणों से पोंछ लेते हो और जीवन में नव प्रभात भर देते हो। प्रात:काल में किरणों से शिशिर-कणों का सूखना और जगत में नवजीवन का जाप्रत होना स्वाभाविक है। भावार्थ यह कि किव अपने दु:ख में रोकर संसार को संवेदनशील बनाता है और उससे समानुभूति पाता है। इस प्रकार उसका रोना व्यर्थ नहीं जाता। परमात्मा की करुण पुकार के प्रतिफल का कैसा चमत्कारक चित्र है!

चित्र-व्यंजना शैली में भाववाचक संज्ञा का अमूर्त भावनाओं का चित्रण अत्यंत किन है। यह आधुनिक काव्य-कला-कौशल का एक अपूर्व और महत्त्वपूर्ण अंग है। अहप का रूप-चित्र सहज-साध्य नहीं। आधु-निक प्रतिभाशाली कवियों ने ऐसे विषयों को अपनी कल्पना का नूतन और विस्तृत चेत्र बनाकर चित्र-व्यंजना-शैली में अपनी प्रतिभा की पराकाष्टा का प्रदर्शन किया है। सौंदर्य का एक सुन्दर चित्र देखिये—

तुम कनक-किरन के अन्तराल में लुक-छिप कर चलते हो क्यों ? नत-मस्तक गर्व बहन करते यौवन के घन रस कन ढरते— हे लाज मरे सौदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों ? अधरों के मधुर क्गारों में कल-कत ध्विन के गुंजारों में मधु सरिता-सी यह हँसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों ? प्रसाद एक तो किरणों ही सुनहली फिर वे कनक की ! सौन्दर्य की खान ! उन विश्वव्यापी सुनहली किरणों के अन्तराल में सौन्दर्य का लुक-छिपकर चलना कोमल भावना का कितना सुनहरा चित्र है। यौवन का सौन्दर्य कुछ निराला ही होता है। उसको गर्व होना सहज है। पर सौन्दर्य में औद्धत्य नहीं। नत-मस्तक होने से उसमें सुकुमारता है। सौन्दर्य का 'लाज भरे' विशेषण से तो सौन्दर्य की महिमानत मृदुल मंजु मूर्ति आँखों में घर कर लेती है। मधुर अधरों की सरल-तरल हँसी तो मुख पर खुल खिलने की ही तो वस्तु है।

एक स्वप्न का सुन्दर चित्र देखिये-

किन कमों की जीवित छाया उस निद्रित विस्मृति के संग,
ग्रांख-मिचौनी खेत रही वह किन भावों का गृद उमंग ?
मुँदे नयन पत्तकों के भीतर किस रहस्य का सुखमय चित्र,
गुप्त वंचना के मादक कर खींच रहे सखि स्वप्न विचित्र। पंत
प्रसाद, पंत जैसे कुछ आधुनिक कवियों ने अपनी अनल्प कल्पना
के वत्त मानवीकरण करके अमूर्त भावों को सुन्दर रूप प्रदान किये हैं।

## बठी बाया

## गद्य-रचना के भेद

गद्य कियों की ही कसौटी नहीं होता बल्कि गद्य लेखकों की भी कसौटी होता है। पद्य के समान गद्य में रागात्मिका वृत्तियों को ही नहीं, बोधात्मक वृत्तियों को भी प्रश्रय मिलता है। गद्य हृद्गत बातों को विस्तृत रूप से प्रकट करने का जैसा चेत्र है वैसा पद्य नहीं। इससे जो लेखक अपनी गद्यात्मक भाषा में स्वच्छन्द प्रवाह नहीं ला सकता, भावों को स्वच्छन्दतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकता वह मुलेखक नहीं हो सकता, वह प्रतिभाशाली लेखक नहीं कहा जा सकता। इससे पद्य की अपेन्ना गद्य का महत्त्व कम नहीं।

गद्य-रचना के चेत्र श्रनेक हैं जिनमें मुख्य हैं—उपन्यास, कहानी, नाटक श्रीर निबन्ध। इनके श्रतिरिक्त जीवन-चरित्र श्रीर यात्रा वा श्रमण है। श्रन्यान्य प्रकार की भी गद्य-रचनायें हो सकती हैं। किन्तु इनका ही साहित्यिक रचना से विशेष सम्बन्ध है। इनसे विलज्ञण गद्य-काव्य की रचना होती है। गद्य-काव्य कहने ही से यह ज्ञात हो जाता है कि काव्य के रस, कल्पना, चमत्कार श्रादि गुण उसमे रहने हैं। क्रमश: इनका वर्णन किया जाता है।

उपन्यास को मनोरंजक साहित्य (light literature) कहते हैं। इससे इसकी रचना का गेचक होना त्रावश्यक है। उपन्यास ही कल्पनाकौतुक और कला-कौशल के प्रदर्शन करने का विस्तृत चेत्र है। जिस उपन्यास से मनोरंजन के साथ मानस में नूतन शिक और उत्साह का संचार हो उसका महत्त्व बढ़ जाता है। सचा औपन्यासिक वह है जो चरित्र-चित्रण के बल से जीवन की गुत्थियों को मुलमाता और प्रकृति के रहस्यों को खोलना है। श्रुच्छे उपन्यास देश, समाज और राष्ट्र के उपकारक होते हैं।

उपन्यास के मुख्य चार विषय है। जिनमे पहला है कथावस्तु या प्रिच्यास-तत्व (Plot of the novel)। इसके भीतर वे मानवीय घटनाये या न्यापार आते हैं जिनके आधार पर उपन्यास खड़ा होता है। अभिप्राय यह कि उपन्यास के लिये वही उपादान आवश्यक है जो मनुष्य-मात्र के जीवन-संग्राम मे—उसकी सफलता वा विफलता में न्यापक रूप से वर्तमान रहता है और हृद्य पर प्रभाव डालता है। इसके लिये इन वातों पर ध्यान देना चाहिये।

१ कथावस्तु वित्ताकर्षक हो २ कथा बेमेल न हो ३ आवश्यक बातें कूटने न पावे ४ कथा का कमभङ्ग न हो ४ पात्र-कथन का असम्बद्ध विस्तार न हो ६ घटनायें श्रंखिलत हों और मूलाधार से प्रथक न हों ७ कथावस्तु के विस्तार में मनोरंजन और आकर्षण का वरावर खयाल रहे द साधारण बातों को भी आकर्षक रूप में असाधारण बनाना ६ घटनाओं के चित्रण में स्वामाविकता और मौलिकता का लाना १० साहित्यिक सत्य का होना ११ कथा-विस्तार और घटना-विकास ऐसे होने चाहिये जिनमें पाठकां की उत्सुकता की कमी न आवे। १२ घटनायें संगत हों और अप्रकृत जान पड़ें तथा साधारण-सी प्रतीत न हो। १३ देश, काल तथा पात्रों के विपरीत वर्णन न हो।

उपन्यास के काल्पनिक, सामाजिक, ऐनिहासिक, राजनैतिक,

३ ४४ कान्यदर्पण

धार्मिक आदि कई भेद होते हैं। इनके ऐसे तथा अन्यान्य प्रकार के भेद का कारण विषयों की मुख्यता ही है जिसे उपन्यास-वस्तु कहते हैं। श्रीपन्यासिक इन विषयों को उपन्यास का श्राधार मानते हैं श्रीर श्रपनी कुशल कल्पना से मनोरंजक बनाते हुए उपन्यास का रूप दे देते हैं।

उपन्यास लिखने के ढंग अनेक है जिनमे प्रधान है स्वतन्त्रतापूर्वक घटनाओं को कम-विकास करते हुए लच्य पर पहुँचना। इसका
दूसरा ढंग है पात्रों द्वारा ही श्रीपन्यासिक वस्तु का कम-विकास करके
अपना उद्देश्य सिद्ध करना। तीसरा है लेखक तटस्थ रहकर वार्तालाप द्वारा ही उपन्यास को गढ़े। पहले ढंग पर ही अधिकांश उपन्यास
लिखे जाते हैं। दूसरे ढंग पर 'चंद हसीनों के खतूत', 'कमला के पत्र'
आदि दुख उपन्यास लिखे गये हैं। तीसरे ढंग के उपन्यास का अभाव
है। श्रंत के दोनों ढंगों पर अधिक उपन्यास न लिखने के कारण ये
है कि लेखक स्वतन्त्रतापूर्वक वर्णन कर नहीं सकता और न पात्रों
के चिरत्र-चित्रण मे अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्र होकर काम ले सकता
है। ऐसी ही और भी अनेक किठनाइयाँ हैं जो पहले ढंग मे सामने
नहीं आतीं। लेखक सारी घटनाओं और पात्रों को स्वेच्छानुसार अपने
पीछे लगा सकता है।

्रे दूसरा त्रावश्यक विषय है पात्र (character) जिनसे उपन्यास की घटनाये वा व्यापार सम्बन्ध रखती हैं।

पात्रों का चित्रण स्वामाविक, वास्तव और संजीव होना उचित है जिससे पाठकों को मानव-जीवन की सची मलक दिखाई पड़े और वे यह सममें कि हमारे जैसे ये भी सुख-दु:ख, ईर्ड्यां हे ष, रागविराग आदि का अनुभव करते हैं। पात्र-चित्रण में अलौकिकता और कृत्रिमता की गंध न आमी चाहिये। ऐसा होने से ही लेखक अपनी कृति में सफल हो सकता है और अपने पाठकों पर प्रभाव डाल सकता है। पात्रों के संजीव चित्रण से ही इसके साथ पाठकों का मानसिक सम्बन्ध स्थापित हो सकता है।

यह चित्रण दो प्रकार का होता है—एक तो विश्लेषणात्मक और दूसरा श्रीभनयात्मक। पहले में लेखक स्वतन्त्रतापूर्वक स्वयं ही चारित्रिक व्याख्या करता है और उसपर मतामत भी प्रकट करता है। दूसरे में लेखक निरपेच होकर पात्रों के मुख से

ही चिरत्र-चित्रण कराता है। इन दोनों शैलियों के उपयोग पर ही श्रौपन्यासिक की सफलता निर्भर है। ऐसे चिरत्र-चित्रण के लिये उपन्यासकार को गहरा सांसारिक श्रतुभव श्रौर यथार्थ प्राकृतिक ज्ञान होना चाहिये।

ड्रियास का तीसरा विषय है कथोपकथन (Dialogue) अर्थान् पात्रों का पारस्परिक वार्तालाप। कथोपकथन का उद्देश्य है कथावस्तु को विकसित करना और पात्रों की प्रवृत्तियों की विशेषताओं को प्रकट करना। कथोपकथन का स्वाभाविक, सुसंगत, प्रसंग तथा परिस्थिति के अनुकूल, सुसम्बद्ध, सरस, सजीव, भाव-व्यञ्जक और प्रभावपूर्ण होना उचित है। कथोपकथन का सबसे बड़ा गुण है उसमें प्रत्युत्पन्नमतित्व (Ready with) का होना। सर्लता कथोपकथन का प्राण है। उध्याप्य

जो उपन्याम सरस<sup>2</sup> होता है रसोद्रे क करने मे समर्थ होता है, वह पाठको पर अच्छा प्रभाव डालता है। क्योंकि मानव-प्रकृति सदा से रस-पिपासु होती है। जो उपन्यास अपनी सरसता से जितना ही पाठकों का हृदयद्रावक होता है उतना ही वह सफल सममा जाता है। कथावस्तु, घटनात्रां, पात्रों और परिस्थितियों के अनुकृत ही रस-विधान करना चाहिये। इसके लिये रस-विषयक शास्त्रीय ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है

भे चौथा उपन्यास-तत्व परिस्थिति (Circumstances) है। अर्थात् जिस देश, काल और प्रसंग में जो घटनायें घटित होती हैं उनके समुदाय को ही परिस्थिति कहते हैं। जो लेखक सामाजिक, लौकिक और पारिवारिक आचार-विचार से अनिभन्न होगा, वह पात्रों और घटनाओं में सामञ्जस्य स्थापित करने मे कभी समर्थ नहीं हो सकता। अध्ययनशील औपन्यासिक ही देश-काल के विपरीत कोई वात नहीं लिख सकता। उपन्यास मे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण भी ऐसा ही होना चाहिये जिसका कथावस्तु, घटना या पात्रों से कुछ न कुछ सम्बन्ध हो।

श्राधिनिक उपन्यासों का उद्देश्य पहले का-सा जीवन-सुधार,-शिज्ञा-दान श्रादि नहीं रह गया। श्रव उनसे किसी उच्च श्रादर्श वा नैतिक सिद्धान्त की प्राप्ति की श्राशा करना न्यर्थ है। श्रव तो पात्रों के चरित्र-चित्रण, मानव-जीवन की व्याख्या, काल्पनिक नहीं, सची, वस्तुओं का यथायथ उपस्थापन, कला-प्रदर्शन, वास्तव और कला के समीचीन समीकरण पर ही श्रिधिक ध्यान दिया जाने लगा है। श्राधुनिक कलाकारों की प्रवृत्ति धार्मिक तथा नैतिक पतन की ओर ही अप्रसर हो रही है जो वांछनीय नहीं। फायडवादी उपन्यासों की संख्या बढ़ती जा रही है जिससे सदाचार का पैर लड़खड़ा रहा है।

कोई ऐसा विषय नहीं जिसकी भित्ति पर उपन्यास के महल खड़े न किये जा सकते हो। उपन्यासों में भी विज्ञान श्रपना घर बनाने लगा है जिससे उसकी मनोरंजकता दूर होती जा रही है।

# सातवीं द्वाया

#### आख्यायिका

श्राख्यायिका को ही कथा, कहानी श्रीर गल्प भी कहते हैं।
जब बढ़ते हुए सांसारिक जंजालों ने मानव-जीवन को श्रपने जाल में
जकड़ लिया तब मनुष्य को श्रपने मन की भूख बुमाने के लिए श्रवकाश
का श्रभाव-सा हो गया। वह बढ़े-बढ़े रपन्यास पढ़ नहीं सकता था,
रात-रात भर नाटक देख नहीं सकता था। पर उसका मनोरंजन
श्रावश्यक था, मस्तिष्क को विश्राम देना चाहिये ही। नहीं तो उसमें
सांसारिक मंमटों के साथ जूमने को ताजगी श्रावेगी कहाँ से ? यही
कारण है कि छोटी-छोटी कहानियों का श्रवतार हुआ। ये साहित्यक
श्रीर कलात्मक कहानियाँ प्राम्य कहानियों का ही संशोधित श्रीर
विकसित रूप हैं। इनका श्राधार कोई भी विषय वा घटना हो सकती
है। मानव-जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली कोई भी बात कहानी का
मूलाधार हो सकती है।

कहानी का प्रधान उद्देश्य है मनोरंजन। यदि उससे कुछ और बाभ हो जाय तो वह गौण है। मनोरंजन के साथ यदि कोई कहानी मानव-चरित्र को लेकर कोई आदर्श उपस्थित कर दे, तो उसका सौभाग्य है। यदि कहानी में जीवन हो, यथार्थता हो, मनोविज्ञान का पुट हो, जागृति उत्पन्न करने की शक्ति हो, शैली में आकर्षण हो, सरसता और सरतता हो, सजीव पात्र हों, कथोपकथन सजीव और स्वाभाविक हो, प्रवन्ध वा निवन्ध ३४७

श्रच्छा चरित्र-चित्रण हो, कला को विकास हो, तो वह पाठकों पर मनोरंजकता के साथ श्रपना प्रभाव डाले विना नहीं रहेगी। ऐसी ही कहानी लिखकर कहानीकार पाठकों के हृदय में घर कर सकता है।

कहानी में ऐसी स्थापना (Setting) होनी चाहिये जिसमें कथा की मुख्य घटना से संवंध रखनेवाली सारी वार्ते आ जायें। इने गिने पात्रों ही से अभिलपित बातों का सजीव, स्पष्ट और सचा चित्रण हो जाय। भाषा में धारावाहिकता और लोच-लचक होना चाहिये। उसमें मस्तिष्क को उलभानेवाले गृढ़ और जटिल विचारों का अभाव आवश्यक है।

कहानी के मुख्य तीन श्रंग हैं— १ उद्देश्य, २ साधन श्रौर ३ परिणाम। कहानी का एक ही उद्देश्य हो श्रौर श्राद् से श्रन्त तक उसका एक-सा निर्वाह होना चाहिये। उद्देश्य के श्रनुक्प ही घटनाश्रों का यथायथ चित्रण होना श्रावश्यक है। जिस उद्देश्य को लेकर कहानी का श्रारंभ हो, उसका यथोचित विकास करना ही साधन है श्रौर सफल पूर्ति उसका परिणाम है। इन्हीं तीनों के सामञ्जस्य से कहानी सार्थक तथा सफल हो सकती है।

कहानियाँ बड़ी-बड़ी लिखी जा रही हैं पर वे होनी चाहिये छोटी-छोटी। तभी वे अपने उद्देश्य में सफल हो सकती हैं। अब तो एक-एक पारा की भी कहानियाँ लिखी जाने लगी हैं। वे अपने उद्देश्य की सिद्धि में समर्थ होने से सफल सममी जाती हैं।

## श्राठवीं छाया प्रवन्ध वा निवन्ध

किसी विषय-विशेष पर सविस्तर विवेचनात्मक तिखे गये तेख का नाम प्रबन्ध वा निबन्ध है।

प्रबन्ध में विवेचन संयुक्तिक, सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण हो। विषय का प्रतिपादन समीचीन, सवल और ज्ञानानुभव का भारखार हो, जिससे लेखक के उद्देश्य की सिद्धि सहज हो जाय। भाषा विषयोपयुक्त हो—प्रभावोत्पादक, भावोद्बोधक, स्पष्ट और सुन्दर।

निबन्ध ही एक ऐसा साहित्य है जो यश:रोष विवेकी विद्वानों के विचारों से हम परिचित होते आ रहे हैं। निबन्ध-साहित्य का यह ष्ट्रासाधारण उद्देश्य है। विशेष के बिये मेरे 'रचना-विचार', 'हिन्दी-रचना-कौमुदी' को देखना चाहिये।

विचारों श्रीर भावों का जिनसे सम्बन्ध हो, वे सभी बाते निबन्ध के विषय हो सकते हैं जिनसे देश, समाज, सभ्यता, संस्कृति श्रीर साहित्य की श्रीवृद्धि हो तथा मानव, मानवता श्रीर मानवी ज्ञान का श्रभ्युद्य हो। जो लेखक बहुज्ञ, बहुश्रुत श्रीर बहुदर्शी होता है वही ऐसे निबन्ध लिख सकता है जिससे शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय उत्थान होना निश्चित है।

मुख्यत: निबन्ध के तीन भेद किये गये हैं—१ कथात्मक (Narrative), २ वणनात्मक (Descriptive) और ३ भावात्मक या विचारात्मक (Reflective)। रागात्मकता से य काव्य की श्रेणी में आते हैं। अब तो इसके अनेक प्रकार हो गये हैं।

कथात्मक में किसी विषय का वर्णन कथा-रूप में प्रतिपादन किया जाता है। इसमें मुख्यता कथा-विन्यास ख्रौर परिस्थिति की होती है। घटनाख्रों को रोचक बनाने की चेष्टा रहती है ख्रौर यत्र-तत्र विचार का भी पुट रहता है। यदि केवल सीधी-सी कोई कथा लिख दी जाय तो उसे निवन्ध कहना संगत न होगा। कथात्मक की भाषा सरल ख्रौर स्पष्ट होनी चाहिये।

किसी वस्तु, दृश्य, वा विषय को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह वर्णनात्मक निबन्ध है। ऐसे प्रबन्धों से पाठकों को तद्विषयक पूर्ण ज्ञान होता है। इसके लिये आवश्यक है कि लेखक कल्पना-शक्ति से काम ले, उसकी दृष्टि तीच्ण हो तथा उसकी स्मरणशक्ति, अनुभव, और अभ्यास प्रवल हों।

वर्णनात्मक निवन्ध रुचि-भिन्नता के कारण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे निवन्धों की भाषा परिमार्जित, रोचक और चित्रात्मक होनी चाहिये। शैली का सरल होना उत्तम है।

विचारात्मक निबंध वे हैं जिनमें गंभीर विवेचना और बोधवृत्ति की प्रधानता हो। इसके लिये आवश्यक है स्वाध्याय, वाक्-चातुर्य, विवेचना-कौशल, तार्किक बुद्धि, प्रकाशन-योग्यता, विषय-ज्ञान तथा मननशीलता। सारांश यह कि जिस विषय का विचारात्मक लेख हो उसकी पूरी सयौक्तिक व्याख्या होनी चाहिये। ऐसे निवन्धों की भाषा का गम्भीर होना स्वाभाविक है।

प्रवन्ध के सम्बन्ध में कहा गया है—जिसका अर्थ-सम्बन्ध वना रहे ऐसा प्रवन्ध दूँदने ही से मिल जाय तो मिल जाय—

अनुनिम्नतार्थसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः।

#### नवीं छाया

## जीवनी या जीवन-चरित्र और यात्रा जीवनी या जीवन-चरित्र

जीवनी श्रौर जीवन-चरित्र में जो यह भेद किया जाता है कि जीवन के मार्मिक <u>वृत्तान्तवाली अचना जीवनी है</u> श्रौर जिस जीवनी में जीवन तथा चरित्र दोनों का सर्वागपूर्ण वर्णन हो वह जीवन-चरित्र है, अस्वाभाविक है।

जीवन-चरित्र के चार रूप देखे जाते हैं—१ एक तो सर्वाङ्गपूर्ण जीवन-चरित्र है, जैसा कि 'तुलसीदास' आदि। २ दूसरा, आदम-कथात्मक है, जैसा कि 'सत्य के प्रयोग' वा 'आत्मकथा' आदि। ३ तीसरा चरित्र-चित्रणात्मक है, जैसा कि दिखजी की 'चित्ररेखा' आदि। इसे आजकल लाइफस्केच (Lifesketch) कहा जाता है। अवीथा व्यंग्य रूप में व्यक्ति-विशेष का प्रदर्शन है, जैसा कि निलनी-जयन्त के लेखरूप में प्रकाशित व्यंग्यात्मक व्यक्ति-वैचित्रय-चित्रण।

दो-तीन प्रकार की जीवनियाँ और होती हैं जो यथार्थ जीवन-चरित्र नहीं कही जा सकतीं। एक तो आरोपात्मक होती हैं जिनमें लेखक अपना ही जीवन दूसरे व्यक्ति के रूप में वर्णन करता है। इसे पाआत्य विचार की देन कह सकते हैं। दूसरी जीवनी वह है जिसमें लेखक अपने विचार से ही उस महापुरुप के चरित्र का चित्रण तथा विवेचन स्वतन्त्रतापूर्वक करता है, जिसकी जीवनी लिखी जाती है। लोकमान्य तिलक आदि की छुछ जीवनियाँ ऐसी ही हैं। तीसरी जीवनी वह है जो कल्पित व्यक्तिवाली होती है और उसके लिखने में ऐसी चेष्टा की जाती है जिसमें वह सच्ची सी प्रतीत हो।

्र जीवन-चरित में जन्म से लेकर मरण-पर्यन्त की सारी बातें आ जानी चाहिये। इसमें कोई बात बनावट की या असत्य न हो। उसके सांगोपाङ्ग वृत्तान्त में कोई आवश्यक बात छूटनी न चाहिये। चरित्र- नायक के गुण-दोष, त्राचार-विचार शिज्ञा-स्वभाव त्रादि का विवेचन भी त्रावश्यक है। सारांश यह कि जीवन का कोई भी अंश जीवनी में बूटने न पाये।

जीवनी तिखने का उद्देश्य यही है कि पाठक चरित-नायक के जीवन के रहस्य, सिद्धान्त, कार्य, चरित्र श्रादि से श्रपने को सुधारे श्रीर उनके गुणों का प्रहण करे। यदि जीवनी से इस उद्देश्य की सिद्धि नहीं हुई, तो जीवनी-लेखक का परिश्रम सफल नहीं कहा जा सकता।

#### यात्रा वा भ्रमण

श्रमण्-वृत्तान्तवाली साहित्यिक रचना को यात्रा कहते हैं।
यात्रा श्रमेक प्रकार की होती है । जैसे—स्थान-विशेष की यात्रा,
देश-यात्रा, विदेश-थात्रा, साइकिल-सफर, रेल-यात्रा वा स्थल-यात्रा,
जल-यात्रा श्रादि। इन यात्राश्रों से उतना लाभ नहीं हो सकता जितना
कि पैदल यात्रा से। पैदल यात्री श्रपने मार्ग के स्थानों, प्रान्तों श्रीर
देशों का स्थिरता से चाजुष प्रत्यक्त कर सकता है। वहाँ के लोगों की
रहन-सहन, रूप-रंग, श्राचार-विचार, सभ्यता-संस्कृति श्रादि से सर्वतोभावेन सुपरिचित हो सकता है। पैदल यात्रा मे वहाँ की भौगोलिक
स्थिति का जो ज्ञान हो सकता है वह श्रन्यान्य यात्राश्रों के द्वारा संभव
नहीं है। यात्रा-वृत्तान्त में श्रपने ज्ञान।श्रोर श्रनुभव की, प्राकृतिक दृश्यों
तथा घटित घटनाश्रों की सारी वातें श्रा जानी चाहिये। उसकी भाषा
सरल, सरस तथा वर्णनात्मक हो। यात्रा में जलवायु के परिवर्तन से
जो प्राकृतिक ज्ञान होता है वह श्रवर्णनीय है। मनोरंजन यात्रा का
सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। पाठकों को वैसा ही मनोरंजन श्रीर भौगोलिक
ज्ञान हो तो यात्रा-वृत्तान्त लिखने का श्रम सफल समभा जा सकता है।

# द्सवीं झाया

#### गद्य काव्य

साहित्यिक उपन्यास श्रीर श्राख्यायिका के श्रनंतर निबन्ध का स्वरूप सामने श्राता है। क्योंकि मनोरंजन का स्थान प्रथम श्रीर विचार का स्थान द्वितीय है। <u>गद्य काव्य गद्य का सर्वाधिक विकतित</u> रूप है। काव्य होने का कारण यह है कि उसमें भी चमत्कार, रस, कल्पना, कला-कौशल आदि काव्य के उपकरण वर्तमान रहते हैं। गद्य काव्य के रूप में उपन्यास भी हैं जैसे कि 'सौन्दर्योपासक' 'उद्भ्रान्त प्रेम', 'नवजीवन' आदि। कहानियाँ भी किवत्वमय होती है जिनका अभाव हिन्दी में नहीं है। नाटक भी किवत्वमय होते हैं जैसे कि प्रसाद के नाटक। प्रवन्ध भी काव्यात्मक हो सकते है और होते हैं। किन्तु आधुनिक गद्य-काव्य जिम विकमिन रूप को लेकर हमारे सामने आता है, वह नृतन है। इन्हें मुक्तक भी कहा जाना है।

कित्तवमय निवन्ध के दो रूप दीख पड़ते हैं—एक गद्य-काव्य और दूसरा गद्य-गीत। यह गद्य-गीत गीति-कित्ता के समान ही होता है। अन्तर यह है कि गद्य-काव्य में कल्पना की प्रधानता होती है। उसमें अनंक भावों और रसों की अवतारणा की जा सकती है, पर गद्य-गीत में एक ही भाव की थोड़े-से संगीतात्मक शब्दों में अभिव्यिक होती है और तिद्विपयक साधन से ही वह सम्पन्न रहता है। गद्य-गीत के आवश्यक साधन हैं—भावावेश, अनुभूति की विभूति और अभिव्यञ्चन-कुशलता। गद्य की गेयता अनिवार्य नहीं। संभव है, सुन्दर शब्दा-विलयों अपूर्व वाक्य-विन्यास से कोई भिन्न लय उत्पन्न किया जा सके। गीति-कविता के समान अधिकतर गद्य-गीन अन्तर्य ति-किष्पक ही होते हैं जिनसे आत्माभिव्यञ्चन की मात्रा अधिक रहती है।

वाह्यवृत्तिनिरूपक गद्य-गीतों में किव केवल वस्तु के वाह्य रूप का ही निरीचक रह जाता है। कभी-कभी किव के अन्तवृत्ति में वाह्यवृत्ति विलीन भी हो जाती है।

रवीन्द्र बाब्रू की 'गीताञ्जलि' के गद्यानुवाद से हिन्दी में गद्य-गीत की नींव पड़ी श्रीर 'साधना' श्रादि कई भावात्मक गद्य-प्रन्थों का हिन्दी में श्रवतार हुआ। श्राजकल तो 'वंशीरव' श्रादि पुस्तकों में 'गद्य-गीत' का रूप श्रीर निखर श्राया है। गद्य-गीतकारों को यह ध्यान रखना चाहिये कि गूढ़-भावात्मक गद्य-गीत यदि रागात्मक नहीं हुए तो काव्य की श्रेणी में नहीं श्रा सकते। क्योंकि विचार-गाम्भीय गद्य को काव्य का रूप नहीं दे सकता। वह एक प्रकार का श्राध्यात्मिक प्रन्थ हो जायगा।

जो गद्य-गीत अलंकृत शैली वा लिलत शैली में लिखा जाता है वह बहुत ही मनोहारी होता है। आजकल के गद्य-गीत प्राय: 'उद्भान्त प्रें म' की रीति पर प्रलापक शैली में भी लिखे जाते हैं। ऐसे गीतों की भाषा प्रवाह-पूर्ण, सरस, मधुँर श्रीर प्रसादगुर्ण-सम्पन्न होनी चाहिये।

आजकल की अधिकाँश मुक्त छन्द या स्वतन्त्र छन्द की कविताये गद्य-गीत का आकार धारण कर लेती हैं जिन्हें पद्याभास वा वृत्तगन्धि गद्य कहा जा सकता है। जैसे,

> उन काले अछोर खेतों में हळवाहों के बालकगण कुछ खेल रहे हैं; पहली झिड़ियों से निर्मित कर्दम की गेंदें झेल रहे हैं! वे बालक हैं, वे भी कर्दम मिट्टी के ही राज-दुलारे; बादक पहले पहले बरसे बचे-खुचे क्रितरे दिशिहारे।

नये कलाकारों को इसे कविता फहना श्रौर छन्दोबद्ध बताना शोभा नहीं देता।

गद्य यदि अलौकिक आनन्द देनेवाला हुआ तो पद्य के समान वह भी गद्यकाव्य या गद्यगीत कहलाने का अधिकारी है।

## ग्यारहवीं द्वाया

### शैली

रीति वा वृत्ति का आधुनिक नाम शैली (style) है। किसी वर्णनीय विषय के स्वरूप को खड़ा करने के लिये उपयुक्त शब्दो का चनाव और उनकी योजना को शैली कहते हैं।

पद्मात्मक साहित्य तीन-चार ही शैलियों में सीमित है; पर गद्या-त्मक शैलियों का अन्त नहीं। क्योंकि इसका संबंध सोचने-विचारने और व्यक्त करने की विशेषता से है। इससे कहा जाता है कि मनुष्य शैली है और शैली मनुष्य। (Style is the man and man is the style)!

शैली के चार गुण हैं—श्रोजस्विता, सजीवता, प्रौढ़ता श्रौर प्रभावशाबिता।

(सुद्रदर शैली का प्रथम हपादान है—शब्दों का सुसंचय और सुप्रबोग) इसके लिये आवश्यक है शब्दों के अमिधेयार्थ की यथार्थता का, शब्दों की भावपोषकता का, शब्दों की अनेकार्थता का, शब्द- मैत्री का श्रीर श्रर्थ-विशेष में शब्दों के प्रयोग का ज्ञान। सारांश यह कि शैली के लिये शब्द शुद्ध हों, यथार्थता के द्योतक हों, प्रचलित तथा उपयक्त हों श्रीर श्रसंदिग्ध हो।

्रिसरा उपादान है वाक्य-विन्यास । शैली का आधार वाक्य-रचना ही है । क्योंकि वही हमारे विचारों और भावों को व्यक्त करती है । इससे वाक्य-विन्यास का शुद्ध, रोचक, संयत, चमत्कारक और प्रभावोत्पादक होना आवश्यक है ।

तीसरा उपादान है भाव-प्रकाशन का ढंग। रचना मे वाक्यविन्यास का एसा ढंग होना चाहिये जिसमें हमाग मनोगत भाव सरलता, स्पष्टता और सजीवता के साथ व्यक्त हो। इसके लिये अनावश्यक, जिटल, संदिग्ध और मिश्र वाक्य वर्जनीय है। रचना के लिये कोई सर्वमान्य नियम नहीं बनाया जो सकता। यह सब,तो कुशल कलाकार की कुशलता पर निर्भर है।

वाक्य-रचना में स्पष्टता, एकता अर्थान् मुख्य वाक्यों और अवान्तर वाक्यों का सामञ्जस्य, खोजस्विता अर्थान् सजीवता लानेवाली शक्ति, धारावाहिकता खर्थात् भाषा का खविच्छित्र प्रवाह (flow), लालित्य अर्थात् रोचकता, सुन्दरता और व्यञ्जकता खर्थात् ममेवोधक शक्ति हो तो वह रचना उत्तम कोटि की समभी जाती है।

रुचिभिन्नता, व्यक्ति-वैशिष्ट्य श्रीर प्रकाशन-भिन्न की विविधता से शैलियाँ भी विविध प्रकार की होती हैं। यद्यपि इनको सीमित करना संभव नहीं तथापि इनकी विशेषताश्रों को समन्न में रखकर कुछ भेदों की कल्पना की गयी है, जो वे हैं—

१ व्यावहारिक वा स्वाभाविक शैली। इसमे सरल, मुबोध और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग होता है। २ लिलत शैली। इसकी भाषा सुन्दर-मधुर शब्दोंवाली तथा श्रलंकृत और चमत्कारक होती है। ३ शौढ़ वा उत्कृष्ट शैली। इसकी भाषा प्रौढ़ और उच्च विचारों के प्रकाशन-योग्य होती है। १ गृह्य-क्राव्य-शैली। सरस, सुन्दर और काव्यगुणवाली रचना इसके अन्तर्गत आती है। इसका एक रूप प्रलापक-शैली के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें लेखक भावावेश में आकर किसी विषय को मर्मरपर्शी भाषा मे अपने आन्तरिक उद्गारों और अनुभूतियों को व्यक्त करता है।

मुख्य बात यह है कि सजीव शैली ही साहित्य का सर्वस्व है।

### बारहवीं छाया

#### काव्य का सत्य

हाकिव टेनीसन ने लिखा है— 'काट्य यथार्थ से अधिक सत्य है।' कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि कल्पना-प्रसूत काट्य का सत्य से क्या संबंध ? जो कुछ हम देखते हैं, जो प्रत्यच्च हैं, वहीं सत्य हैं। इस प्रकार काट्य या कला में सत्य का समन्वय तो तभी हो सकता है, जब वह प्रकृति की अनुकृति हो। किन्तु प्रकृति की अनुकृति नहीं होते हुए भी काट्य सत्य स्वरूप है। काट्य वस्तु या विषय को उसी रूप में कभी नहीं उपस्थित करता है। प्रकृति में जो कुछ प्रत्यच्च हैं, काट्य में वहीं परोच्च बन जाता है। काट्य की उत्पत्ति प्रकृति और मानव-मन के सहयोग से होती है। थिंद अनुकृति ही कला होती तो काट्य का तात्पर्य अविकल चित्र उपस्थित करना होता। किन्तु नहीं, प्रकृति और मन के बीच में एक तीसरी वस्तु हैं कल्पना शे

बहुत लोग कल्पना को निराधार मानते हैं; परन्तु कल्पना निराधार नहीं होती) वास्तव मे संसार में इतना ही सत्य नहीं, जितना कि हम देखते हैं। कल्पना वह राक्ति है, जो प्रत्यच्च के अतिरिक्त जो स्वामाविक सत्य है, उसकी सीमा में पहुँच सकती है। उदाहरण के लिये वैज्ञानिकों के आविष्कार की बात ली जाय। उन्होंने पंछी को मुक्त आकाश में उड़ते देखा, उनके जी में आया, शायद हम भी उड़ सकें और हवाई जहाज पर मनुष्य आकाश की सैर करने लगा। फलतः, कल्पना की इस उड़ान को निराधार नहीं कहा जा सकता। कल्पना का आधार अवश्य होता है, तब कहीं-कहीं वह इतना सूच्म होता है कि हमें उसके अस्तित्व का पता भी नहीं लगता। कल्पना प्रकृत सत्य की विरोधिनी नहीं, वह प्रकृत सत्य पर थोड़ा भार जरूर लादती है; किन्तु यह उसे सत्य की प्रतिष्ठा के लिये ही करना पड़ता है। किव कीट्स कहता है—'कल्पना द्वारा जिसे सुन्दर समकता हूँ, वह सत्य होने के लिये बाध्य है—चाहे उसका पहले अस्तित्व हो वा नहीं था'

<sup>1</sup> Poetry is truer than fact.

<sup>2</sup> What the imagination signs as beauty must be truth whether it existed before or not.

कान्य की सीमा में वस्तु और विषय गौण हैं। मुख्य है भाव। भाव का कोई आकार नहीं होता कि वह ऑलों से देखा जाय या अँगुली से स्पर्श किया जाय। वह तो अनुभव करने ही की वस्तु है। भाव की उत्पत्ति प्रकृति और मन के संयोग से होती है। न तो मन प्रकृति का दर्पण और न कान्य ही प्रकृति का दर्पण है। मन का काम है प्राकृतिक वस्तुओं को मन का या अपना बना लेना और कान्य का काम है उन्हीं मानसिक वस्तुओं को कान्य की बना देना। इसी में कल्पना की सहायता लेनी पड़ती है। इमीलिये सच्ची कविता वहीं है, जो आदर्श को यथार्थ कर देती हां और यथार्थ को आदर्श से समन्वित कर देती हो।

हमारे जीवन के अनेक ऐसे अंश हैं, जो आँखों से नहीं देखे जाते, जो अप्रत्यत्त हैं। वाह्य इंद्रियों से ही मानव की पूर्णता नहीं। प्रत्यत्त आँख, नाक, कान के अतिरिक्त भी मन, मस्तिष्क आदि ऐसे अंग हैं, जिनके विना जीवन जीवित श्रौरिक्रयाशील नहीं हो सकता। इसिलये बाहरी भाग को ही जीवन की पूर्णता या सार सत्य मान लेना उचित नहीं। जीवन का जो नग्न वाहरी रूप है, वह मनुष्य का सत्य - स्वरूप नहीं है, मनुष्य मनुष्य है, अपनी अमित भावनाओं श्रीर वासनात्रों में। (इस तुरह जीवन का पूर्ण चित्र लाने के लिये मानव के सीमित बाहरी रूप और श्रसीमित भावनाश्रों, कल्पनाश्रों के श्रंतर्जीवन का भी परिचय देना होता है। काञ्य इसी सत्य का प्रतिष्ठाता है। उसका विषय मानव-चरित्र श्रीर मानव-हृद्य हैं / संसार की श्रन्य कोई प्रक्रिया, श्रन्य कोई निपुणता सत्य के ऐसे पूर्ण स्वरूप को उपस्थित नहीं कर सकती, यह काव्य का ही काम है। (हमारे सामने जीवन के दो रूप आते हैं— एक अपनी पार्थिव आवश्यकताओं से पीड़ित, दूसरा आत्मिक प्रकाश के ब्रावेग से ब्राकुल मिकाव्य हमारे स्थूल और सूरम अंतर्जीवन के समन्वय से पूरा सत्य का प्रतिष्ठाता है।

को साची की त्रावश्यकता नहीं होती। लाल को लाल सभी जानते या मानते हैं। किन्तु जब यह बताने की जरूरत पड़ती है कि यह श्रच्छा या बुरा है, तो हमें इस बात को इस रूप में कहना पड़ता है कि लोग उसपर अविश्वास न करें। अपना सुख-दुख दूसरों को श्रतुभव कराना सचमुच कठिन है। यहाँ काव्य को बनावट से काम लेना पड़ता है। किन्तु यह सत्य की प्रतिष्ठा के लिये ही कृत्रिमता होती है। जिस प्रकार प्रकृति की प्रत्यन्त वस्तुएँ सत्य हैं, उसी प्रकार हमारा सुख-दुख, प्रिय-श्रप्रिय लगना, श्रच्छा-बुरा लगना भी सत्य है। किन्तु इस सत्य को हम भाव में लाते हैं; क्योंकि यह प्रत्यच्च नहीं है। ज्ञान और भाव की बात में फर्क हैं कि ज्ञान को प्रमाणित करना पड़ता है, भाव को संचारित। इसितये काव्य इस प्रत्यत्तता के अभाव की पूर्ति के लिये चित्र, संगीत, छंद, भाषा आदि का सहारा लेता है। चित्र भाव को रूप देता है, संगीत गति। काव्य में चित्रों की कमी नहीं। इन चित्रों द्वारा अप्रत्यत्त भाव रूप पा जाते हैं। इस प्रकार काव्य हमारे अदृश्य मन का, जो सत्य है, बाहरी प्रकाश है। वह अपनी वस्त को समग्र विश्व की बना देता है और उसकी नश्वरता को चिरकाल के लिये अमर कर देता है। रवीन्द्रनाथ ने कहा है-"जानते अनजानते मैंने ऐसा बहुत कुछ किया होगा, जो श्रसत्य है। परन्तु मैंने अपनी कविताओं में कभी भूठा प्रलाप नहीं किया, उनमे मेरे अंतर का गंभीर सत्य ही सन्निवेशित हुआ है।"

प्राकृत सत्य से कान्य का सत्य कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं होता। कालिदास का उदाहरण लिया जाय। उन्होंने रित-विलाप का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। शिव का तीसरा नेत्र खुल जाने से मदन सस्म हो जाता है और रित विलाप करती है। किसी को यह ज्ञात नहीं कि रित ने सचमुच हो कैसे विलाप किया था। दुःख की चरम अवस्था में शोक के दो रूप हो सकते हैं। जार-वेजार रोना और मौन, शुष्क नेत्रों से देखते रहना। रित ने सचमुच कैसे शोक किया था, भगवान जाने, उसका कोई साज्ञी नहीं। रित के विलाप से बढ़कर अज का विलाप है। क्या कभी भी उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने का कुछ उपाय है ? नहीं। किन्तु कान्य में कालिदास ने जो चित्र सींचा है, वह प्रेम की महिमा और वियोग-दु:ख का एकान्त सत्य रूप है। यही बात मेघदृत में बादबों को दृत बनाकर मेजने की

है। किन्तु वियोगी की पीड़ा, जो सत्य होते हुए भी श्रद्धः है, मूर्त हो उठी है। कालिदास श्रीर उनके करुण विलाप की दूर की है। 'प्रिय प्रवास' का 'प्रिय पित वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलिविध हुवी का सहारा कहाँ है।' यह विलाप कालिदास की किव-निबद्ध-पात्र-प्रौढ़ोकि द्वारा न्यक विलाप से कुछ कम है? सहस्रों सहदय इसको पढ़कर श्रात्मविभोर हो जाते हैं किन्तु, किसी ने इसे स्वप्न में भी श्रसत्य कहने का साहस किया है? क्या 'साकेत' की अर्मिला की बाते कभी श्रसत्य कही जा सकती हैं? श्रतः ऐसे स्थल में सत्य कुएठत नहीं होता। उसे हम श्रधिकतर सत्य कह सकते हैं, श्रधीन कान्य का सत्य प्रकृत सत्य की तरह च्लास्थायी श्रीर छिन्न नहीं होता (कान्य हमें जो बंताता है, वह पूर्ण, रूप से बताता है। वह सत्य के उन श्रंशों को, जिनकी कमी है, पूरी करके, जिसकी श्रधिकता है, बाद दे करके, उसकी श्रन्यता को मिटाकर श्रीर छिन्नता को दूर कर हमें बताता है।

सची कविता सत्य के जीवन से आत्मा को संगीतमय कर देती है। पाठक आत्मा की आँखों से सत्य को देखता और प्राणों के कानों से उसे सुनता है। कविता चिर सत्य का प्रकाश है। संसार के प्रत्येक च्या और कण में उस अनंत आभा की दीप्ति विकसित होती है। कविता उसी सत्य की छवि को रूप देता है। इसीलिये रवीन्द्रनाथ ने एक गीत में कहा है—"मेरे गीतों के लोग मनमाना अर्थ लगाते हैं, किन्तु उनका अंतिम अर्थ तुम्हीं पर जाता है।"

# तेरहर्वी द्याया

## काव्य के कलापक्ष और मावपक्ष

शरीर श्रीर प्राण की तरह काव्य के भी दो पत्त हैं—१ <u>कलापत्त</u> श्रीर २ <u>भावपत्त ।</u>

रथचक्र की नाभि में श्रारा (दंडों) के समान जिसमे कलाएँ स्थित हैं, उस जानने योग्य पुरुष को जानो, जिससे मृत्यु तुम लोगों को न सतावे।

श्ररा इव रथनासौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता :
 तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्यु, परिन्यथा । प्रश्नोपनिषद्

क्ला वह है जो अनन्त के साथ हमारा सम्बन्ध जोड़ने में समर्थ हो

्रप्राच्य श्रीर पाश्चात्य समीच्कों का कला-सम्बन्धी जो सिद्धान्त

हैं, वे ऋतीव महान् और उच्च है।

श्रव लोग काव्य को भी कला में गिनने लगे हैं। किन्तु काव्य स्वयं कला नहीं है। किवता का चेत्र कला से श्रिषक व्यापक और विस्तृत है। काव्य में भावों के उत्कर्ष के लिये, उसमें सरसता का संचार करने के लिये कला का सहारा लेना पड़ता है। इससे सिद्ध है कि किवता का कलापच उसकी प्रेषणीयता या प्रभावोत्पादकता है। प्रेषणीयता काव्य का साधन है, साध्य नहीं। कला का काम किवकृति के भावों का उद्दीपन करना और उसमें सौन्दर्य लाना। शब्द, छन्द, श्रलंकार, गुण श्रांदि कला के वाह्य उपादान हैं। कला के विषय में इनका श्रनुशीलन श्रावश्यक है। शब्दों तथा वाक्यों का निरन्तर संस्कार करते रहने एवं उपयुक्त रीति से उनका प्रयोग करने से ही भावों का सुन्दर श्राभव्यंजन होता है—उसमें श्रीषक से श्रीषक प्रभावोत्पादकता श्राती है। छंद, श्रलंकार और गुण श्रादि भी काव्य के कलापच की पृष्टि करते हैं। श्रतः कला श्रभ्यासलब्ध वस्तु है, यह कहना कुछ संगत प्रतीत होता है।

काठ्य के इस कलापत्त के लिये रवीन्द्रनाथ ने बहुत ही सुन्दर कहा है—"पुरुष के दफ्तर जाने के कपड़े सीधे-साद होते हैं। वे जितने ही कम हों, उतने ही कार्य में उपयोगी होते हैं। खियों की वेश-भूषा, लजा-शर्म, भाव-भंगी समस्त ही सभ्य समाजों में प्रचलित है... खियों का कार्य हदय का कार्य है। उनको हदय देना और हदय को खींचना पड़ता है। इसीलिये बिल्कुल सरल, सीधा-सादा और नपा-नपाया होने से उनका कार्य नहीं चलता । पुरुषों को यथायोग्य होना आवश्यक है; किन्तु खियों को सुन्दर होना चाहिए। मोटे तौर से पुरुषों के व्यवहार का सुस्पष्ट होना अच्छा है; किन्तु खियों के व्यवहार में अनेक आवरण और आभास इंगित होने चाहिय। साहित्य भी अपनी चेष्टा को सफल करने के लिये अलंकारों का, रूपकों का, इन्दों का और आभास-इंगितों का सहारा लेता है। दर्शन और विज्ञान की तरह निरलंकत होने से उसका निर्वाह नहीं हो सकता।"

<sup>1</sup> Art is that which carries us to Infinity.—Emerson.

"सुकुमार कला सत्य, शिव श्रौर सुन्दर की भाँकी का प्रत्यच्च दर्शन श्रौर इस साचात्कार से प्राप्त हुई श्रानन्दमय स्थिति का सुन्दर प्रतिभा द्वारा सहज एवं सुचारु उद्गार है।"

अन्तः करण का सम्बन्ध मस्तिष्क अरेर हृदय से हैं। विचार का स्थान मस्तिष्क और भाव का स्थान हृदय है। विचारों में उथल-पुथल हुआ करता है। वह परिवर्ततशील है। पर भाव में परिवर्तन नहीं होता। व्यक्ति-विशेष के विचारों में आकाश-पाताल का अन्तर पड़ जाता है; पर भावक से भावक के भाव में अन्तर नहीं पड़ता। सभी अपने बच्चे को प्यार करते हैं। देश-विशेष के कारण इसमें अन्तर नहीं पड़ता। प्रियवियोग का दुःख सभी को एक-सा होता है। इसीसे भाव को नित्य और विचार को अनित्य कहा जा सकता है। भाव सदा एकरस है। कहना चाहिये कि भाव ही मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करता है और वही भाव काव्य का विषय है।

यदि भाव को सत्य, विश्ववयापी श्रौर एकरूप माने तो किता में भी एकरूपता होनी चाहिये, पर ऐसी नहीं देखी जाती। इसका कारण मानव स्वभाव की विचित्रता तथा श्रनेकरूपता ही है। जब हमारी प्रवृत्ति ही सदा एक-सी नहीं रहती तो श्रौरों की एक कैसे कही जा सकती है? इससे किवता में जो विशेषताये देखी जाती हैं वे मानव-स्वभाव-सुलभ ही हैं।

कला अभ्यासलच्य किय है; पर भावों के विषय में यह बात नहीं है। भाव स्वत: स्फूर्त होते हैं। जिस प्रकार काव्य की आत्मा रस-रूप भाव है उसी प्रकार कला का अन्त:करण कल्पना है और कल्पना काव्य का प्रमुख आधार है। स्वस्थ आत्मा के लिये स्वस्थ शरीर की स्वस्थता का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। अभि-व्यक्ति की मार्मिकता के लिये वाहरी उपादानों को जरूरत पड़ती है। साहित्य के इन दोनों पत्तों में वड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनके समुचित संयोग और सामञ्जस्य से ही साहित्य का सन्ना स्वरूप व्यक्त होता है।

शरीर से त्र्यात्मा सभी प्रकार श्रेष्ठ है। इसी प्रकार कान्य में कलापत्त से भावपत्त का महत्त्व अधिक है। भाव मनुष्य के मन का रसायन है। किन्तु कल्पना का विना सहारा लिये भावों की त्र्यभिन्यिक्त की संभावना होते हुए भी कलापत्त कम महत्त्वपूर्ण नहीं। प्राण का श्राधार शरीर है। देह से प्राण का ऐसा सम्बन्ध नहीं कि हम उसे दूसरे श्राधार में डाल दें। इसलिये देह श्रीर प्राण सदा एकात्म ही रहते हैं। इसी तरह काव्य में भाव श्रीर कला एकात्म हैं। काव्य कहुने से भाव श्रीर उसे व्यक्त करने की निपुणता दोनों का समान कप से बोध होता है। बल्कि काव्य का कलापच ही लेखक का कितत्व है। भाव तो चिरन्तन हैं श्रीर वे न तो मौलिक होते हैं श्रीर न किसी के श्रपने। उन्हें व्यक्त करने की निपुणता ही कवि की श्रपनी वस्तु है। इसीसे काव्य के कलापच के महस्त्व को श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता।

यहाँ कला केवल कान्य गुणों के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, कला के न्यापक रूप में नहीं।

# चौदहवीं छाया

### दृश्य काव्य (नाटक)

्रह्र्य काञ्य को रूपक कहते हैं। साधारणतः इसके लिये नाटक शब्द का व्यवहार होता है। यह अंग्रेजी ड्रामा (Drama) का पर्यायवाचक मान लिया गया है।

अभिनेता अर्थात् अभिनय करनेवाले (Actors) नाटक के पात्रों के रूप धारण करके उनके समान ही सब व्यापार करते हैं, जिससे वे दर्शकों को तत्तुल्य ही स्वाभाविक ज्ञात होते हैं। इसीसे अभिनय को अवस्था का अनुकरण वा नाट्य करना कहते हैं, अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्।

यह अनुकरण चार प्रकार का होता है। १ आंगिक अर्थात् अंगों के संचालन आदि के द्वारा २ वाचिक अर्थात् वचनों की भङ्गी से ३ आहार्य अर्थात् भूषण, वसन आदि से संवेश-रचना द्वारा और ४ सात्विक अर्थात् स्तम्भ आदि दश सात्विक अनुभावों द्वारा अनुकरण किया सम्पन्न होती है।

भवेदिभिनयोऽवस्थानुकारः स चतुर्विधः।
 श्राहिको नाचिकस्वैनमाहार्थः साल्विकस्तथा।। सा० द०

श्राचार्थ्यों ने नाटक के मुख्यतः तीन ही तत्त्व माने है—बस्तु वा कथावस्तु, नायक श्रोर रस। शेप कथोपकथन, देश, काल, पात्र को नायक के शैली को रम के नथा उद्देश्य को वस्तु के श्रन्तर्गत मान लेते है।

नाटक की कथा का नाम वस्तु है। नाटकीय वस्तु का उतना ही विस्तार होना चाहिय जिममे चार-पॉच घटो मे वह दिखाया जा सके। कथावस्तु प्रख्यान हो अर्थान ऐतिहामिक वा पौराणिक हो; अथवा उत्पाद्य हो अर्थान कल्पत हो या मिश्र हो अर्थान् इन दोनो का जिममे मिश्रण हो।

इस कथावस्तु के दो भेद होते है—१ आधिकारिक और २ प्रासं-गिक। आधिकारिक वस्तु वह है जो अधिकार्रा से अर्थान् नाटक के फल भागनेवाले व्यक्ति से संबंध रखनेवाली हैं। प्रामंगिक वस्तु वह है जो प्रसंगत: आई हुई आधिकारिक वस्तु की सहायना करनेवाली है। अभिप्राय यह कि प्रासंगिक कथावस्तु आधिकारिक कथावस्तु के उद्देश्य को पुष्ट करती रहे; एक दूसरे का विकास वा उत्कर्ष का साधन हो।

कथावस्तु के दो और भेद होते हैं—हरय और सूच्य। हरय वे हैं जिनका अभिनय रंगमंच पर प्रत्यच्तः दिखलाया जाता है और सूच्य वे हैं जिनका अभिनय नहीं दिखलाया जाता, केवल सूचना दे ही जाती है। इनके विभाग का उद्देश्य यह है कि जो घटनाये मधुर, उदात्त, सरस, आवश्यक और रोचक हैं वे तो समच में आवे और जो नीरस, अनुचित, अनावश्यक और अरोचक हों उनकी सूचनामात्र दे दी जाय। अर्थात उनसे दर्शकों को प्रकारान्तर से परिचय करा दिया जाय।

सूच्य कथाओं या घटनाओं का निद्र्शन पाँच प्रकार से होता है। उनके नाम है—१ विष्कंभक २ प्रवंशक ३ चूलिका ४ अंकमुख और ४ अंकावनार। पहले में मध्यम पात्रां द्वारा और दूसरे में नीच पात्रों द्वारा आगे की घटना वा कथा का निर्देश किया जाता है। तीसरे में नेपथ्य से कथा की सूचना दे दी जाती है। चौथे में वे अभिनेता जिनका अभिनय अंक के अन्त में होता है, आगे की घटना का निद्र्शन कर देते हैं। पाँचवाँ किसी अंक के अंत में रहता है और आगामी अंक का मूल होता है। नाटक या सिनेमा में अब ऐसा नहीं होता।

कथावस्तु के पाँच अंग हैं— १ आरंभ २ यत्न ३ प्रत्याशा ४ नियताप्ति और ४ फलागम । फलप्राप्ति वा उद्देश्य-सिद्धि के लिये जहाँ से कार्य चलता है वह आरंभ है। फलप्राप्ति के लिये सचेष्ट नायक जो उचित उपाय करता है वह यत्न है। फलप्राप्ति के लिये सचेष्ट नायक जो उचित उपाय करता है वह यत्न है। फलप्राप्ति की आशा होने लगती है उस व्या को प्रत्याशा कहते हैं। फलप्राप्ति की निश्चित अवस्था का नाम नियताप्ति है। अंत में जो मनोवांछित परिणाम दिखाया जाता है उसका नाम फलप्राप्ति है।

कान्य के समान नाटक में भी वृत्तियाँ हैं—? कौशिकी का शृङ्गार में, २ शात्वती का वीर में, ३ आरभटी का रौद्र तथा वीभत्स में और ४ भारती का सब रसों में प्रयोग होता है।

नाटक में पात्र ही प्रधान हैं श्रीर उनके चरित्र-चित्रण को बड़ा महत्त्व दिया जाता है। चरित्र-चित्रण के बिना रुचिर कथावस्तु भी श्ररोचक लगती है। इसके लिये कथोपकथन को इस प्रकार विकसित करना चाहिये जिससे चरित्र की सारी विशेषतायें दर्शकों की श्राँखों के सामने श्रा जायेँ। यह चित्रण श्रभिनयात्मक शैली वा परोच्न शैली से ही किया जाता है।

नाटक का प्रधानपात्र नायक वा नेता कहलाता है। वंशानुसार इसके तीन भेद होते हैं—१ दिव्य (देवता) २ श्रदिव्य (मानव) श्रीर ३ दिव्यादिव्य (श्रवतार)। स्वभावानुसार इसके चार भेद होते हैं—१ धीरोदात्त । यह सुशील, सचरित्र और सर्वगुण-संपन्न होता है। २ धीरललित । यह विनोदी, विलासी और जनप्रिय होता है। ३ धीरशांत । यह सरल स्वभाव का होता है। ४ धीरोद्धत । यह उद्धत, धमंडी श्रीर श्रात्मश्लाघी होता है। व्यवहार के श्रनुसार श्रद्धार में दिल्ला, धृष्ट, श्रनुकूल और शठ के भेद से चार प्रकार के नायक होते हैं।

नाटक में कथोपकथन की ही विशेषता है। यह कृतिम, निरर्थक, अशोभन, अरोचक और अस्पष्ट न हो। आचार्यों ने इसके तीन भाग किये हैं—१ नियतश्राच्य २ सर्वश्राच्य और ३ अश्राच्य वा स्वगत। नियतश्राच्य वह है जिसे रंगमंच के कुछ चुने हुए पात्र ही सुनें, सब नहीं। सर्वश्राच्य वह है जो सब पात्रों के सुनने योग्य होता है। अशाव्य वह है जिसे कोई पात्र आप ही आप इस ढंग से कहता है

कि कोई दूसरा न सुने। स्व<u>गत या श्रश्रान्य कथन में ही</u> पात्रों के सुख से नाटककार उनके मनोगत भाव व्यक्त कराता है। यह कुछ श्राजकल रंगमंच पर श्रस्वाभाविक-सा लगता है।

रस का वर्णन यथास्थान किया गया है।

# पन्द्रहर्वी छाया

#### नाटक के मेद

(क) स्वरूप के अनुसार (प्राचीन)

रूपक के दो भेद होते हैं—एक रूपक वा नाटक श्रौर दूसरा उप-रूपक। नाटक के दस भेद होते हैं—१ नाटक २ प्रकरण ३ भाण ४ व्यायोग ४ समवकार ६ डिम ७ ईहामृग = श्रङ्क ६ वीथी श्रौर १० प्रहसन।

१ नाटक श्रिभिनय-प्रधान वह दृश्य काव्य है जिसमें रूपक के पूर्ण लुज्जा हों। इसमे ४ से १० श्रंक तक हो सकते हैं। भारतीय नाटक श्राय: सुखान्त ही होते हैं।

२ नाटक के समान ही प्रकरण होता है। जैसा कि 'मुच्छ्रकदिक'। इसका अनुवाद हिन्दी में सुत्तभ है। ३ भाण का मुख्य उद्देश्य परिहास-पूर्ण धूर्तता का प्रदर्शन है। इसमें एक ही व्यक्ति प्रश्नरूप में कुछ कहता है और स्वयं ही उत्तर देता है। 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' भाण ही है। ४ व्यायोग वीररस-प्रधान रूपक है। हिदी में भी 'निर्भयभीम-व्यायोग' है। ४ समवकार तीन अंक का वीरर्स-प्रधान रूपक होता है। ६ डिम भयानक-रस-प्रधान चार अंक का होता है। ७ ईहामृग नायक-प्रतिनायकवाला रूपक है। म अंक करण्यस-प्रधान रूपक है। ६ वीथी भाण का-सा ही नाटक होता है। इसमें श्रङ्कार रस के साथ करण्य रस भी होता है। १० प्रहसन हास्यरस-प्रधान रूपक है। हिन्दी में प्रहसन की अधिकता है।

उपरूपक के १८ भेद होते हैं जिनकी हामावली और परिचय से कोई लाभ नहीं। क्योंकि ये प्राचीन परिपाटी के रूपक हैं और हिन्दी में अधिकांश का अवतार न हुआ है और न होने की संभावना ही है। इनमें नाटिका का 'रत्नावली' त्रोटक का 'विक्रमोर्वशी' और सदृक का 'कपू<sup>र</sup>र मंजरी' उदाहरण हैं जो संस्कृत और प्राकृत से हिन्दी मे अनूदित होकर आये हैं।

भागा, व्यायोग, अंक, वीथी और प्रहसन, ये पाँचो रूपक पुराने ढंग के एकांकी नाटक है। प्रहसन में एक अंक से अधिक भी अंक हो सकते है। उपहत्पक के गोष्टी, नाट्यरासक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेषण, रासक, श्रीगदित तथा विलासिका ये भी अपनी विशेषता रखते हुए एकांकी नाटक ही है।

#### (ख) विषयानुसार (नवीन)

हिन्दी के नाट्य-साहित्य का निर्माण प्रायः अनुवाद से हुआ है। इसमें संस्कृत के नाटकों का अनुवाद, शेक्सिपयर तथा मौलियर के नाटकों का अनुवाद और बँगला नाटकों का अनुवाद सिम्मिलित हैं। इस समय तक मौलिक नाटकों का कोई महत्त्व नहीं था, जो दो-चार लिखे गये थे। प्रसाद के नाटक ही मौलिक रूप से साहित्यिक महत्त्व को लेकर हिन्दी में अवतीर्ण हुए। वर्तमान हिन्दी नाट्य-साहित्य पौरस्य और पाश्चात्य प्रभावों से प्रभावित होकर प्रस्तुत हो रहा है। निम्निलिखत रूप में इनका वर्गीकरण हो सकता है।

१ सांस्कृतिक चेतना के नाटक—चन्द्रगुप्त, अजातशत्रु, पुर्य पर्व आदि हैं।

२ नैतिक चेतना के नाटक—रज्ञाबंधन, प्रतिशोध, राजमुकुट आदि हैं। इनमें राजकीय नैतिकता है। ऋष्णाजु नयुद्ध, सागर-विजय आदि में पौराणिक नैतिकता है। इस प्रकार इनमें नैतिक चेतना है।

३ समस्या-नाटक के दो प्रकार हैं—व्यक्ति की समस्या श्रीर सामाजिक तथा राजनीतिक समस्या। पहले में सिन्दूर की होली, दुविधा, कमला, छाया श्रादि हैं श्रीर दूसरी में सेवापथ, स्पद्धी, स्वर्ग की मलक श्रादि हैं।

४ रूपक के रूप में जो नाटक होता है उसे नाट्य-रूपक कहते हैं। इसमें 'प्रबोध चन्द्रोदय' संस्कृत और हिन्दी दोनों में प्रसिद्ध है। मौलिक रूप में प्रसादजी की 'कामना' ने अपना नाम खूब कमाया। ज्योतस्ता आदि अन्य भी एक दो नाट्य-रूपक हैं।

🗴 गीति-नाट्य में अनघ, वारा, राधा श्रादि की गणना होती है ।

पर इनमें भाव की भी प्रधानता है। इन्हें गीति-नाट्य कहने का आधार इनकी पद्मबद्धता ही है।

६ भाव-नाट्य में भाव की प्रधानता रहती है। इसमें अन्तःपुर

का छिद्र, अम्बा आदि की गणना होती है।

इन उपर्युक्त उद्देश्यमृलक विभागों के ऋतिरिक्त सामाजिक, ऐति-हासिक, पौराणिक, राजनैतिक, समस्यामूलक, भावात्मक आदि नामों से भी आधुनिक नाटकों का विभाग किया जाता है।

स्टेज पर मुक अभिनय का विभाग प्रदशन होने लगा है।

# सोलहर्वी द्वाया

#### एकांकी

उपन्यासों की प्रतिक्रिया जैसे कहानियाँ हैं वैसे हो नाटकों की प्रतिक्रिया एकांकी नाटक हैं। पुरानी प्रचलित परिपाटी को तोड़फोड़कर ही इनका निर्माण हुआ है। आजकल हिन्दी-साहित्य में एकांकी रूपकों की बाढ़-सी जो आ गयी है उसका कारण केवल यही है कि समय की प्रगति और कला की दृष्टि से पुराने ढंग के बड़े-बड़े नाटक नागरिकों के मनोरंजन के उपयुक्त नहीं रहे। एकांकी अभिनयोपयोगी न भी हुआ तो कहानी-सा पढ़कर उससे आनन्द उठाया जा सकता है।

एकांकी अपने आप में संपूर्ण होता है। उसकी अपनी सत्ता और महत्ता है। उसका अपना प्राण है जिसकी अभिन्यञ्जना का उसका अपना निराला ढंग है। वह किसी के आश्रित नहीं। कुशल कलाकार कोई भी कहानी, घटना, प्रसंग, जीवन की समस्या आदि को लेकर उसे ऐसा सजीव बना देता है जो सीधे हृद्य पर जाकर चोट करता है। सारांश यह कि एकांकी का सभी कुछ विषय हो सकता है और कला-कार उसे प्रभावपूर्ण बना सकता है।

एकांकी नाटक की कथावस्तु एक ही निश्चित लच्य को लेकर चलती है। उसमें अवान्तर प्रसङ्ग न आने चाहिये। परिस्थिति, घटना, चरित्र आदि के विकास मे, संयम की आवश्यकता है। किसी प्रकार की शिथिलता अवांछनीय है। अभिन्यिक में भावुकता की, अर्थ की, बास्तविकता की और मानसिक स्थिति की, विशेषता होनी चाहिये। यों ही पात्रों का वार्तालाप लिख देने से एकांकी नाटक नहीं हो सकता। एकांकी की सबसे बड़ी बात है चिन्ता-राशि की समृद्धता। एकांकी एक दृश्य में भी समाप्त हो सकता है और उसमें अनेक दृश्य भी हो सकते हैं। आधुनिक एकांकी नाटकों में अभिनय-संकेतों (Stage-Direction) की प्रधानता देखने में आती है।

हिन्दी में स्वतन्त्र रूप से गीति-नाट्य नहीं लिखे गये हैं। 'तारा' बंगला से अनूदित अनुकान्त गीतिनाट्य है। अन्दोबिद्ध वार्तालाप लिख देने से ही कोई रचना गीतिनाट्य की श्रेणी में नहीं आ सकती। उनके कथन में लय भी होना चाहिये और स्वर का आरोहावरोह भी। उनका जोग्दार होना तो अत्यावश्यक है। बँगला स्टेज पर इनका अच्छा प्रदर्शन होता है। अपना स्टेज न होने पर भी हिन्दी में 'कृष्णार्ज न युद्ध' जैसे गीतिनाट्य लिखे जायँ तो उसका सौभाग्य है। उसमें अहीन्द्र चौधरी का जिन्होंने अभिनय देखा है, वे गीतिनाट्य की उपयोगिता और महत्ता को समक सकते हैं।

हिन्दी में भावनाट्य के भी दर्शन होने लगे हैं। उदयशंकर भट्ट इसके सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। उन्होंने 'मत्स्यगन्धा' 'विश्वामित्र' श्रीर 'राधा' नामक तीन भावनाट्य लिखे हैं। छन्दोबद्ध होने से कुछ लोग इन्हें गीतिनाट्य ही कहते हैं पर है वे भावनाट्य ही। लेखक का ऐसा ही विचार है। उनके मत से भावनाट्य का लच्चण है—"संकेतमय एवं स्पष्ट भावविलास, परिस्थिति से उत्पन्न एकान्त मानस उद्रेक, पल-पल में कल्पना के सहारे श्रनुभूति की प्रौढ़ता"। यह जिसमें हो वह भावनाट्य है।

"भावनाट्य एक प्रकार की मानसिक उथल-पुथल मचानेवाली भावधारा को लेकर चलता है और अपनी शृङ्खला में लम्बे-लम्बे छोरों से जोड़कर समिन्वित को प्रहण करता है। प्रकृति छोर गीति उसके आलंबन हैं और विचार उद्दीपन, इसीलिए परिण्ति रस है। कायिक व्यापार उसमें नहीं होते, यदि होते हैं तो बहुत थोड़े। केवल उसमें मानसिक चिन्तन का सत्तत प्रदशन होता है।" यह भी भावनाट्य के सम्बन्ध में उनका मत है।

जिस नाटक में एक ही पात्र बोलता है उसे श्रंग्रेजी में 'मोनो-ड्रामा' कहते हैं। संस्कृत में 'श्राकाशभापित' नाम से नाटक का एक प्रकार है। उसमें एक ही पात्र बोलता है। हिन्दी में भारतेन्दु का लिखा 'वैदिकी हिसा हिसा न भवति' ऐसा ही एकपात्री श्राकाश-भाषित है जिसका उल्लेख हो चुका है।

सेठ गोविन्ददास के 'चतुष्पथ' में भिन्न-भिन्न प्रकार के चार 'मोनो-ड्रामा' संगृहीत हैं। 'प्रलय श्रीर मृष्टि' मे एक ही पात्र है श्रीर कई लघु यवनिकाये हैं। 'श्रलवेला' एक एकांकी नाटक है जिसमें पात्र एक श्रादमी श्रीर उसका घोड़ा है। 'शाप श्रीर वर' दो भागो में एक नाटक है जिसमे एक दम्पित पात्र हैं। 'सचा जीवन' एक 'श्राकाश-भाषित' एकांकी नाटक है।

सिनमा भी नाटक का ही एक रूप है। इसमे संवाद ही की प्रधानता रहती है, वर्णन की नहीं। क्योंकि अध्ययन के लिये सिनमा-संवाद प्रस्तुत नहीं होता। सिनेमा का ऐसा संवाद जहाँ उपदेश और वर्णन के भाव से विस्तार पाता है वहाँ उद्धे जक हो जाता है। इसमें अनावश्यक गीतों की अवतारणा भी अरुन्तुद होती है। हिन्दी में ऐसे संवाद लिखनेवालों के नाम चित्रपट में दिखायी पड़ते हैं। हिन्दी के कलाकार भी सिनेमा में पहुंचे हैं पर असाहित्यक निर्देशक के निर्देश के कारण इनकी स्वतन्त्रता रहने नहीं पाती। उन्हें चाहिये कि हिन्दी-साहित्य की समुन्नति और उसकी मर्यादा का ध्यान रखकर ही जो लिखना हो, लिखे।

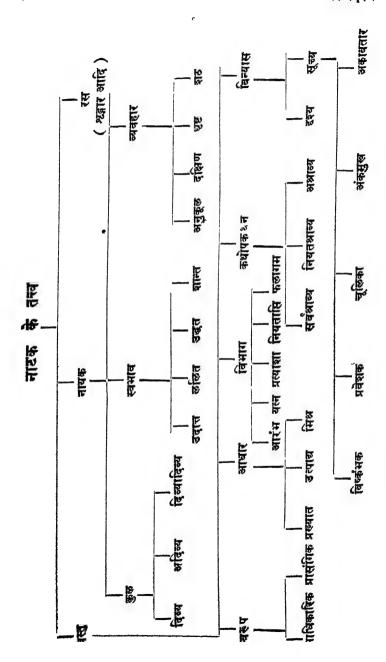

# सत्रहर्वी ब्राया

### कवि और भावक

किव और भावक में कोई भेद हैं वा दोनों ही एक स्वभाव के हैं, अथवा किव का भावक होना या भावक का किव होना संभव है या असंभव, इन वातों को लेकर पत्त और विपत्त में आलोचना-प्रत्या लोचना का अन्त नहीं। आज का पार्वात्य साहित्य, इस विवाद का बड़ा अखाड़ा है। यहीं क्यो, प्राच्य साहित्य भी इस विपय में पिछड़ा हुआ नहीं है। उसमें भी इसका मार्मिक विवेचन है।

प्रतिभा दो प्रकार की होती है—एक कार्यित्री अर्थान् कि का उपकार करनेवाली और दूसरी भावियत्री अर्थान् भावक का—सहदय का उपकार करनेवाली। पहली काव्य-रचना में सहायक होती और दूसरी कि के श्रम और भाव को हृद्यंगम करने में सहायक होती है। इसी बात को लेकर एक कि का कथन है कि कोई अर्थान् कार्यित्री-प्रतिभा-विशिष्ट कि वचन-रचना में चतुर होता है और कोई—दूसरा भावियत्री-प्रतिभाविशिष्ट भावक सुनने में अर्थान् सुनकर भावना करने में समर्थ होता है। जैसे एक पत्थर सोना उपजाता है और दूसरा पत्थर—निकषपापाण (कसौटी) उसकी परीचा में चम होता है।

क<u>वित्व से भावकत्व के छौर भावकत्व से किवत्व के पृथक हो</u>ने का कारण यह है कि दोनों के विषय भिन्न-भिन्न है। एक का विषय शन्द छौर अर्थ है छौर दूसरे का विषय रसास्वादन है। यह विषय-भिन्नता है। इनकी रूप-भिन्नता भी है। क<u>वि काव्य करनेवाला होता</u> है छौर उसमें तन्मय होनेवाला भावक होता है।

कहते हैं कि किव भी भावना करता है श्रौर भावक भी किवता करता है। उद्धृत रलोक के तीसरे चरण का श्राशय है कि 'कल्याणी, तेरी बुद्धि तो दोनो प्रकार की—कारियत्री श्रौर भावियत्री—है जिससे हमें विस्मय होता है '। इससे एक का दोनों होना—किव श्रौर भावक

१ किश्चिद्वाचं रचयितुमलं श्रोतुमेवापरस्तां कल्माणी ते मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति । नह्येकस्मिन्नतिशयवतां सिन्नपातो गुग्गाना-मेक. सुते कनकमुपलस्तन्परीचान्चमोऽन्य. ॥ काच्यमीमांसाः

होना—निश्चित है। ऐसे कुछ भावक हो सकते हैं जो किव भी हों। यहाँ यह कहा जा सकता है कि भावक भी भिन्न-भिन्न प्रकार के होते है। इनमें एकता नहीं पायी जाती।

कोई भावक वचन का अर्थात् शब्दगुम्फन के सौष्ठव का भावक — विवेचक होता है; कोई हृदय का अर्थात् काव्य के मर्भ का जानकार होता है; और कोई भावक सात्विक तथा आङ्गिक अनुभावों का प्रदर्शन-पूर्वक विचारक होता है। कोई तो गुग्ग ही गुग्ग का गाहक है; कोई दोष ही दोष हूँ दता है और कोई गुग्ग-प्रहग्ग-पूर्वक दोष-त्यागी भावक होता है।

महकवि भवभूति के नाटकों का, शताब्दियाँ बीत जाने पर भी जो श्राज समादर है वह या उसका कुछ श्रंश उन्हें उस समय प्राप्त नहीं था जब कि उनंकी रचना हुई थी। इसीसे वे दु:खित होकर कहते हैं काल का—समय का श्रन्त नहीं श्रीर पृथ्वी भी बड़ी है। किसी न किसी समय श्रीर कही न कही मुफ-जैसा कोई उत्पन्न होगा जो मेरी कृति को समकेगा श्रीर उसका गुण गावेगा; मुफ जैसा ही श्रानन्द उठावेगा ।

मूल में समानधर्मा जो विशेषण है वह ध्यान देने योग्य है। इस से यह व्यक्त होता है कि किव और भावक का एक ही धर्म है। किव अपनी विवता के मर्मझ होने के कारण ही ममेझ भावक की आशा करता है। इस दशा में यह कहा जा सकता है कि किव भावक है और भावक कि । कि केवल किवता करने के कारण ही किव कहलाने का अधिकारी नहीं है, किन्तु किवता के नत्त्व को अधिगत करने के कारण भी। इससे इनमें भेद नहीं है।

टेनिसन भी यही कहता है कि किव को दुःख मत दो, तंग न

१ वाग्भावको भवेत्कश्चित् करिचत् हृदयभावकः ।
 सात्विकराद्विकः कैरिचत् अनुभावेश्च भावकः ॥
 गुग्गादानपर. करिचत् दोषादानपरोऽपर. ।
 गुग्गादोषाहृतित्यागपरः कश्चन भावकः ॥ काव्यमीमांसा

२ उत्पत्स्यते सपिद कोऽपि समानधर्मा कालो हार्य निरविधिविंपुत्ता च पृथ्वी । मा० माधव

करो । क्योंकि तुम इस योग्य नहीं कि उसकी कविना को समम सको, उसके मन की थाह पा सको ।

एक किन की स्र्कि का आशय है कि हे ब्रह्मा, अन्य पापों की बातें जितनी चाहो लिखो, पर अरिसक को किनता सुनाने की बात नहीं लिखो, नहीं लिखों?। इस से भी किन के भावक होने की बात व्यक्त होती है। वह अपनी किनता की सरसता को सममता है तभी अरिसकों को किनता सुनाने से दूर रहने की माँग करता है।

यह एक पत्त की बात है। दूसरा पत्त कहता है कि किव यदि भावक होता तो राजशेखर यह बात कैसे कहते कि भावक किव का मित्र, स्वामी, मन्त्री, शिष्य, आचार्य और ऐसे ही क्या-क्या न<sup>3</sup> है!

जब भावक जनसमाज में किय का गुण गाता है, उसका यशो-विस्तार करता है तब वह उसका मित्र है। दोपापवाद से बचान के कारण भावक किव का स्वामी कहा जाता है। जब भावक किव को अपनी भावना द्वारा मन्त्रणा देता है तब उसका मन्त्री होता है। जब भावक जिज्ञासु-भाव से किव-रचना मे पैठता है तब वह शिष्य और जब देख-सुनकर उपदेश देता है तब उसका आचार्य बन जाता है। इस प्रकार किव भावक से एक बारगी ही अलग हो जाता है।

एक कृति का कथन है कि विना साहित्यज्ञों के—रस अलंकार आदि के पारिखयों के कितयों के सुयश का विकास कभी संभव नहीं र है। इस प्रकार भावक कित का उन्नायक है।

<sup>1</sup> Vex not thou the poet's mind With thy shallow wit, Vex not thou the poet's mind For thou canst not fathom it.

२ इतरपापशतानि यथेच्छया वितर तानि स हे चतुरानन । श्रमसिकेषु कवित्व-निवेदनं शिरसि मा लिख मा लिख मा तिखा।

३ स्वामी मित्रं च मन्त्री च शिष्यश्चाचार्य एव च । कविर्भवति ही चित्रं कि हि तदान्न भावकः । कान्यमीमांसा

<sup>😮</sup> विना न साहित्यविदा परत्र गुगाः क्यंचिन् प्रथते कवीनाम् ॥

तुलसीदासजी कहते हैं—

मियामायिक मुक्ता छिव जैसी, श्रीह गिरि गज सिर सोह न तैसी।
नृप किरीट तरुणी तन पाई, जहिंदि सकत सोभा श्रीधकाई॥
तैसिंदि सुकवि कवित बुध कहिंदी, उपजत धनत श्रनत छिव लहेंदी।
इनसे कवि श्रीर भावक की भिन्नता का सिद्धान्त प्रिरपृष्ट होता है।
कवि श्रकवर की यह सूक्ति भी कवि श्रीर भावक को भिन्न बताती है—

हुआ चमन में हुजूमे बुजबुज किया जो गुज ने जमाज पैदा। कमी नहीं कद्रद्राँ की अकबर करें तो कोई कमाज पैदा।

जिस दिन फूल ने श्रप्रना सौन्दर्य-सौरभ फैलाया उस दिन बाटिका में बुलबुलों की भरमार हो गयी। कद्रदानों की—गुण-गौरव गानेवालों की—गुणगाहकों की कमी नही। कोई कमाल की चीज पैदा करे तो! श्रपूर्व वस्तु का श्राविभाव तो करे! एक किव की यह सूक्ति भी इसी सिद्धान्त का समर्थन करती है—

गुण ना हेरानी गुणगाहक हेरानी है।

इस प्रकार इनके पत्त-विपत्त में साधक-बाधक प्रमाणों का स्रन्त नहीं है। पर व्यवहारत: इनकी एकता खोर भिन्नता का भी थोड़ा बहुत विवेचन हो जाना चाहिये।

यह प्राय: देखा जाता है कि व्यक्ति-विशेष में विशिष्ट प्रतिमा होती है। कोई लेखक होता है तो कोई वका, कोई नाटककार होता है तो कोई कहानीकार, कोई किव होता है तो कोई विवेचक। तुलसीदास से लेकर उपाध्यायजी तक के किव किव के रूप में ही रहे। प्रेमचन्द और सुदर्शन कथाकार ही रहे। गिरीशचन्द्र नाटककार ही हुए और शरचन्द्र कथाकार ही। कोई-कोई इसके अपवाद भी हैं, किन्तु उनकी प्रतिभा का स्फुरण जैसे एक विषय में देखा जाता है वैसे अन्य विषयों मे नहीं।

महादेवी किव से चित्रकार न कहलायीं, यद्यपि उनकी किवत्वकला से चित्रकला न्यून नहीं है। किसी प्रसिद्ध चित्रकार के चित्र से उनका चित्र चित्र-कला की दृष्टि से समकत्तता कर सकता है। फिर भी उनका वैशिष्ट्य किवत्वकला में ही माना जाता है। रवीन्द्र सब कुछ होते हुए भी कवीन्द्र ही कहलाये। भारतेन्द्रजी ने भिन्न-भिन्न विषयों पर पुस्तके खिखीं पर प्रकृत रूप में वे किव थे। प्रसादजी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबन्ध, किवता आदि सब कुछ लिखा पर वे किव थे और किव ही रहेंगे। उनकी सारी कृतियों में किवता की ही मलक पायी जाती है।

द्विवेदीजी त्र्यौर शुक्लजी, दोनों ने किवता की है पर उन दोनों को समालोचक की ही प्रशस्ति प्राप्त है।

पाश्चात्य पिएडतों मे भी जो विचारक या चिन्तक रहे, उनका वही रूप बना रहा। किव भी किव से समालाचक की श्रेणी मे नहीं श्राये। कुछ कोविद ऐसे हैं जिनके दोनो रूप देखे जाते हैं, जैसे कि कालरिज, मैध्यू श्रानिल्ड, बर्नार्ड शा, श्रवरक्रांवी श्रादि। किन्तु इनकी प्रसिद्धि दोनों में समान भाव से नहीं है।

वृचर ने स्पष्ट लिखा है—काञ्यानन्द के सम्वन्ध में आरिस्टाटिल का मत है कि वह स्रष्टा वा किव का नहीं बल्क द्रष्टा का है जो रचना के मर्भ को समक्तता है।

जो साहित्यक और समालोक्क भी हैं उनकी समालोक्ना में एक विशेषता देखी जाती है। उनकी जैसी साहित्य-सृष्टि होती है वैसी ही उनकी समालोक्ना भी। तुलनात्मक दृष्टि से इनकी कृति की समालोक्ना करने पर यह बात श्रविदित नहीं रहेगी। कारण यह है कि कि कि मिन में विचार-बुद्धि नियन्त्रित हो जाती है जो श्रपने वैभव को प्रकाश नहीं कर पाती। किव में कल्पना की प्रधानता रहती है और विचारक में बुद्धि की। जो किव श्रपनी प्रतिभा से, संस्कार से, विवश हो जाता है वह निरपेत्त नहीं रह सकता। समालोक्क को सब प्रकार से निरपेत्त श्रीर स्ववश होना चाहिये। कल्पनाप्रिय किव के लिये यह श्रमंभव है। यह विषय तक-वितर्क से श्रन्य नहीं कहा जा सकता। स्वीन्द्रनाथ की ऐसी श्रधिकांश समालोक्नाये है जो उनकी साहित्य-सृष्टि के श्रनुरूप ही हैं। उनमें उसीका स्वरूप प्रकाशित होता है। उनकी साहित्य-सृष्टि श्रीर समालोक्ना में एक प्रकार का श्रन्योन्याश्रय-सा है। यह उनके साहित्य के श्रध्ययन में वड़ी सहायक है।

यह प्रत्यच अनुभव की बात है कि किव भावक नहीं हो सकता। 'काठ्यालोक' के उदाहरणों में कुछ पद्यों की ऐसी व्याख्या की गयी है कि उनके किवयों ने स्वयं लेखक से कहा है कि हमने तो कभी संच भी न था कि इनकी ऐसी व्याख्या की जा सकती है; इनकी इतनी बारीकियाँ निकाली जा सकती हैं; इनका ऐसा तथ्योद्घाटन किया जा

<sup>1</sup> Aristotle's theory has regard to the pleasure not of the maker, but of the spectator who contemplates the finished products.

सकता है। जो यह कहते हैं कि रचनाकाल में कलाकार, विशेषत: किव अपनी रचना का आनन्द लेता रहता है, उदू के शायरों में अधिकतर यह बात देखी जाती है, वह बात दूसरी है। भावक का काम केवल आनन्द ही लेना नहीं है। वह कलात्मक ज्ञान के साथ विश्लेपण बुद्धि भी रखता है। वह मित्र, मन्त्री आदि होने का भी दावा रखता है।

किव का चित्त यदि अपनी सृष्टि में सर्वतोभावेन स्वयं ही लीन हो जाय तो उसकी मृष्टि-शिक दुर्वल हो जाती है। वह शिक्तशाली होने पर भी सामध्यों चित साहित्य की सृष्टि नहीं कर सकता। भावक जैसे भाव आदि का विश्लेषण करके काव्य सममने की विष्टा करता है वैसा किव नहीं करता। वह इन विषयों में सचेत रहता है पर समीज्ञक नहीं बन जाता। किव का काम है रस को भोग्य बनाना न कि उसका स्वयं चर्वण करने लग जाना। वह पहले स्रष्टा है, पीछे भले ही भोका हो। स्रष्टा समालोचक नहीं होता।

निष्कर्ष यह कि सर्जन—सृष्टि करना और आलोचन—विचार करना दोनों दो शक्तियों के काम हैं, विभिन्न मानसिक क्रियायें हैं। यह सत्य है, श्रामक नहीं। श्रेष्ठ साहित्य के स्रष्टा की विचार-शक्ति न्यून होती है और जो श्रेष्ट समालोचक हैं वे प्राय: श्रेष्ठ स्रष्टा नहीं होते।

इस समस्या का समाधान इस प्रकार हो सकता है कि यदि कलाकार में रिसकता—भावकता भी हो तो वह कलाकार और भावक, दोनों हो सकता है। 'किविहिं सामाजिकतुल्य एव'। पर ये दो प्रकार की प्रतिभायें हैं—गुण हैं, इसमें सन्देह नही। टी० एस० इलियट का कहना है कि कलाकार जितना ही परिपूर्ण—कुशल होगा उतना ही उसके भीतर के भोका मानव और सर्जक मस्तिष्क की प्रथकता परिस्फुट होगी'। यही बात कोचे भी कहते हैं—'जब दूसरों को और अपने को एक ही विशुद्ध काव्यानन्द की उपलब्धि हो' तभी सामाजिकगत तथा रसिकगत रस की बात कही जा सकती हैं।

<sup>1</sup> The more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates

<sup>2 ...</sup> bestowing pure poetic joy either upon others or upon himself.

# **अ**म्डवाँ प्रकाश दोष

#### पहली छाया

#### शब्द-दोष

काव्य का निर्दोष होना बहुत ही आवश्यक है। क्योकि दोष काव्य-कलेवर को कलुषित कर देता है। पर दोप है क्या? इसके सम्बन्ध मे श्रामिपुराण कहता है कि 'काव्यास्वाद मे जो उद्दोग पैदा करता है वह दोप हैं। दर्पणकार कहते है कि 'शब्दार्थ द्वारा जो रस के अपकर्षक ही नकारक है वे ही दोप हैं। काव्य-प्रकाशकार मन्मट कहते हैं कि-

'जिस्से मुख्य अर्थ का अपकर्ष हो वह दोष है।'

किव का अभिन्नेत अर्थ ही मुख्य अर्थ है। किव जहाँ वाच्य अर्थ मे उत्कर्ष दिखलाना चाहता है वहाँ वाच्य अर्थ मुख्य अर्थ होता है। कवि जहाँ रुस भाव त्रादि में सर्वोत्कृष्ट चमत्कार चाहता है वहाँ रस भाव श्चादि ही मुख्यार्थ समभे जाते हैं। परम्परा सम्बन्ध से शब्द भी मुख्यार्थ माना गया<sup>3</sup> है'। वामन ने गुणों के विरोध में श्रानेवालों को दोष कहा है। अतः अविलंब मुख्यार्थ की प्रतीति में - चमत्कार के तत्काल ज्ञान होने मे वाधा पहुँचानेवाले दोष हैं जो त्याज्य माने जाते पहें।

१ उद्वेगजनको दोष.।

२ दोषास्तस्यापकर्षकाः ।

३ मुख्यार्थहतिदोंषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्यः। उनयोपयोगिनः स्यु: शब्दाद्याः तेन तेष्वपि स ।

४ गुराविपर्ययातमानो दोषाः।

भ नीरसे त्वविलंबितचमत्कारिवाक्यार्थप्रतीतिविघातका एव हेयाः । कान्यप्रदीपः

त्रानल्ड का कहना है कि अपनी अपेक्षा अपनी कला का समादर अधिक आवश्यक है । यह दोषत्याग को ही लक्ष्य में रखकर उक्त है।

इस काव्य-दोष के १ शब्द-दोष २ अर्थ-दोष और ३ रस-दोष तीन भेद होते हैं। अपकर्ष भी तीन प्रकार का होता है—१ काव्यास्वाद-रोधक २ काव्योत्कर्ष-विनाशक और काव्यास्वाद-वितम्बक। अभिप्राय यह कि कवि के अभिप्रतार्थ की प्रतीति में अनेक प्रकार के जो प्रतिबन्ध हैं वे दोष है। दोषो की इयत्ता नहीं हो सकती। पदगत, पदांशगत और वाक्यगत जो दोष हैं वे शब्दाशित ही हैं। इससे इनकी गणना शब्द-दोषों में ही की जाती है।

### शब्द-दोष

वाक्यार्थ के बोध होने में जो प्रथम-प्रथम दोप प्रश्ति होते हैं वे शब्द-दोष है। शब्द के दोष १ पदगत २ पदांशगत श्रीर ३ वाक्यगत होते हैं।

१ श्रुतिकटु—सुन्दर श्रीर मधुर से मधुर शब्दों का प्रयोग किव के श्रधीन है। फिर भी किव वैसा प्रयोग न करके जहाँ कानों को खटकने-वाले शब्दों का प्रयोग करता है वहाँ श्रुतिकटु दोष होता है। जैसे,

कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता<sup>२</sup>। सार्रेग में उठ्ठी स्वर-छहरी देने छगे ताळ भी ताल।

कसती कटि थीं किनष्ठ मां श्रसि देतीं मक्त घिनिष्ठ मां कह क्यों न किया हमें प्रजा पहनाती वह ज्येष्ठ मां खजा।

इन पद्यों के काले वर्ण कानों को खटकते हैं ऋौर पाठकों के चित्त में उद्घेग उत्पन्न कर देते है। यहाँ पुरुष वर्णों का प्रयोग पद्यगत-रमास्वादन का विघातक है।

दिव्यशी—जहाँ रौद्र रस आदि व्यंग्य हो वहाँ यह दोष दोष नहीं रह जाता। क्योंकि वहाँ श्रोता के मन में उद्धेग होने का प्रश्न ही नहीं रहता।

<sup>1</sup> Let us at least have so much respect for our art as to prefer it to ourselves.

९ इस प्रकाश में उद्धृत कवितात्रों के कवियों के नाम नहीं दिये गये हैं।

२. च्युतसंस्कार-भाषा-संस्कारक व्याकरण के विरुद्ध पद का प्रयोग होना च्युत-संस्कार दोष है।

(१) लिंगदोष-पंतजी तो डंके की चोट लिग-विपर्यय करते

हैं और दूसरे भी इससे बाज नहीं आते।

- (क) कब आयेगा मिलन वात उमडेगी सुस्र हिल्लोल I
- (ख) विपी स्तर में एक पावक रक्त कणकण चुम।
- (२) वचनदोप-कह न सके कुछ बात प्राण् था जैसे छुटता।
- (३) कारकदोप-(क) शोभित अशोक सिहासन में (ख) मेरे में कुछ नये गर्व कण आकर उसरे।

(४) सन्धिदोष-क्यों प्राणोह जित हैं चंचज ।

यहाँ प्राण और उद्घेलित का अलग-अलग रहना ही आवश्यक है। संस्कृत-हिन्दी शब्दों का सन्धि, समास, प्रत्यय द्वीरा मिलाना, जैसे 'सराहनीय' 'है पुरुष पर्व करताभिषेक' श्रादि प्रयोग दुष्ट ही हैं।

(४) प्रत्यय-दोष-प्रेम शक्ति से चिर निरस्न हो बावेगी पाशवता। कहना नहीं होगा कि 'मेरे मे' के स्थान पर 'मुक्त में' श्रीर 'पाशवता' के स्थान पर 'पश्चता' या 'पाशव' ही प्रयोग शुद्ध हैं। यहाँ एक ही ऋर्थ मे दो भाववाचक प्रत्यय हैं।

३, अप्रयुक्त-व्याकरण आदि से सिद्ध पर का भी अप्रचितत प्रयोग श्रप्रयुक्त दोष कहलाता है।

अकाल में मएडए माँगते माँड नहीं मिलता मँडघोवन भी ।

यहाँ 'मरहप' 'मँहपीवों' के अर्थ में आया है। यद्यपि पद शुद्ध है तथापि 'मएडप' मॅंड्वे के ऋर्थ में ही प्रयुक्त होता है, मॅंडपीवों के अथ में नहीं। काव्य मे ऐसे प्रयोग दूपित हैं। क्योंकि इससे पाठकों को शीघ्र पदार्थों का अर्थावगम नहीं होता।

राजकब भिक्षाचरण से बगा भरने पेट।

यहाँ भिन्नाटन के स्थान पर भिन्नाचरण अप्रयुक्त है।

थ. ऋसमर्थ-जिस अर्थ को प्रकट करने के लिये जो पद रखा जाय उससे अभीष्ट अर्थ की प्रतीति न होना असमर्थ दोप है।

मीं कंक्य भूषस अलंकार, उत्सर्ग कर दिये क्यों अपार?

यहाँ उत्सर्ग छोड़ने के ऋर्य में श्राया है पर दान देने का अर्थ-बोध करता है जो यहाँ नहीं है।

भारत के नभ का प्रभापूर्य, शीतजच्छाय सांस्कृतिक सूर्यं अस्तमित श्राज रे—तमस्तूर्य दिङ्गएडल ।

इसमें 'प्रभापूर्य' का प्रकाश करनेवाला और 'तमस्तूर्य' का अंधकार की तुरही बजा रही हो, अर्थ किया गया है पर इनके 'प्रभा से भरने योग्य' और 'अंधकार रूपी तुरही' ये ही अर्थ हो सकते हैं, अन्य नहीं। पृष्ठपोषक भले ही बाल की खाल निकालें। पर यहाँ असमर्थ तोष है।

दिप्पणी—एकार्थवाची शब्दों में अप्रयुक्त दोष होता है और असमर्थ दोप अनेकार्थवाची शब्दों में। पहले मे अर्थ किसी प्रकार दवता नहीं और दूसरे में अभिप्रेतार्थ दव जाता है।

(क) अयथार्थ दोष-यथार्थ के अभाव मे यह दोष होता है।

बिये स्वर्णं श्रारती भक्तजन करते शंखध्वनि भनकार ।

दूसरे चरण मे अयथार्थ दोष है। क्यों कि तारों के शब्दों में ही भनकार का व्यवहार होता है।

पू. निहितार्थ—जहाँ दो अथौँवाले पद का अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग किया जाता है वहाँ यह दोष होता है।

> अथवा प्रथम ऋतुकाल का प्रदोष आज कानन कुमारियाँ चलीं द्रृत बहलाने को । खोलतीं पटल प्रतिपटल अधीरता से अटल उरोज अनुराग दिखलाने को ।

श्चरत उरोत श्रनुराग दिखलाने को। इसमें जो 'उरोज' शब्द है उसके दो अर्थ हैं—'स्तन' और 'हृद्यगत'। पर दोनों अर्थों में अप्रसिद्ध दूसरे अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। वह निहिताथ है। यह अनेकार्थ शब्दों में होता है।

दिलाकी—अप्रयुक्त दोष प्रयोगाभाव से और निहितार्थ विरत्तप्रयोग के कारण दूषित होता है। असमर्थ में अर्थ की प्रतीति नहीं होती और निहितार्थ में देर से प्रतीति होती है। खेष और यमक आदि अलंकारों मे ये दोनों दोष नहीं माने जाते।

६, श्रतुचितार्थ—जहाँ प्रयुक्त पद से प्रतिपाद्य अर्थ का तिरस्कार हो वहाँ यह दोष होता है।

पर्जंग से पनना पर घान के जनिन आनन-इन्दु विजोकती। अर्थ है-साता वच्चे को पर्जंग से उठाकर और पत्नने पर रखकर

उसका मुख-चन्द्र देखती है। यहाँ 'घाल के' का ऋथ भले ही कहीं पर रखना होता हो; पर उसका ऋथे 'मार कर' प्रसिद्ध है। जैसे 'रे कुल-घालक'। इससे माता के स्नेह में हीनता का द्योतन होता है।

> भारत के नवयुवकगण रख उद्देश्य महान । होते हैं जन-युद्ध में बिज-पशु से बिजदान ॥ राम.

भारत के उत्साही वीर युवकों को बिल-पशु की उपमा देना उनको कातर—हीन बनाना है। क्योंकि वे उत्साह से स्वेच्छा-पूर्वक स्वातंत्र्य-युद्ध में प्राग्य-त्याग करते हैं और यज्ञ के पशु परवश होकर मरते हैं। यहाँ अभीष्ट अर्थ के तिरस्कार से अनुचिताथ दोप है।

- ७. निरर्थक-पाद-पूर्ति के लिये या छन्द:-सिद्धि के लिये अनावश्यक पदों के प्रयोग में यह दोष होता है।
  - (क) किये चला जा रहा निदारुण यह लय नर्तन।
- (स) दास बनने का बहाना किस बिये ! क्या मुक्ते दासी कहाना इसिबये देव हो कर तुम सदा मेरे रहो और देवी ही मुक्ते रक्सो आहो ! 'निदारुए' में 'नि' केवल पदपूर्ति और 'श्रहो' केवल छन्द की अनुशाससिद्धि के लिये ही श्राये हैं।

द्र. श्रवाचक—जिस शब्द का प्रयोग जिस श्रर्थ के लिये किया काय उस शब्द से वांछित श्रर्थ न निकले तो यह दोष होता है।

कनक से दिन मोती सी रात सुनहत्ती साँक गुजाबी प्रात । भिटाता रँगता बारंबार कौन जग का यह चित्राचार।

निवाधार का अर्थ है चित्र रखनं की वस्तु—अलबम। पर यहाँ चित्रकार का अर्थ अभीष्ट है। चित्राधार से यह अर्थ—जगत् का कौन चित्रकार है जो दिन-रात और प्रात:-सन्ध्या को सुनहते, रूपहले, पीले और गुलाबी रंगों से बारंबार रँगता और उन्हें मिटाता है, लिया गया है।

- श्रश्लील—जहाँ लजा-जनक, घृणास्पद श्रीर श्रमंगल-वाचक पद प्रयक्त हों वहाँ यह दोष होता है।
  - (क) धिक् मैथुन-बाहार-यन्त्र । (ख) रहते चृते में मबदूर ।
  - '(ग) चोरत है पर उक्ति को जे कवि ह्वै स्वच्छन्द । वे उत्सर्ग रू बमन को उपमोगत मतिमंद ।
  - (घ) मधुरता में मरी सी श्रजान ।
- 'कं' 'खं' के मैथुन-यन्त्र और चूते शब्द लज्जाजनक हैं। यद्यपि यहाँ चूते का अर्थ चूते हुए अप्पर के नीचे है। 'ग' में उत्सग और

बमन घृणाव्यञ्जक शव्द हैं। उत्सर्ग का त्रथ मल भी होता है। 'घ' में 'मरी सी' शब्द स्मगंगल-सूचक है।

दिष्यग्री—कामशास्त्र चर्चा में ब्रीड़ा-व्यंजक, वैराग्य-चर्चा में वीभत्सता-व्यंजक श्रीर भावी चर्चा में श्रमंगल-व्यंजक पद श्रश्लील दोष से दूषित नहीं माने जाते।

-१०. प्राज्य—गॅवारों की बोलचाल में त्रानेवाले राज्दों का साहि-रियक रचना में जहाँ प्रयोग हो वहाँ दोष होता है।

- (क) कैसे कहते हो इस 'दुआर' पर अब से कमी न आऊ"।
- (ख) भोजन बनावे 'नीको' न जागे पाव भर दुःज में सवा पाव 'नुनवाँ।' कबीर
- (ग) हूटि खाट घर टपकत 'टटिश्रो' हूटि। पिय के बाह 'उससवा' सुख के छूटि। जो के सुघर 'खुरपिया' पिय के साथ। छड़बे एक छतरिया बरसत पाथ। रहीम

इनमें दुआर, नीको और नुनवाँ, टटियो, खुरपिया श्रादि प्राम्य प्रयोग के नमने हैं।

प्राम्य-दोष वहाँ गुण हो जाता है जहाँ कोई गवई-गाँव का निवासी श्रपनी भिणिति-भंगि से श्रपनी मनोवृत्ति प्रकट करता है।

११. नेयाथ—लक्षणा वृत्ति का असंगत होना ही यह दोष है।
बड़े मधुर हैं प्रेम-सद्म से निकड़े वाक्य तुम्हारे।

यहाँ 'प्रेम-सद्म' का ऋर्थ-बाध होने से लत्त्रणा द्वारा मुख ऋर्थ होता है। ऐसा होने से ही तुम्हारे मुख से निकले वाक्य बड़े मधुर हैं, यह ऋर्थ हो सकता है। पर लत्त्रणा रूढ़ि वा प्रयोजन से ही होती

है। यहाँ न तो रूढ़ि है और न प्रयोजन ही। १२. क्लिप्ट—जहाँ प्रयुक्त शब्द का अर्थ-ज्ञान बड़ी कठिनता से हो वहाँ यह दोष होता है।

'तरु-रिपु-रिपु-धर' देख के विरहिन तिय अकुछात ।

वृत्त का रात्रु अग्नि है और उसका रात्रु जलः। उसको धारण करने-वाले अर्थात् मेघ को देख कर के, यह अर्थ कष्ट-कल्पना से झात होता है। राब्दार्थ-बोघ में विलम्ब होना क्रिष्ट दोष का विषय है।

१३. संदिग्ध-जहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिससे वांछित भौर सवांछित दोनों प्रकार के अर्थों का बोध हो। एक मधुर वर्षा मधु गति से बरस गयी मेरे अंबर में। यहाँ 'अंबर' शब्द से 'आकाश' और 'वस्त्र' दोनों अर्थ निकलने से यह संदेहास्पद है कि कहाँ वर्षा हुइ।

टिप्पणी—व्याजस्तुति श्रलंकार श्रादि में वाच्यार्थ के महत्त्व से संदिग्ध दोष नहीं रह जाता।

१४. श्राप्रतीत—जहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक-व्यवहार में श्रप्रसिद्ध हो।

> कैसे ऐसे जीव प्रहण या ज्ञानहिं करिईं। अष्टमार्ग द्वादश निदान कैसे चित धरिईं।

इसमें प्रयुक्त 'मार्ग' और 'निदान' बौद्ध आगम के पारिभाषिक अर्थों के बोधक हैं पर लोक-व्यवहार में भानेवाले 'मार्ग' 'निदान' शब्दों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं। अतः यहाँ अर्प्रतीत दोष है। यह बौद्ध शास्त्र से अनिमझ व्यक्ति को अर्थोपस्थित में बाधक होगा।

दिव्यणी—अप्रयुक्त और अप्रतीत दोषों में अन्तर यह है कि पहले में ज्ञाता, अज्ञाता, दोनों को अर्थ-प्रतीति नहीं होती पर दूसरे में ज्ञाता को अर्थ की प्रतीति हो जाती है।

यदि वक्ता श्रौर श्रोता दोनों शास्त्रज्ञ हुए तो वहाँ यह दोष नहीं माना जाता।

१५. अविमृष्ट-विधेयांश—पद्य में जिस पदार्थ का प्रधानतया वर्णन होना चाहिये उसको समास अथवा अन्य किसी प्रकार से अप्रधान बना देना ही अविमृष्ट-विधेयांश दोष कहलाता है।

> आज मेरे हाथों अन्त आया जान अपना देश से ही आज रामानुज मैं यहाँ करता प्रचारित हुँ युद्ध हेतु तुमको।

यहाँ लहमण्जी ने अपना नाम न लेकर अपने को रामानुज कहा है। भाव यह है कि में जगद्विजयी, शत्रुकुल-नाशक, महापराक्रमी, राम का भाई हूँ। मेरी शिक्त के समन्न तुम तुच्छ हो। पर यह सब भाव-पुद्ध तभी निकलता जब 'राम का अनुज' यह पद रहता। किन्तु यहाँ षष्ठी-तत्पुरुष समास कर देने से राम-शब्द-गत शौर्यादि लोकोत्तर गुणों का स्मरण ही नहीं होता। राम की प्रधानता दब गयी है जो इस पद्य का मुख्य भाव था। १६. प्रतिकूलवर्ण-जहाँ विविचित रस के प्रतिकूल वर्णों की योजना होती है वहाँ यह दोष होता है।

- (क) मुकुट की चरक खरक बिबि कुण्डल की भौह की मरक नेकि आँखिन दिखाउ रे।
- ( ख ) झटकि चढ़ित उतरित अटा नैक न थाकित देह। भई रहित नट को बटा अटकी नागर नेह।

शृंगार रस मे कोमल पदों की योजना से भाव उद्दीप्त होता है। परन्तु यहाँ विरोधी-टवर्ग-प्रचुर पद-योजना से प्रमाता को—रस-भोका को रस-बोध होने के बदले नीरसता प्रतीत होगी।

दिष्पणी—यदि इस प्रकार टवर्ग-प्रधान पदावली रौद्रादि रसों में आवे तो वहाँ वह गुण होगी।

१७. हतवृत्त-जहाँ नियमानुसार छन्दोभंग हो वहाँ यह दोष होता है। स्वच्छन्द छन्द के समय में यह दोष दोष ही नहीं रह गया है। यह दोष कई प्रकार का होता है। एक दो उदाहरण दिये जाते हैं।

सरबिस जैहें छूट परे रोटी के छाले तब सब बिदा होयँगे बिस्कुट चाय के प्याले।

दृसरे चरण में यति-भंग है।

छे प्रजय सी एक श्राकांक्षा विपुत्त बरबाद यौवन— मिट रहा श्रतृप्त बंचित जस्त न पायी तुम श्रचेतन।

इसमें 'आकांना' के दो अनर इधर के चरण मे और एक अनर उधर के चरण में खिच,जाते हैं। अतृप्त के अ का उच्चारण दीर्घ होता है पर है नही। यति—विश्राम के लिये छन्दो-दोष है।

१८. न्यूनपर्—जहाँ अभीष्सित अथे के पूरक शब्द का अभाव हो वहाँ यह दोष होता है।

शत शत संकल्प-विकल्पों के खल्पों में कल्प बनाती सी। अनुप्रास के परवश किव ने 'अल्पों' का प्रयोग किया है। यहाँ इसों खादि जैसे शब्द की कमी है। अल्प में ही विभक्ति लगा दी है।

> सहसा मैं उठ खड़ा हुन्ना बोला जाता हूँ क्या मैं दुससे कहूँ, नहीं कुन्न भी पाता हूँ।

इसमें 'भी' के आगे 'कह' का अभाव है या कहने का कुछ विषय होना चाहिये। पाता हूँ अभीष्ट अर्थ का शीघ्र ज्ञान नहीं होने देता।

टिप्पणी—जहाँ अध्याहार से शीघ्र अर्थ की प्रतीति हो जाती है वहाँ यह दोष नहीं रह जाता।

- १८. ऋधिकपद-जहाँ अनावश्यक शब्द का प्रयोग हो वहाँ यह दोष होता है।
  - (१) तुम भ्रदृश्य अस्पृश्य अप्सुरी निज सुख में तल्लीन ।
  - (२) जपटी पहुप पराग पट सनी स्वेद मकरंद, श्रावत नारि नवोढ़ को सुखद वायुगति मंद।
  - (३) स्थित निज स्वरूप में चिर नर्वान।

इन तीनों मे 'तत्' 'पुहुप' श्लीर 'निज' श्रिधिक पद है। क्योंकि लीन, पराग (फूल की धूल ही पराग होती है) श्लीर स्वरूप से ही उनकी श्रावश्यकता मिट जाती है।

टिप्पणी—श्रधिक पद कहीं-कहीं श्रर्थ-विचार से गुण भी हो जाता है।

(स) व्यर्थपदता—ज्यर्थ के पद ठूस देने से यह दोष होता है। एक एक कर तिब तिब करके दिये रत्न कण सारे खोब।

एक बार तो कुरुडल, रत्नाभूपण खोल ही चुके हैं। दूसरी बार भी ऐसा कर रहे हैं। यहाँ 'एक एक करके' पद ही पर्याप्त है। 'तिल तिल करके' ज्यर्थ पद तो है ही, यहाँ इस प्रकार का प्रयोग भी अनुचित है।

टिप्पणी—श्रधिकपदता से इसमें विशेषता यह है कि वे सम्बद्ध होने से खटकते नहीं जितना कि श्रसम्बद्ध होकर ये खटकते हैं।

व्यथित रानी उड़ गई सब स्नेह सौरम स्फूॉतें। इसमें 'स्फूर्ति' व्यर्थ है।

२०. कथितपद—एक पद्य में किसी एकार्थक शब्द का दुवारा प्रयोग ही इस दोष का मूल है।

- (१) इन म्लान मिलन अधरों पर स्थिर रही न स्मिति की रेखा।
- (२) देखेगा वह बदन चन्द्र फिर क्या बेचारा चूमेगा प्रवायोध्या दीर्घ चुम्बन के द्वारा।

इनमें 'मिलन' और 'चूमेगा' के रहते म्लान और 'चुम्बन' के पुन: प्रयोग से कथितपद दोष है। ऐसे ही 'यह मिध्या है बात असत्य' 'था सभी शोभन मनोरम' स्त्रादि उदाहरण हैं। इसे पुनरुक्तदोष भी कहते है।

दिप्पणी—लाटानुप्रास, कारणमाला श्रौर पुनरुक्तवदाभास श्रलं कारों में तथा श्रथीन्तरसंक्रमित ध्वनि में कथित पद दोष न रहकर गुण हो जाता है।

२१. पतत्प्रकर्ष-पद्य में किसी प्रकार के भी प्रकर्ष को उठाकर इसे न सम्हालना पतत्प्रकर्ष दोष है।

शिव-शिर-माजित-माज भगीरथ-नृपति-पुन्य-फज, ऐरावत - गज - गिरि - पिव -हिम-नग-कएठ-हार कज, सगर सुश्रन-सठ-सहस परस जलमात्र उधारन, श्रगनित धारा-रूप धारि सागर संचारन।

श्रारम्भ के तीन चरणों में समास का जो प्रकर्ष दिखलाया गया वह श्रम्त तक नहीं रहा। दूसरी बात यह कि गंगा के माहात्म्य का जो प्रकर्ष श्रारंभ में दिखलाया, उसे भी श्रम्तिम चरण तक श्राते-श्राते गिरा दिया।

टिप्पणी—एक ही पद्य में विषयान्तर होने से प्रतत्प्रकर्ष दोष नहीं रह जाता।

> कहँ मिश्री कहँँ ऊख रस नींह पीयूष समान। कजाकंद कतरा श्रीवक, तो श्रधरा रस पान॥

श्रधर-रस को मिश्री से उत्कृष्ट बताने के बाद ऊख-रस कहना श्रीर पीयूष से उत्कृष्ट बताने के बाद कलाकंद के कतरे के समान कहना उत्कर्ष का पतन वा हास है। यह वर्णन-दोष भी है।

२२. समाप्तपुनरात्त—वक्तव्य विषय के वाक्य के समाप्त होने पर भी पुन: तत्सम्बन्धी वाक्य का प्रयोग करना पुनरात्त दोष है।

होते हम हृदय किसी के विरहाकुल जो,

होते हम श्राँसू किसी श्रेमी के नयन के।
दुख दिलतों में हम श्राशा की किरन होते,
होते पञ्चतावा श्रविवेकियों के मन में।
मानते विश्वाता का बड़ा ही उपकार हम,
होते गाँठ के धन कहीं जो दीन जन में।
तीसरे चरण के पूर्वोद्ध में वाक्य के समाप्त होने पर भी उतराद्ध

में उसीका पुन: वर्शन कर दिया गया है।

२३. श्रद्धान्तरैकवाचक-पद्यं के पूर्वार्द्ध के वाक्य का कुछ श्रंश यदि उतरार्द्ध में चला जाय तो वहाँ यह दोप होता है।

सनकर धर्म का आरोप धीरे से हँसा विज्ञान-

बोला, छोड़ कर यह कोप दो तुम तनिक तो अवधान। यहाँ 'वाला' उत्तरार्द्ध मे चला गया है, यह दोष है। पर अब यह दोप नहीं रह गया है। क्योंकि अनुकान्त या स्वच्छन्द छन्द मे अधिकतर ऐसे ही वाक्य प्रयुक्त होते हैं।

२४. श्रमवन्मतसम्बन्ध-जिस पद्य मे वर्णित पदार्थी का सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता वहाँ यह दोप होता है।

> फाड डाले प्रेमपत्रों में छिपी जो विकलता थी बेकसी सारी हमारी मूर्त पायी कुनमुताती।

यहाँ 'फाड़ डाले' का सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता। यदि 'फाड़ डाले' को प्रेम-पत्रों का विशेषण माने तो इसमें कोई पूर्णार्थक क्रिया नहीं रह जाती। क्योंकि 'जो' का प्रयोग है। 'प्रेमपत्रों' में कहने से कर्म का रूप नहीं रह जाता। विकलता के लिये 'फाड़ डाले' क्रिया नहीं हो सकती। अविमृष्टविधेयांश मे सम्बन्ध वैठ जाता है।

२५. अनभिहितवाच्य-उल्लेखनीय पद का उल्लेख करना ही यह दोष है।

> चतुर पाठक इस कथा से कीजिये उपदेश धनी और दरिद में है नहीं अन्तर लेख।

यहाँ के 'लेश' के साथ 'मात्र' या 'भी' का होना आवश्यक है। ऐसा होने से ही यह भाव निकल सकता है कि 'धनी और दरिद्र में लेश मात्र भी (थोड़ा सा भी) अन्तर नहीं है। अवश्यक पद के न रहने से यह भी ऋर्थ निकल संकता है कि लेश मात्र नहीं ज्यादा श्रन्तर है। न्यून पद में वाचक पद की श्रीर इसमें द्यातक पद की श्रावश्यकता होती है।

२६. श्रस्थानपदता-पद्य में प्रत्येक पद का अपने उचित स्थान पर रहना ही उत्तम है पर जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ यह दोप होता है।

मेरे जीवन की एक प्यास, होकर सिकता में एक बंद

किव का भाव एक सिकता से है पर अस्थान में एक के होने से यह भी ऋर्थ हो सकता है कि एक बार बंद होकर। इससे बन्द के पूर्व नहीं, सिकता के पूर्व ही 'एक' होना चाहिये था।

२७. संकीर्ण-जहाँ एक वाक्य का पद दूसरे वाक्य मे चला जाय वहाँ यह दोष माना जाता है।

धरो प्रेम से राम को पूजो प्रति दिन ध्यान। इसमे 'धरो' एक वाक्य मे और 'ध्यान' दूसरे वाक्य में है। २८ गर्भित—एक वाक्य मे यदि दूसरे वाक्य का प्रवेश हो तो वहाँ गर्भित दोष होता है।

> काटूँ कैसे अब दिवस ये 'हे प्रिये सोच तू' मैं छायी सारी दिशि घनघटा देख वर्षा ऋतू मे।

वर्षा ऋतु में सारी दिशाओं में घनघटा को छायी हुई देखकर श्रव मैं कैसे ये दिन काटूँ, इस वाक्य के भीतर 'हे प्रिये सोच तू' यह दूसरा वाक्य श्रा वैठा जिससे प्रतीति विच्छेद हो जाता है। यही दोष है।

- २८. प्रसिद्धित्याग—साहित्य-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध प्रयोगों के विरुद्ध प्रयोग करना यह दोष है।
  - (क) बंटोकी अविरत गर्जन से किस वीणा की सुमधुर ध्वनि पर।
  - ( ख) मधुर थी बजती कटि किंकनी चरण नूपुर के रव में रमे।
  - (ग) शोन नदी दूसरी श्रोर थी नित्य बहा जाती सोना।

घरटों का या तो घोष होता है या घनघनाहट होती है। मेघ का गर्जन होता है। ऐसे ही नूपुर का शिजन होता है रव नहीं। सोन श्रोर महानद की पुँलिंग में ही प्रसिद्धि है।

टिप्पणी—अप्रयुक्त दोष सर्वधा अप्रचित्त शब्दों के प्रयोग मे होता है और जहाँ प्रसिद्धि-त्याग से चमत्कार का अभाव हो जाता है वहाँ यह दोष होता है।

३०. भम्नप्रक्रम—जहाँ श्रारम्भ किये गये प्रक्रम (प्रस्ताव) का श्रन्त तक निर्वोह नहीं किया जाय, श्रर्थीत् पहले का ढंग टूट जाय वहाँ यह दोष होता है।

सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहिं भय श्रास । राज, धर्म, तनु तीन कर होहिं बेग ही नास ।

यहाँ मंत्री, वैद्य श्रीर गुरु के क्रम से राज, ततु, धर्म कहना चाहिये पर ऐसा नहीं है। त्रियवादी वैद्य से धर्म का नाश कैसे होगा, यह संदेह दोषावह हो जाता है। टिप्पणी—यह दोप सर्वनाम, प्रत्यय, पर्याय, वचन, कारक, क्रिया, कर्म आदि में भी होता हैं।

३१. अकम-जहाँ कम विद्यमान न हो अर्थान् जिस पद के बाद जो पद रखना उचित हो उसका न रखना अकम दोप है।

जो कुछ हो मैं न सम्हाल्ट्रॅंगा इस मधुर भार को जीवन के।

यहाँ जीवन के मधुर भार को न लिखन सं क्रम-भंग स्पष्ट है। यद्यपि श्रन्वय-काल में यह दोप मिट जाना है पर मुख्यार्थ-इति तो है ही।

३२. विरुद्धमितकृत्—जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके द्वारा किसी प्रकृत अर्थ के प्रतिकृत अर्थ की प्रतीति हो वहाँ यह दोप होता है।

किट के नीचे चिकुर-जांक में उत्तक रहा था बायाँ हाथ। किट के नीचे इस पद के संनिधान से 'चिकुर-जाल' का श्रर्थ 'गुह्यांग का केश-समूह' किया जा सकता है जो प्रकृत—वर्णनीय के विरुद्ध मित कर देनेवाला है।

(ग) अन्वय-दोष-अन्वय की अड़चन अन्वय-दोप है।

थे दग से भारते अगिन खंड लोहित् थे ज्यों हिसा प्रवंड।

इसमे 'लोहित' दग का विशेषण है या ऋग्निसंड का, निश्चय नहीं। दोनो ही लाल है। यो तो यह न्यर्थ ही है।

अभवन्मत सम्बन्ध में मंबंध ठीक नहीं बैठना और इसमें अन्वय की गड़बड़ी रहती है।

- (घ) क्रियादोष-अनुचित क्रिया का होना क्रियादाप है।
- (क) खिलाने लगा नवल किसलय यह। (स्व) वरसाती श्रम्रत भरी वृष्टि।
  (ग) जरा भी कर न पायी ध्यान। (घ) प्रक्षालन कर लो हृदय रोग।
  (ङ) प्रक्रक भाँजते धमक गया।

इनका ऋाप ही स्पप्टीकरण है।

(ङ) मुहाबरादोष—मुहावरा का गलत प्रयोग जहाँ हो वहाँ यह दोष होता है। ऊपर के प्रयोग भी मुहावरा के दोप में आते हैं।

रणरक्त सिंधु में भर उमड़ा प्रक्षाबन कर श्रापाद श्रंग । यहाँ श्रापादमस्तक मुहावरा है पर श्रनुप्रास के लिय विगाड़ दिया गया है।

# दूसरी ज्ञाया

# अर्थ-दोष

- श्रुष्ट—जहाँ प्रतिपाद्य वस्तु के महत्त्व का वर्द्ध क अथ न हो और उसके विना भी कोई अर्थ-चित न हो वहाँ यह दोष होता है।
  - (क)-तिमिर पारावार मे श्रालोक प्रतिमा है श्रकम्पित, श्राज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरमित ।
  - (ख) सारे उपवन के विशाल वायुमएडल मे प्रेमी प्रीति - सम्भव के मैंगल मनाते हैं।

'क' में सुरभित और 'ख' में विशाल विशेषण व्यर्थ है। क्योंकि वनसार सुरभित और वायुमण्डल विशाल होता ही है।

टिप्पणी—अन्वय के समय अधिक-पद दोष की और अर्थ करते समय अपुष्ट दोष की व्यर्थता ज्ञात होती है।

२. कष्टार्थ-जहाँ अर्थ की प्रतीति कठिनता से हो वहाँ यह दोष होता है।

तारागया ताप ताप होन कल हंसन के

सुरवा सु ताप ताप कदली की छिव है।
केहिर सुता प ताप कुन्दन को कुएड ताप लस्ति त्रिवेनी मनौ छिव ही की छिव है।
नोने किव कहे नेही नागर छुबीछे श्याम
दरस तिहारे देत चारी फल सिव है।
कनकलता प ताप श्रीफल सुताप कैंबु
कंज युग ताप चंद ताप लसो रिव है।

यहाँ किन ने ऐसे प्रतीको द्वारा श्री राधाजी के शारीरिक सौन्दर्थ का नर्णन किया है जो सर्व-जन-सुगम नहीं है। यही क्यों, प्रतिभाशालियों को भी इसका अथ कठिनता से ज्ञात होगा।

टिज्ज्यी—क्रिष्ट नामक दोष शब्द परिवर्तन से मिट जाता है पर इसमें पर्यायवाची शब्द रखने पर भी यह दोष दूर नहीं होता।

व्याहत—जिसका महत्त्व दिखलाया जाय उसीका तिरस्कार
 करना दोषावह है। यह दोष वहाँ भी होता है जहाँ तिरस्कृत का
 महत्त्व दिखलाया जाय।

यह दोष होता है।

दानी दुनिया में बड़े देत न धन जन हेत । यहाँ दानियों का वड़प्पन दिखलाकर फिर उसका धन न देने की बात कहकर तिरस्कार किया गया है।

४. पुनरुक्त-भिन्न-भिन्न शब्द-भंगिमा से एक ही अर्थ का दुहराना पुनरुक्त दोप है।

धन्य है क्लंक हीन जीना एक क्षण का
युग युग जीना सक्लंक धिकार है।
इसमे दोनों चरणों का भाव एक ही है जो पुनरुक्त है।
युक्तद्वार रहते थे गृह गृह नहीं धर्मला का था काम।
इसमें भी दोनों चरणों का एक ही ऋर्थ है।
दिव्यणी—जहाँ उत्कर्ष सूचिन हो वहाँ पुनरुक्त दोप नहीं लगता।
५ दुःकम —जहाँ लोक वा शास्त्र के विरुद्ध वर्णन हो वहाँ

किसने रे क्या क्या चुने फूल जग के इवि उपवन से श्रक्त इसमें किल किसलय कुसुम शूल । इसमे किसलय, कली, कुसुम रहता तो क्रम ठीक था। एक तो मदन विसिख लगे, मुरिछ परी सुधि नाहि। दूले बद बदरा श्ररी विरि विरि विप बरसाहि।

इसके दूसरे चरण में पुनरुक्ति है। क्योंकि मूर्च्छित होना श्रौर सुधि न होना एक ही बात है।

६ श्राम्य-- प्राम्य-जनोचित भाषा-भाव का प्रयोग करना इस दोष का मृत है।

राजा भोजन दें मुझे रोटी गुड़ भर पेट। इसकी व्याख्या स्वयं उदाहरण ही है।

७ संदिग्ध-जहाँ वक्ता के निश्चित भाव का पता न लग सके वहाँ यह दोष होता है।

गिरिजागृह में पूजन जावो, बैंट वहाँ पर ध्यान जगावो। यहाँ यह सन्देह होता है कि पावती के मन्दिर में जावो या इसाइयों के गिरिजा घर में जावो।

म् निर्हेतु — किसी बात के कारण को न व्यक्त करना निर्हेतु है। घर घर धूमत स्वान सम छेत नहीं कुछ देत। देने पर भी कुछ न लेने और फिर भी घर-घर घूमने का कारण नहीं कहा गया है।

रित्पणी-लोक-प्रसिद्ध अर्थ में निर्हेतुक दोप नहीं होता।

- ६ प्रसिद्धिविरद्ध—जिस वस्तु के विषय मे जैसी प्रसिद्धि हो उसके विपरीत वणन करना दोप है।
- (क) हिर दौड़े रण मे लिये कर में धन्वा बाण।
   श्रीकृष्ण का धनुर्वाण धारण करना नहीं, चक्र धारण करना
   प्रसिद्ध है।
  - (ख) हाँ जब कुसुम कठोर कठिन है तब मुक्ता तो है पाषाण जो वर्तु जता वश अपनी ही खिन का नाश कराती आप।

इस पद्य के पढ़ने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मोतियों की भी हीरों (पाषाणों) की-सी कहीं खानि (खनि) होती है जो लोक-प्रसिद्धि का ऐकान्तिक अपलाप है। समुद्र से मोती उत्पन्न होने की प्रसिद्धि ही नहीं, यथार्थता भी है।

(ग) इस क्यों न पिथें बुल बुल करते जीवन का पारावार सखे। पारावार का पानी खारा होता है पर किवजी पीने को प्रस्तुत हैं; वह भी छलछलाते हुए, लहराते हुए पारावार का। यदि यहाँ यह इप्रथं करें कि जीवन दुखमय ही है जो खारा पानीवाले पारावार से कम नहीं तो हमारा कहना यह है कि जीवन एकान्त दुखमय ही नहीं जैसा कि पारावार एकान्त ज्ञारमय है।

१०. विद्याविरुद्ध-शास्त्र-विरुद्ध वातों के वर्णन में विद्याविरुद्ध दोष होता है।

वह एक श्रवीध श्रवेतन बेसुध चैतन्य हमारा ।

यहाँ चैतन्य को बोधहीन, चेतनारिहत और बेसुध बताया गया है जो बेदान्त के विरुद्ध है। यदि चैतन्य ब्रह्म है तो वह शुद्ध-बुद्ध, मुक्त स्रोर दिक्कालाद्यनवच्छिन्न है।

११. अनवीकृत—भिन्न-भिन्न अर्थों को भिन्न-भिन्न प्रकार से कहने में एक विच्छित्ति-विशेष होता है। जहाँ इसके विपरीत अनेक अर्थों को एक ही प्रकार से कहा जाय वहाँ यह दोष होता है।

> जौट आया पौरुष हताश आर्य जाति का भौद आयी जाजी आर्य वीरों के नवनों में

कोट श्राया पानी फिर श्रायं तलवार में कौट श्रायी उष्णता शिथिक नस नस में कौट श्राया श्रोज फिर ठंढे पढ़े रक्त में कौट श्रायी फिर अरिमर्दन की वीरता।

यहाँ 'लौट आया' की छ बार आवृत्ति इस दोप का कारण बन गथी है। विलक्षणना होने पर यह दोप दोप नहीं रह जाता।

१२ साकांच-जहाँ अर्थ की संगति के लिये आवश्यक शब्द का अभाव हो वहाँ साकांच दोप होता है।

इधर रह गंधवा के देश पिता की हूँ प्यारी मंतान।
प्रथम चरण् में 'में' की तथा द्विनीय चरण के स्त्रादि में 'स्रपने'
शब्द की स्त्रावश्यकना प्रतीत होती है।

श्रुल प्रतिषग तिमिर उपर तिमिर दायें तिमिर बायें।
यहाँ 'दाँये' 'वाँये' 'तिमिर' का उल्लेख हैं। पाठक की इच्छा
'तिमिर उपर' पढ़कर तुरत तिमिर नीचे की खोज करती है। परन्तु उसे स्राकांचा ही हाथ लगती है।

१३. अपर्युक्त—जहाँ अनुचित वा श्रनावश्यक ऐसं पर वा वाक्य का प्रयोग हो जिससे कही हुई वात के मण्डन के वर्ले खण्डन हो जाय, वहाँ अपर्युक्त दोप होता है।

> सद्वंशज लंकाधिपति शैव सुरजयी और । पर रावण, रहते कहाँ सब गुण मिलि इक ठौर ॥ राम

रावण में रावणता अर्थान सबको फलानवाली कर्गा को दिखलाना ही पद्य का प्रयोजन हैं पर अन्त के अर्थान्तरन्यास से रावण के उस दोप में लघुता आ गयी है। एक साधारण बात हो गयी है। इसे न कहना उचित था।

१४. सहचर-भिन्न—उत्कृष्ट के साथ निकृष्ट का या निकृष्ट के साथ उत्कृष्ट का वर्णन 'सहचर भिन्न' दोप का मूल है। क्योंकि सुन्दर श्रीर श्रसुन्दर का सिम्मिलित वर्णन विजातीय होता है, फबता नहीं है।

बैद को बैद, गुनी को गुनी, ठग को ठग ठ्मक को मन भावे। काम को काम, मराख मराख को, काँधे गधा को गधा खुजजावे। कवि 'कृष्ख' कहे बुध को बुध त्यों, धरु रागी को रागी मिछे सुर गावे। ज्ञानी सो ज्ञानी करें चरचा, जबरा के दिगो बबरा सुख पावे। यहाँ वैद्य, गुणी, मराल, बुंध, रागी जैसे उत्कृष्ट जनों के साथ साथ ठग, कौत्रा, गधा, लबरा का वर्णन शोभाधायक नहीं। इससे बढ़कर सचहर-भिन्नता दुर्लभ है।

१५. प्रकाशितविरुद्ध—जिस भाव को कवि प्रकाशित करना चाहे उसके विरुद्ध होने से यह दोष होता है।

> मनु निरखने जगे ज्यों ज्यों यामिनी का रूप वह अनन्त प्रगाद छाया फैजती अपरूप।

यहाँ अपरूप से अभिप्राय है शोभन-रूप, पर वस्तुत: अपरूप का अर्थ है अपगत-रूप अर्थात् विकृत-रूप जो प्रकाशित भाव के विरुद्ध है। बँगला में इसका सुन्दर अर्थ माना जाता है।

श्रव श्रपने निष्कंचन भाई को उसमें वह जाने दो।

यहाँ अकिचन, अर्थात् सर्वस्वहीन के अर्थ में निष्कंचन का प्रयोग है पर इसका अर्थ होता है कंचन को छोड़कर सब कुछ (रुपया पैसा अदि) पास है, प्रकाशित अर्थ के विरुद्ध है।

१६. निर्मुक्तपुनरक्त दोष—जहाँ किसी अर्थ का उपसंहार करके पुन: उसका प्रह्म किया जाय वहाँ यह दोष होता है।

मेरे ऊपर वह निर्भर है खाने-पीने-सोने में जीवन की प्रत्येक क्रिया में हैंसने में ज्यों रोने में।

यहाँ तीसरे चरण में उपसंहार हो जाता है पर पुन: हँसने, रोने का उल्लेख करके उसी अर्थ का प्रहण किया गया है।

१७. अश्लील-किसी लजाजनक अर्थ का बोध होना यह दोष है।

उन्नत है पर छिद्र को क्यों न जाइ मुरकाइ।

दूसरे का छिद्र देखने पर ही जो उतारू है, ऐसा खल क्यों न मुरक्ता जायगा—हीन बन जायगा। पर इसके अतिरिक्त पुरुषेन्द्रिय का भी अर्थ निकलता है जो अश्लील—लज्जा-जनक है।

# तीसरी आया

## रस-दोष

रस, स्थायी भाव श्रथवा व्यभिचारी भाव जहाँ व्यंग हो वहीं काव्य के लोकोत्तर चमत्कार का श्रनुभव होता है। जहाँ इनको शब्दत: उल्लेख करके रस, भावादि को उद्बुद्ध करने की चेष्टा की जाती है वहाँ स्वशब्दवाच्य दोष होना है। यहाँ रस स्थायी भाव का सूचक है।

१. स्वशब्दवाच्य दोप-

(क) द्याः कितना सकस्य मुख्या। श्राद्ध-सरोज-श्रुख्य मुख्या।

(ख) कौशल्या क्या करती थीं।

कुछ कुछ धीरज धरती थीं।

इन दोनों उद्धरणो में क्रमशः रस (करुण) श्रीर संचारीमाव (धीरज) स्वशब्द से उक्त हैं।

(ग) मुख मुखिंह जोचन अविह शोकन हृदय समाय। मनहुँ करुण रस फटक जे उत्तरा अवध बजाय। यहाँ शोक स्थायी और करुण रस का शब्दत: उल्लेख है।

(घ) जानि गौरि अनुकूत सिय हिय हर्ष न जात कहि। यहाँ हर्ष संचारी का शब्द द्वारा कथन है।

२. विभाव श्रौर श्रनुभाव की कप्ट-कल्पना—जहाँ विभाव वा श्रनुभाव का ठीक ठीक निश्चय न हो श्रर्थात् किस रस का यह विभाव है या श्रनुभाव, वहाँ यह दोप होता है।

यह अवसर निज कामना किन पूरन करि छेहु। ये दिन फिर ऐंहें नहीं यह छन भंगुर देहु॥

यहाँ यह कठिनता से बोध होता है कि इसका आलंबन विभाव कोई कामुक है या विरागी। क्योंकि वर्णन से विभाव स्पष्ट नहीं होता।

> बैठी गुरुजन बीच सुनि बाजम वंशी चारु। सकत छाड़ि बन जाउ यह तिय हिय करत विचार ॥

यहाँ 'सकल छाड़ि वन जाहुँ' जो श्रमुभाव है वह श्रंगार रस का है या शान्त रस का, इसकी प्रतीति कठिनता से होती है।

३. परिपन्थिरसाङ्गपरिग्रह—जहाँ वर्णनीय रस के विरोधी रस की सामग्री का वर्णन हो वहाँ यह दोष होता है।

> इस पार त्रिये मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा।

९ "रसस्योक्तिः स्वशब्दे न स्थायि संचारिसोरिप । " "दोषा , रसगता मताः" सा० दर्पण

पहले चरण में शृङ्गार रस का सुन्दर निदशन है। किन्तु दूसरे चरण में एक श्रज्ञात लोक की कल्पना द्वारा वेदना का करण संकेत किया गया है। रसीली प्रोमिका से उस पार (परलोक) की बातें करना किसी प्रकार मेल नहीं खाता। कहाँ शृङ्गार श्रोर कहाँ वेदना-प्रधान-करण !

निम्नितिखित रस-विषयक सात दोष प्रबन्ध-रचना में ही होते हैं।

- थ. रस की पुनः पुनः दीप्ति—काव्य में किसी भी रस का उप-पादन उतना ही होना चाहियं जिससे उसका परिपाक हो जाय। पुन:-पुन: इसको उदीपित करना दोष है।
- ४. श्रकाएडप्रथन—जहाँ प्रस्तुत<sup>,</sup> को छोड़कर श्रप्रस्तुत रस का विस्तार किया जाय वहाँ यह दोष होता है।
- ६. श्रकाराडछेदन—किसी रस की परिपाकावस्था में श्रचानक उसके विरुद्ध रस की श्रवतारणा कर देने से श्रथीत् श्रसमय में रस को भंग कर देने से यह दोष होता है।
- ७. श्रंगभृत रस की श्रितवृद्धि—काव्य-नाटक में एक मुख्य रस रहता है जिसे श्रङ्गी कहते हैं श्रीर उनके काव्य रस श्रंग कहलाते हैं। जिस रचना में प्रधान रस को छोड़कर श्रन्य रस का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाय वहाँ यह दोष होता है।
- . श्रंगी की विस्मृति या श्रननुसन्धान—आलम्बन और आश्रय —नायक और नायिका का श्रावश्यक प्रसंग पर श्रनुसंधान न करने या उन्हें छोड़ देने से रस-संग हो/जाता है। क्योंकि रस-प्रवाह के मूलाधार वे ही हैं। श्रभिप्राय यह कि समग्र रचना में प्रतिपाद्य रस की विस्मृति न हो, उसके पोषण का बराबर ध्यान बना रहे।
- 8. प्रकृति-विपर्यंय—कान्य-नाटक के नायक दिन्य (देवता) आदिन्य (मनुष्य) और दिन्यादिन्य (देवावतार) के भेद से तीन प्रकार के होते हैं। इनकी प्रकृति के विपरीत जहाँ वर्णन हो वहाँ यह दोष होता है। जैसे मनुष्य में देवता के कार्य आदि।
- १०. श्रनङ्ग वर्णन—ऐसे रस का वर्णन करना, जिससे प्रबन्ध के ' प्रधानभूत रस को कुछ लाभ न हो, इस दोष का मृल है।

इसी प्रकार देश, काल, वर्ण, श्राश्रम, श्रवस्था, श्राचरण, स्थित श्रादि लोक-शास्त्र के विरुद्ध वर्णन में भी रस-दोष होता है।। जैसे रसों का पारस्परिक श्रविरोध रहता है वैसे पारस्परिक विरोध भी। किन्तु उत्कर्णपकर्प श्रादि के विचार से यथास्थान रस-विरोध का परिहार भी हो जाता है। एक उदाहरण ले—

> कूरम नरिंद देव कोप किर वैरिन तें सहद्वा की सेना समसेरन ते भानी है। भनत 'कविंद' भाँ ति माँ ति दे असीसन को ईसन के सीस पे जमात दरसानी है। वहाँ एक योगिनी सुभट खोपरी को जिये सोनित पिवत ताकी उपमा बखानी है। प्याबी लै चीनी की बुकी जोबन तरंग मानो रंग हेत पीवत मजीठ मुगलानी है।

यहाँ राज-विषयक रित-भाव की प्रधानता है। अन्त्र के तीन चरणों में वीभत्स रस ख्रीर चौथे चरण में वीभत्स का अंगभूत शृंगार रस व्यंजित है। ये राज-विषयक रित के अंग हैं। यद्यपि ये रस परस्पर विरोधी हैं तथापि इनके द्वारा राजा के प्रताप का उत्कर्ष ही सूचित होता है। अत: विरोधी रसों के होने पर भी यहाँ दोष नहीं है।

# चौथी छाया वर्शन-दोष

यह कई प्रकार का होता है जिनमें निम्नतिखित दोष मुख्य हैं। (१) पूर्वापर-विरोध—

होती ही रहती क्षय क्षय में शस्त्रों की भीषण मनकार। नभमंडल में फूटा करते बार्यों के उत्का श्रंगार॥ फिर छ ही पद्य के बाद यह वर्णन है—

शस्त्रों का था हुआ विसर्जन न्याय दया को कर आधार । सू पर नहीं, किन्तु मन में भी बढ़ने बगा राज्य विस्तार ॥

जहाँ च्राप-च्राप में शस्त्रों की मनकार थी वहीं न्याय और दया पर निर्मर होकर शस्त्रों का विसर्जन था। फिर भी भू पर (ही) नहीं, मन में भी राज्य-विस्तार होने लगा। मन में तो मनमाना राज्य बढ़ सकता था पर भू पर राज्यविस्तार शस्त्र-विसर्जन कर कैसे होने लगा? अचंभे की बात है।

#### (२) प्रकृति-विरोध---

विदुसार के परम पुण्य से उपजा श्यामल विटप श्रशोक। स्निग्ध सधन परुजव के नीचे छाया चिर शीतल श्रालोक॥

पह्नवों के नीचे आलोक नहीं छाता, अंधकार छाता है। यह प्रत्यत्तसिद्ध है। पह्नवों के हिलने-डुलने से छाया और आलोक की आँख-भिचौनी हो सकती है पर अंधकार को आलोक बना देना उचित नहीं। आप लच्चणा से यह अथ करे कि अशोक की छत्रच्छाया में सभी सुखी थे। किन्तु लच्चणा के शास्त्रार्थ में भी पल्लवों के नीचे आलोक ठहर नहीं सकता। श्यामल तो व्यर्थ है ही।

#### (३) अर्थ-विरोध—

त्रगी कामना के पश्ची दल करने मधुमय कलरव । त्रगी वासना की कित्रकार्ये विखराने मधुवैसव ॥

कितका का अर्थ है पुष्प की अविकसित अवस्था। यह कितका अधिखिली भी नहीं है। यह प्रत्यच्च है कि विकसित होने पर ही फूल अपनी सुगंध फैलाता है, किलका नही। यहाँ किलका सुरिभ ही नहीं, मधुवैभव फैलाती है। किलका फूली रहती तो न जाने क्या होता! पूर्वाद्ध में 'लगी' और 'बिखराने' किया चिन्त्य ही हैं।

#### (४) स्वभाव-विरोध-

फाड़ फाड़ कर कुम्भस्थल मदमस्त गजों को मर्दन कर।
दौड़ा, सिमटा, जमा,उड़ा पहुँचा दुश्मन की गर्दन पर।।
तीसरे चरण में घोड़े की गित का जो वर्णन है वह स्वामाविक नहीं। इसकी क्रियात्रो पर ध्यान देने से ही स्पष्ट हो जाता है। मालूम होता है चेतक बारात में जैसे जमैती करता हो।

#### (५) भाव-विरोध—

आँखों में था घन श्रंधकार पदतल विखरे थे श्रानिखंड। वह चबती थी श्रंगारों पर छेकर के जलते प्राण्पिड।।

जब आँखों में घना श्रंधकार था तब चलना कैसा ? टटोलकर पम धरना ही हो सकता था। श्रंगार बिछने की दशा में पैर तो भपट-कर ही पड़ सकते थे, यदि श्राग्निखंड को पार करना पड़ता। क्या अंगारों पर चलने ही के लिये श्राग्निखंड बिखरे थे ? क्या श्रर्थ, क्या भाव है ? श्राग्निक्य कोई सीमित वस्तु है जिसके खंड हो गसे थे ? यदि श्रंगार ही थे तो क्या उन्हें श्राग्निक की संज्ञा नहीं दी जा सकती

थी ? ऐसी जगह ऋंगारों पर चलना मुहावरा भी ठीक नहीं। तिष्य-रिचता का जो मानसिक भाव था उससे इसका सामञ्जस्य नहीं। कुगाल से तिरच्छत होने पर उसके मन में बदला लेने की भावना काम कर रही थी।

ऐसे ही अनंक प्रकार के वर्णन-दोप हो सकते हैं। यद्यपि वर्णन के दोपों का पद, पदांश, वाक्य, अर्थ, रस अपि के दोषों में अन्तर्भाव हो जाता है तथापि वर्णन के कुछ दोपों का प्रथक् निर्देश, इनकी विशेषता के कारण, कर दिया गया है।

### पाँचर्वी छ।या अभिधा के साथ बलात्कार

श्राज हिन्दी का सर्जक-समुदाय-केवल कवि ही नहीं लेखक भी-श्रपने को सब विषयों में सर्वथा स्वतन्त्र ही सममता है।

यह स्वतन्त्रता सवंत्र देखी जाती है—विशेशत: शब्दों के श्रंग-भंग करने में श्रौर शब्दों के निर्माण में। शब्दों के वथेच्छ श्रर्थ करने मे तो यह सीमा पार कर गयी है। कुछ उदाहरण ये हैं।

श्रजान श्रीर अनजान श्रज्ञात वा श्रज्ञानी ही के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं किन्तु इनका इन्नोसेंट (innocent) के अर्थ में—निमेल, निश्क्रल, निर्दोष, सरल, भोला भाला श्रादि अर्थ में प्रयोग करना इन्हें मनमाना अर्थ पहनाना है। जैसे,

(क) सरकपन ही था उसका मन निराकापन था आसूपण। कान से मिले अज्ञान नयन सहज था सजा सजीला तन।

(स) नवल कलियों में वह मुसकान खिलेगी फिर श्वनजान । श्रजान, श्रनजान शब्द भले ही कोमल हो पर यहाँ श्रभीष्ट श्रर्थ कदापि नहीं देते ।

श्रभ्यर्थना का सीधा-सा श्रर्थ है, याचना करना, कुछ मॉंगना बँगला में यह समादर देने, स्वागत-सत्कार करने के श्रर्थ में प्रयुक्त होता है। उसीके श्रनुकरण पर हिन्दी में भी यह स्वागत के श्रर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। जैसे, उनकी श्रभ्यर्थना के लिये स्टेशन चलिये। हिन्दी में ऐसी श्रन्धाधुन्य ठीक नहीं।

ऐसा ही वाधित शब्द है। वाधित का ऋर्य है-पीड़ित, प्रतिबन्ध-

प्रस्त, तंग किया गया, सताया गया आदि । अब बँगला की देखा-देखी अनुगृहीत, उपकृत, कृतज्ञ आदि के अथ में प्रयुक्त होने लगा है। जैसे, पत्रोत्तर देंकर मुक्ते वाधित क्रीजियेगा। अभिधय अर्थ के विषय मे यह भेड़ियाधसान हिन्दी को शोभा न बढ़ायेगी।

संभ्रम शब्द एक प्रकार के आवेग से मिश्रित सम्मान का बोधक है। इससे वना संभ्रान्त विशेषण सहम गये हुए या चकपकाये हुए ठयिक के लिये प्रयुक्त होना चाहिये। पर बँगला की देखा-देखी सम्मान नित वा प्रतिष्ठित व्यक्ति के अर्थ में हिन्दी में भी प्रयुक्त होने लगा है जो ठीक नहीं। जैसे वे बड़े सम्भ्रान्त हैं। किसी त्रादरणीय व्यक्ति की डपस्थिति दूसरे को संभ्रम में डालती है। श्रतः वह संभ्रान्त होता है न कि सम्मानित व्यक्ति।

कुछ मुहाविरों के ऐसे प्रयोग भी देखें जाते हैं जिनके अभिधेयार्थ

द्षित हैं। एक उदाहरण ले-

उड़ाती है तू धर में कीच नीच ही होते हैं बस नीच।

हल्की चीजें ही उड़ती हैं—कागज, पर, रूई, कपड़ा, धूल आदि। कीच उड़ाने की चीज नहीं। मुहाविरा है कीचड़ उछालना, कीचड़ डालना या फेंकना। कीचड़ की जगह कीच भले ही ले ले पर उड़ाना छञ्जालने की जगह नहीं ले सकता। यहाँ उड़ाने की सार्थकता नहीं।

अंग्रेजी के कुछ मुहावरे उनका आशय लेकर नहीं ज्यों के त्यों आ

जाते हैं जो हिन्दी में पचते नहीं। एक उदाहरण लें—

कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल ।

सुवर्ण का काल गोल्डन एज (Golden Age) का श्रतुवाद है। इस अथ के ठीक-ठीक चोतक मुहावरे हैं — सुयोग, सुसमय, सतयुग श्रादि। सुवर्ण का काल कहने से किव का वह अभिशाय स्पष्ट नहीं होता। ऐसी जगहों में अभिधा की खींच-तान होती है।

# नवाँ प्रकाश

#### गुग

#### पहली द्याया

गुग के गुग

रस को उत्कृष्ट बनानेवाले गुण, रीति और अलंकार' हैं।

जो रस के धर्म हैं और जिनकी स्थिति रस के साथ अचल है वे गुण हैं।

जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में चेतन आत्मा को उस ( आत्मा ) मे रहनेवाले वीरता आदि गुण उत्कृष्ट करते हैं उसी प्रकार काव्यरूपी शरीर में प्राण्यभूत रस को उस ( रस ) में रहनेवाले माधुय आदि गुण उत्कृष्ट करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गुण रस के धर्म हैं— उसके अंतरंग पदार्थ हैं।

वस्तुत रहरता, साहसिकता आदि गुण मनुष्य के शरीर में न रहकर आत्मा में ही रहते हैं। यदि शरीर में रहते तो शव से भी ये कार्य अवश्य होते। क्योंकि मृत शरीर ज्यों का त्यों रहता है। ऐसी स्थिति में गुणों का आश्रय आत्मा ही को मानना समुचित है। इसी प्रकार रस के साथ गुण की स्थिति अचल मानी जाती? है। तात्पर्य यह कि रस के विना ये रहते नहीं और रहते हैं तो उसका अवश्य उपकार करते हैं।

परिडतराज का मत इससे भिन्न है। वे कहते हैं कि 'इस ढंग का माधुर्य शब्द और अर्थ में भी रहता है, केवल रस में ही नहीं। अतः शब्द और अर्थ के माधुर्य आदि को कल्पित नहीं कहना चाहिये3।

सत्वादुपचारो नैव कल्प्य इति मादशाः । रसगंगाधर

१ उत्कर्षहेतवः श्रोक्ताः गुणालंकाररीतयः । सा० द०

খা ये रसस्याद्विनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः ॥

उत्कर्षहेतव ते स्युः श्रनलस्थितयो गुगाः । का॰ प्र॰

३ शब्दार्थयोरपि माधुर्यादेरीदशस्य

इसमें सन्देह नहीं कि सुकुमारता आदि गुण शरीर के भी धर्म हैं। हम कहते भी है कि रचना मधुर है; प्रबन्ध खोज-गुण-सम्पन्न है आदि।

जो लोग रस-विहीन काव्य-रचना में भी सुकुमार तथा मधुर शब्दों की लड़ी देखकर उसे जो मधुर काव्य श्रीर सरस-काव्य में भी कटु-कठिन पदावली को देखकर उसे जो श्रमधुर काव्य कहते हैं वह श्रीपचारिक है। जैसे लोग शीर्यहीन मोटे श्रादमी को देखकर पहलवान श्रीर शक्तिशाली, दुर्वल देह श्रादमी को देखकर परिहास में 'सीकिया पहलवान' कह बैठते हैं, बैसे ही यह कहना-समम्मना है। जो लोग रस पर्यन्त पहुँचने की समता रखते हैं वे श्रापात-रमणीयता में ही रम नहीं सकते। इसको सभी सहृदय जानते हैं। यथार्थता यह है कि माधुर्य श्रादि गुण रस के धर्म हैं, केवल वर्ण-रचना श्रादि के श्राश्रित नहीं। बिल्क इनके द्वारा वे गुण व्यक्त होते हैं।

भोजराज का कहना है कि अलंकृत काव्य भी गुणहीन होने से अवणीय नहीं। अत: काव्य को अलंकृत होने की अपेचा गुण्युक होना आवश्यक है। इसका समर्थन व्यास जी यों करते हैं कि अलंकार-यक्त काव्य भी गुण्रहित होने से आनन्दप्रद नहीं होता?।

भरत ने 'अतएव विपर्यस्ताः' कहकर दोषों के विपरीत जो कुछ है वही गुण है, यह मत प्रकाशित किया है, सो ठीक नहीं। क्योंकि गुण काव्य का एक विशिष्ट धर्म है, जिसका पद अलंकार से भी ऊँचा है। इससे उन्हें दोष के अभावरूप में स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता।

गुण और अलंकार यद्यपि कान्योत्कर्ष-विधायक हैं तथापि इनके धर्म भिन्न हैं। दुरुडी के कथनानुसार गुण कान्य के प्राण हैं। वामन के मत से गुण कान्य में कान्यत्व लानेवाला धर्म है 'और अलंकार कान्य को उत्कृष्ट बनानेवाला धर्म। गुणों से कान्य में कान्यत्व आता है और अलंकार से कान्य की श्रीवृद्धि होती है।

श्रतङ्कतमि श्रव्यं न काव्यं गुग्गवर्जितम् ।
 गुग्गयोगस्तयोर्मुख्यो गुग्गालंकारयोगयो: ॥ स० कंटाभरण

२ ऋलंक्ट्रतमपि प्रीत्ये न काव्यं निर्गु गां भवेत् । अग्निपुराण

व काव्यशोभायाः कर्तारो गुणाः । तद्तिश्रयदेवस्त्वलंकाराः । काव्यालंकारस्य

गुणों की संख्या के विषय में आचार्यों का मनभेद हैं। भरत नं दस, व्यास ने उन्नीस और भामह नं तीन गुण माने है। इन्हीं नीनों मे—प्रसाद, माधुर्य और ओज मे—अन्य गुणों का अन्तर्भाव कर दिया गया है। पुन: दण्डी नं दस, वामन नं वीस और भोज ने चौबीस गुण माने है। पर काव्य-प्रकारा नं अपना प्रकाश डालकर उक्त तीनो गुणों का ही समर्थन किया और रोप भेदों की निःसारता प्रकट कर दी। दर्पणकार आदि नं भी इन्हें ही माना। अब काव्य में इन्हीं तीनों गुणों का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

# द्सरी द्वाया

# गुणों से रस का सम्बन्ध

माधुर्य, त्रोज त्रौर प्रसाद य गुगा हैं जो गसों में प्रतीत होते हैं। कारण यह कि इन्हें रस का विशेष धर्म कहा जाता है। भिन्न-भिन्न रसों के त्रास्वाद-काल में चित्त के भाव भिन्न-भिन्न हो जाते हैं। माधुर्य भाव शृङ्कार-रस का विशेष गुगा है। क्योंकि शृङ्कार की भावना सर्वाधिक मधुर प्रतीत होती है। केवल मधुरता के विचार से यदि मधुरता निर्धारित हो तो शृङ्कार-रस का स्थान सर्वप्रमुख होगा। है भी ऐसा ही। इस रस का सम्बन्ध सृष्टि के समस्त जीवमात्र से है। अतएव 'रस' शब्द से मुख्यत: इसीकी प्रतीति होती है।

शृङ्गार के बाद माधुर्य भाव के—हृदय पिघलाने के दो श्रीर स्थान हैं। इन स्थानों में इसका स्वरूप खूब निस्तरा हुआ दीस पड़ता है। वे स्थान हैं वियोग और करुए। इष्ट वस्तु यदि प्राप्त न हो सके तो उसके लिये हृद्य में एक विचित्र कसक होने लगती है। वह वस्तु प्राप्त रहने की स्थित में जितनी मधुर लगती है, अप्राप्तिकाल में और भी उप्रमधुर होकर भावना मे जगी रहती है। अत: संयोग मधुर है तो वियोग मधुरतम। इसलिये विप्रलंभ शृङ्गार मे संभोग की अपेसा अधिक मिठास है।

इच्छित वस्तु का अभाव उसके माधुर्य को और तीत्रातितीत्र रूप में भासित करता है। अप्राप्ति की भावना से आकुल हृद्य अवीत की घटनाओं का मधुर-संस्मरण कर अत्यन्त विद्युव्य हो उठता है। फलत: माधुर्य का अस्तित्व वियोग में सर्वोत्कृष्ट होता है। शकुन्तका के संयोग से सीता का निर्वासन श्राधिक हृदय-प्राही प्रतीत होता है। इसका यह ज्वलन्त प्रमाण है। 'विरह प्रोम की जायत गति है और सुषुप्ति मिलन है।'

इससे भी मनोमुग्धकर करुण है, जिसके लिये कुमार-संभव का रित-विलाप, रघुवंश का अज-विलाप या जयद्रथ-बध का उत्तरा-विलाप आदि का महत्त्व आगे रखा जा सकता है। यही मत ध्वनिकार का है। रही शान्त रस की बात। ध्वनिकार ने इस रस में माधुर्य भाव की चर्चा नहीं की है। लेकिन विषय-निवृत्ति-रूप स्थायी निर्वेद में आत्मसंतोष की मधुरता संभव है। अतएव इसे अमान्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार माधुर्य गुण के तीन स्थान हुए—श्रंगार, करुण और शान्त।

गुण यद्यपि रस-रूप आत्मा मे रहनेवाले धर्म हैं, फिर भी शब्द और अर्थ रस के शरीर है, अतएव व्यंग्य-व्यंजक भाव (रस व्यंग्य और शब्दार्थ व्यंजक) से गुणों का शब्दार्थ पर रहने का व्यवहार औपचारिक है। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो पदों में गुँथे जाकर मधुर भाव की सृष्टि करते हैं। ये ही वर्ण-समृह इन तीनों रसों के शरीर को आकर्षक बनाते हैं। ये वर्ण यद्यपि काव्य के शरीर पर टिके हुए होते हैं, फिर भी इनसे आत्मा का उपकार होता है। मधुर शब्दों से रस मधुर प्रतीत होता है।

'श्राकारोऽस्य सरः'—'इसका श्राकार सर है' आदि प्रयोग इस ध्यवहार के पोषक हैं कि श्रात्मा के भावों का शरीर पर उपचार होता है। माधुर्य गुर्ण में मधुर श्रक्तरों का पर्याप्त समावेश रहता है। श्रक्तरों की मधुरता श्रवर्ण-सुखद होने पर निर्भर है। श्रपने वर्ग के पाँचवें श्रक्तर—ड, व, न, ए, श्रीर म—जब श्रपने ही वर्ग के भिन्न-भिन्न श्रक्तरों से जुड़े हुए हो तो उनमे सहज ही मिठास श्रा जाती है। माधुर्य में समास का श्रभाव या वह नाममात्र का रहता है। इन्हीं कारणों से श्रंगार श्रादि रसों में यह श्रद्धितीय उपयोगी प्रतीत होता है।

कुछ रस ऐसे हैं, जिनमे हृदय विस्तृत-सा हो उठता है। श्रंगार-भावना उगने से जिस प्रकार मिठास का श्रनुभव होता है, उसी प्रकार श्रावेग से उद्दीपन का। मन की यह श्रवस्था तब हो जाती है, जब इसमें एक श्रावेश का सहसा उदय हो जाता है। इसकी स्थिति उस इन्धन से संतुलित की जा मकती है जो द्याग के योग से वल उठता है। चित्त की यही स्थिति टीप्नि कही जाती है। चूँ कि उम्र भावना कलेजे में फैलाव-सा ला देती है, स्नतएव उमे हृटय-विम्नाग-स्वरूप

श्रोज कहा जाता है।

वीर, वीभन्स और रौद्र रस में यही श्रोज गुण रहता है। वीर में उत्साह, रौद्र में क्रोध स्थायी भाव होने के कारण हृदय में विस्तार श्रीर दीप्ति का होना तो प्रकृति-सिद्ध है ही, माध-ही वीभत्स में भी इद्विग्नता प्रतीत होने से वीप्ति का होना श्रमंभव नहीं। घृणित वस्तु की भावना उसके श्रालम्बन-विभाव के प्रति एक श्रमहनीय विरोधी प्रवृत्ति की सृष्टि करती है। श्रोज-गुण के परों में प्राय: समास की श्रिषकता होती है श्रोर कर्ण-कटु श्रद्धारों की जमघट रहती है। श्रर्थ में श्रोज हो तो समास का श्रभाव श्रीर साधारण वर्ण भी इस गुण के श्रन्तर्गत हो सकते हैं।

श्रोज-गुण वीर-रस में संयत भाव से रहता है। क्योंिक वीर उत्साही होते हैं, कोधी नहीं। वीभत्म में श्रोज का रूप कुछ तीव्रता लिये रहता है। क्योंिक, उसमे मन उकता जाता है, श्रालम्बन की स्थिति श्रत्यन्त विरस—प्रतिकृत लगती है। रौद्र मे जाकर यही श्रत्यन्त प्रखर हो जाता है। खीमो हुए व्यक्ति का हृद्य जल-सा उठता है। उसकी रुद्र प्रकृति श्रोज की श्रान्तिम सीमा है। इसके व्यंजक-वर्णों में वर्ग के प्रथम क, च, ट, त, श्रीर प का वर्ग के हितीय ख, छ, ठ, थ श्रीर फ के साथ तथा वर्ग के तृतीय ग, ज, ड, द श्रीर ब का वर्ग के चतुर्थ घ, म, ठ, घ श्रीर भ के साथ योग श्रपेतित रहता है। उपर (जैसे श्रक्) नीचे (जैसे भद्र) श्रीर दोनों स्थानों में (जैसे श्रार्द्र) 'र' का मिलन भी इसका पोषक है। ट, ठ, ड श्रीर ढ की बहुतायन होना इसमें खास बात है।

हृद्य की एक साधारण, पर सुन्दर, श्रवस्था भी होती है जिसमें न तो माधुर्य रहता है न श्रोज ही। फिर भी, उसमे सब कुछ रहता है। इस श्रवस्था को 'प्रसाद' के नाम से पुकारते हैं। भिन्न-भिन्न रसों के भिन्न-भिन्न गुण होते हुए भी प्रसाद सबके लिये उपयुक्त है। प्रसाद का श्रर्थ होता है, प्रशस्तता। श्रतएव जहाँ शब्द सुनने मात्र से श्रर्थ-बोध संभव हो, वहीं इसकी सत्ता मानी जाती है। फलत: शेष तीन रस श्रद्भुत, हास्य, भिक्त, वात्सल्य श्रीर भयानक तो इसके स्नेत्र हैं ही, साथ ही पूर्व-कथित अन्य रस भी इसके आधार हो सकते हैं। कितनों ने अद्भुत आदि मे यथा-संभव उन्हीं दो गुणों को मान लिया है। किन्तु प्रसाद गुण अपनी सरलता के कारण सब रसो के लिये समान उपादेय है। कालिदास की रचनाये प्राय: इसी गुण पर अवलंबित है। धुले-उजले कपड़े में रंग जैसा यह गुण मन को बरबस खीच लेता है—अत्यन्त प्रभावित करता है। इसमे समास का अभाव होता है और साधारणत: सकुमार वर्ण प्रयुक्त किये जाते है।

यद्यपि गुणों को रस-धमें बताकर शब्द-श्रथं से साचात् सम्बन्ध का निराकरण सिद्ध किया गया है, किन्तु वर्णों की कोमलता तथा कर्कशता उसके कारण होते हैं। श्रतएव यह निश्चित है कि रसोचित वर्णविन्यास गुण के मूल हैं।

जैसे मनुष्य जीवन में गुण समय के फेर से अक्सर दोष हो जाते हैं वैसे काव्य में भी इनकी स्थिरता नियत नहीं रहती है। मैदान में **उतरे हुए योद्धा के न्यवहार मे निष्ठुरता गुगा है, किन्तु वही पत्नी के** श्रामोद्-प्रमोद् मे दोष हो जा सकता है। कर्ण-कटु श्रन्रों का निवेश वीर आदि रस मे उपयुक्त होने के कारण गुण है और शृंगार में दोष। लेकिन, यह अनिश्चय की स्थिति भी दोष मात्र के लिये नहीं. विशेष-विशेष दोष पर अवलंबित है। कुछ दोष सदा, सब अवस्थाओं में, दोष ही रहेंगे। उनमे विपर्यय वांछनीय नहीं। व्याकरण की अशुद्धि ' किसी भी हालत मे चम्य नहीं हो सकती। 'श्रुतिकटु' दोष श्रुगार रस की ध्वनि मे सर्वथा हेय होते हुए भी अन्य रस में, विशेष परिस्थित में दोष नहीं भी माना जा सकता है, गुए भी बन जा सकता है। जहाँ माधुर्य श्रौर श्रोज बॅटे हुए चेत्रों में ही गुग हो सकते हैं, हेर-फेर होने पर वे दोष में परिएत हो जार्थ गे, वहाँ प्रसाद सर्वत्र समान श्रादर पायगा। दोष ऐसी वस्तु है जो श्रात्मा श्रीर शरीर दोनों में रह सकता है। किसी व्यक्ति में मूर्खता श्रीर कुवड़ापन दोनों ही हो सकते हैं। किन्तु गुण प्रत्येक स्थिति में त्रात्मा में ही होंगे। पंडिताई या उदारता किसी प्रकार हाथ-पाँव मे सम्भव नहीं। अलंकार और गुख मे भी इसी विषय को लेकर भेद है। त्रालंकार शरीर पर—शब्द श्रीर अर्थ पर—रहने की वस्तु है श्रीर गुए ऐसे नहीं। वे श्रात्मा से---रस से-सम्बन्ध रखते हैं। ध्वनित रस, भाव त्रादि में गुणों का न्स्रोचित्य श्रोर श्रनोचित्य का सममाना नितान्त श्रावश्यक है। श्रन्यथा

श्रलौकिक श्रानन्द का श्रास्वाद संभव नहीं हो सकता। अलंकार के स्थान में रस नहीं भी रह सकता है, किन्तु गुण विना रस के रहेगा ही कहाँ ? अलंकार की अपेत्रा गुण का अधिक महत्त्व है।

#### तीसरी ज्ञाया

#### माधुर्य

माधुर्थं वह गुण है जिससे अन्तःकरण आनन्द से द्रवी-भृत हो जाय-अाद्र हो जाय।

जब चित्तवृत्ति स्वाभाविक श्रवस्था मे होती है तब रित श्रादि के ह्रिप से उत्पन्न श्रानन्द के कारण माधुर्य-गुण-युक्त गस के श्रास्वादन से स्वभावत: चित्त द्रवीभूत हो जाता है—पिघल जाता है। क्रमश: माधुर्य गुण संभोग से करुण में, करुण से विप्रलंभ में श्रीर विप्रलंभ से शांत में श्रीर विप्रलंभ से शांत में श्रीरकाधिक श्रनुभूत होता है।

टठ ड ढ को छोड़कर 'क' से 'म' तक के वर्ण इन, जा, णा, ना, मा, से युक्त वर्ण हस्व र श्रीर णा, समास का त्रामाव या अल्प समास के पद और कोमला, मधुर रचना माधुर्य गुणा के मृल हैं,।

- (क) विन्दु में थीं तुम सिंधु अनन्त, एक सुर में समस्त संगीत। एक कल्कि में अखिल वसंत धरा पर थीं तुम स्वर्ग गुनीत। पंत
- (ख) निरस्त सस्ती ये खंजन आये। फेरे उन मेरे रंजन ने इधर नयन मन-भाये। गुप्त जी
- (ग) रात शेष हो गयी ठमंग भरे मन में आयी ऊपा नाचनी छटाती कोष सोना का। चाँदी रम्य चन्द्रमा छुटाता चळा हँसता और निशा रानी मोदप्रिता मनोहरा सोपन छटाती चछीं अंजकी में भर के। वियोगी
- (घ) इंदन को रँग फीको लगे झलके अति अंगनि चार गुराई। आँखिन में अलसानि चितौनि में मंजु विलासन की सरसाई। को विनु मोल विकात नहीं 'मतिराम' लहे मुसुकानि मिठाई। ज्यों ज्यो निहारिये नेरे हैं नैननि त्यों त्यों खरी निखरै सी निकाई।

उपर्युक्त पद्यों में नियमानुसार, ट, ठ, ड, ढ रहित स्पर्श वर्ण हैं, सानुस्वार पद हैं श्रीर समासाभाव है। श्रत: माधुर्य की व्यंजना है।

यह कोई आवश्यक नहीं कि सानुस्वार रचना में ही माधुर्य हो। कोमल-कान्त-पदावली में भी माधुर्य गुण होता है। जैसे,

तेरी आभा का कम नम को देता अगणित दीपक दान।
दिन को कनकराशि पहनाता विधु को चाँदी का परिधान। महा०
यह प्रसाद गुण का उदाहरण नहीं हो सकता; क्योंकि इनकी मधुर
रचना का आनन्द सहज ही उपलब्ध नहीं। फिर भी मतभेद संभव है।

## चौथी छाया

## ओज

ओज वह गुण है जिससे चित्त में स्फूर्ति आ जाय, मन में तेज उत्पन्न हो जाय।

श्रोजोगुण से युक्त रस के श्रास्वादन से चित्त दीप्त हो उठता है; इसमें श्रावेग उत्पन्न हो जाता है। श्रोजोगुण का क्रमश: वीर से वीभत्स मे श्रोर वीभत्स से रौद्र मे श्राधिक्य रहता है।

जहाँ द्वित्व वर्णों, संयुक्त वर्णों र के संयोग और टठ ड ढ की अधिकता हो, समासाधिक्य हो और कठोर वर्णों की रचना हो वहाँ ओजोगुण होता है।

- (क) बजा छोहे के दन्त कटोर नचाती हिंसा जिह्ना छोछ ;
  भृकुटि के कुण्डल वक्र मरोर फुंहुँकता अन्ध रोष फन खोछ !
  बहा नर-शोजित मूसल्धार रुण्ड-मुण्डों को कर बौछार
  प्रलय घन सा विर भीमाकार गरजता है दिगंत-संहार
  छेड़ स्वर शस्त्रों की झनकार महाभारत गाता संसार। पंत
- (ख) मुंद कटत कहुँ हंद नटत कहुँ सुंद पटत घन, गिद्ध हँसत कहुँ सिद्ध इसत सुख बृद्धि रसत मन, भूत फिरत करि बृत गिरत सुरदूत घिरत तँह, चंदि नचत गन मंदि रचत धुनि इंद मचत जँह, इसि ठानि घोर घमसान अति 'भूषण' तेज कियो अटल सिवराज साहि सुख खह्ग कर अति अदोल बहलोल दल।

- (ग) मरकट युद्ध विरुद्ध क्रंद्ध अरि ठइ दपद्विह । अब्द बाब्द करि गर्जि तर्जि झुकि झपि झपद्वि । नियमानुसार इनमे संयुक्त वर्णों की तथा टवर्ग की अधिकता है । यह आवश्यक नहीं कि उपर्युक्त नियमानुसार जो रचना होगी उसमें ही ओज-गुर्ण होगा ।
  - (क) धर कर चरण विजित श्रंगों पर झंडा वहीं उड़ाते हैं।
    अपनी ही टॅगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं।
    पड़ी समय से होड़ छोड़ मत तलको से काँटे रुक कर
    फूँक फूँक चलती न जवानी चोटों से बच कर छुक कर
    नींद कहाँ उनकी आँखों में जो धुन के मतवाले हैं,
    गति की तृषा और बढ़ती पड़ते पद में जब छाले हैं,
    जागरूक की जय निश्चित है हार चुके सोने वाले,
    लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले। दिन0
    - (स) बरसे आग जलद जल जायें, भस्मसात भूधर हो जायें। पाप पुण्य सदसदावों की धूल डड़ उठे दाँयें बायें। मभ का वक्षस्थल फट जाये तारे ट्क टूक हो जाँयें। कवि कुछ ऐसी तान सुनावो जिससे डथल पुथल मच जाये।

नधीन

(ग) चिकत चकता चौंकि चौंकि उठे बार बार

दिल्ली दहसति चिते चाहक रखित हैं,
चिल्ली बदन विल्खत विजैपुरपति

फिरत फिरंगिन की नारी फरकित है।

थर थर काँपित कुतुबसाह गोलकुण्डा

हहरि हबस भूप-भीर भरकित है,
राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनि

केते बादशाहन की छाती धरकित है। भूषण

इन पद्यों को पढ़ने सुनने से भी चित्त दीप्त हो उठता है श्रौर उसमें श्रावेग उमड़ श्राता है।

#### पाँचवीं छाया

#### प्रसाद गुगा

सूखे इंधन में आग जैसे दप से जल उठती है वैसे ही जो गुग चित्त में शीघ व्याप्त हो जाता है अर्थात् रचना का बोध करा देता है वह प्रसाद गुग है।

यह सभी रसों और रचनाश्चों में व्याप्त रह सकता है। श्रवण मात्र से अर्थ-प्रतीति करानेवाले सरल भीर सुबोध शब्द प्रसाद-गुण के व्यंजक है।

- (क) विकसते मुरक्षाने को फूछ उदर होता छिपने को चंद, ज्ञून्य होने को भरते मेब, दीप जलता होने को मंद यहाँ किसका अनन्त यौवन, अरे अस्थिर यौवन। महादेवी
- (ख) वह भाता

  दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता।

  पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक,

  चल रहा लक्कटिया टेक,

  मुद्दी भर दाने को—भूख मिटाने को,

  मुँहफटी पुरानी झोली को फैलाता,

  दो ट्क कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। निराला
- (ग) सिस्ता दो ना हे मधुप-कुमारि मुझे भी अपना मीठा गान ।
   कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान । पंत
- (घ) छहरि छहरि । झीनी बूँदन परित मानों घहरि घहरि घटा छाई है गगन मैं। आह कह्यो स्थाम मोसो चलौ आज झुल्बि की फूली ना समाई ऐसी भई हों मगन मैं। चाहित उठ्योई उठि गई सो निगोड़ी नींद सोह गये भाग मेरे जागि वा जगन मैं। आँखि खोल देखों तो न घन है न घनस्थाम वेई छाई बूँदें मेरे आँस् हूं दगन मैं। देख इसकी सरत्तं सुबोध रचना प्रसाद-गुग्-ठ्यंजक है।

पंडितराज ने शब्द के १ श्लेष २ प्रसाद ३ समता (एक सी समप्र रचना होना) ४ माधुर्य ४ सुकुमारता ६ अर्थव्यिक ७ उदारता (कठिन अज्ञरों की रचना) = ओज ६ कांति (अलौकिक शोभावाली उड्डवलता) और १० समाधि (गाद और सरल रचना) नामक दस गुण और अर्थ के भी ये ही दस गुण माने है। यत्र-तत्र इनके लज्ञणों में नाम मात्र का अन्तर है।

यद्यपि श्राचार्यों ने प्रधानतया तीन ही गुए माने हैं पर श्राधुनिक रचना पर दृष्टिपात करने से कुछ श्रन्यान्य गुणों का मानना श्रावश्यक प्रतीत होता है। श्राजकल ऐसी श्रिधकांश रचनायें दीख पड़ती हैं जिनमें न तो प्रसादगुण है श्रीर न श्रोजोगुण, विल्क इनके विपरीत उनके श्रमेक स्वरूप देख पड़ते हैं। जैसे,

> कॅंप कॅंप हिलोर रह जाती रे मिलता नहीं किनारा। बुद बुद विस्तीन हो चुपके पा जाता आशय सारा। पंत

जीवन का रहस्य जावन में लीन हो जाने से ही प्राप्त होता है, यह जो पद्य का अभिप्राय है, वह श्रुति-भात्र से सरल-सुबोध शब्दों के रहने पर भी सहज ही ज्ञात नहीं होता। इसमें श्रोजोगुण के भी साधन नहीं हैं। उपर्युक्त दस गुणों में इनका श्रन्तभीव हो जा सकता है।

## दसवाँ प्रकाश

### रीति

### पहली छाया

## रीति की रूप-रेखा

'रीति' शुब्द 'रीङ्' धातु से 'क्ति' प्रत्यय करने से बना है जिसका

श्चर्थ है-गति, पद्धति, प्रणाली, मार्गे श्रादि।

रीति की परम्परा बहुत पुरानी है। भामह से भी पहले की। दंडी रीति के समर्थक थे पर अलंकार के प्रभाव से मुक्त न थे। वामन ही प्रधानत: रीति के समर्थक वा उन्नायक थे। उन्होंने विशिष्ट पद-रचना को-विशेष प्रकार से काव्य में पद-स्थापन को 'रीति' संज्ञार दी। रचना की विशेषता क्या है, इसका उत्तर उन्होंने दिया कि गुण ही उसकी विशेषता<sup>3</sup> है। द्र्या ने कहा भी है कि उक्त दस गुग वैदभी रीति के प्राण् हैं।

विश्वनाथ का कहना है कि पदों के मेल या संगठन को रीति कहते हैं। वह अंगुसंस्थान की भाति है। अर्थात् शरीर में जैसे अंगों का सुगठन होता है वैसे काव्य-शरीर में शब्दों और अर्थों का भी संगठन होता है। यह काव्यात्मभूत रस, भाव आदि की उपकारक होती है। कहने का अभिप्राय यह कि जैसे नर-नारी की शरीर-रचना से सुकुमारता, मधुरता, कठिनता, रुज्ञता श्रादि गुणों का ज्ञान होता है और उससे नर-नारी की विशेषता का बोध होता है वैसे ही काव्य-रचना

१ अस्त्यनेको गिरा मार्गः सूक्ष्मभेदः परस्परम् । कान्यादर्शं

२ विशिष्ट-पद-रचना रीतिः । कान्यार्छकार सूत्र

३ विशेषो गुगातमा । कान्यालंकार सूत्र

४ एते वैदर्भमार्गस्य प्राग्राः दश गुग्राः स्मृताः ॥ कान्यादर्शं

पदसंघटना रीतिरङ्गसंस्था-विशेषवत् । उपकर्त्री रसादीनाम् । सा० दर्पण

की विशेषता माधुर्य श्रादि के द्वारा लित्तत होती है। रीति का काव्य शरीर से ही नहीं, बल्कि काव्य से निकट सम्बन्ध समफना चाहिये।

शब्दार्थ-शरीर काव्य के आत्मभृत रसादि का उपकार करने— प्रभाव बढ़ाने वाली पदों की जो विशिष्ट रचना है उसे रीति कहते हैं।

कालरिज ने इसीको 'उत्तम शब्दों की उत्तम रचना' कहा है। यह पद संघटना है। पर यह पद संघटना वैशिष्ट्य-मूलक है। वह विशिष्टता शब्दों की है। कैसे शब्द कहाँ रक्खे जायँ, यही रीति है और इसका विचार ही रीति की रूप-रेखा है। कैसे शब्द का अभिप्राय शब्द की योग्यता से है। देखना होगा कि जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वह विषय, भाव, संस्कार के अनुकूल है या नहीं। भाषा के सौंदर्य और माधुर्य, विषय और वर्णन के योग्य है या नहीं। अनन्तर उसके स्थान का विचार करना होगा। कहाँ रखने से वह अपना वैभव प्रकाशित कर सकता है। ऐसा होने से ही रीति की मर्यादा अन्तरण रह सकती है।

विषयानुरूप रचना में कहीं मधुर वर्णों की और कहीं खोज: प्रकाशक वर्णों की आवश्यकता होती है; कहीं सरल शब्द, कहीं सालंकार शब्द और कहीं सुन्दर शब्द योग्य प्रतीत होते हैं तथा कहीं कर्णकटु कठोर शब्दों का रखना ही अच्छा जान पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह कि वर्णनीय विषयों की विभिन्नता के कारण रीतियों की विभिन्नता अनिवार्य है। यह रचनाकार की योग्यता, विद्वता और सहद्यता पर निर्भर करता है कि कौन शब्द कहाँ कैसे रक्खें कि रचना सुन्दर तथा सुबोध हो।

उत्तम रीति वह है जिसमें अपना भाव व्यक्त करने के लिये चुने हुए शब्द हों। सुन्दर और चुस्त एक वाक्य के लिये चार वाक्य न बनाये जाय। थोड़े में प्रकाशित होनेवाले अभिप्राय को व्यर्थ का तूल न दिया जाय। क्योंकि यही रचना के शैथिल्य का कारण होता है। पेटर का कहना है कि जो तुम कहना चाहते हो सरल, सीधे और ठीक तरह से फिजूल बातों को छोड़कर कहो?।

The best words in the best order.

Real Say what you have to say, what you have a will to say, in the simplest, the most direct and the exact manner possible, with no surplusage

रीतियाँ द्यनेक हैं। कारण यह कि एक की प्रकृति दूसरे से नहीं मिलती। 'मुएडे मुएडे मितिर्भिन्ना'। एक ही विषय को भिन्न-भिन्न किव भिन्न-भिन्न ढंग से वर्णन करता है। राधाकृष्ण के शृंगार-वर्णन को छोड़िये। पंचवटी-प्रसंग एक ही है पर तुलसीदास, गुप्तजी द्यौर निरालाजी के वर्णन की रीतियाँ भिन्न-भिन्न हैं। इसीसे दएडी का कहना है-कि प्रत्येक किव में व्यक्तित्वानुरूप रहने के कारण रीति के भेद कहे नहीं जा सकते '।

मम्मट ने इस रीति को वृत्ति संज्ञा दी है। रीति या वृत्ति का आधुतिक नाम शैली है। किसी वर्णानीय विषय के स्वरूप को खड़ा करने
के लिये उपयुक्त शब्दों का चुनाव और उनकी योजना को शैली
कहते हैं जिसका वर्णन हो चुका है। देशिवशेष के प्रमुख किवयों की
प्रचलित प्रणाली के नाम पर ही रीतियों का वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी
आदि नामकरण हुआ है। पृथक्-पृथक् नादाभिव्यंजक वर्णों से संघटित
शब्दों के चुनाव से जो वस्तु का प्रस्तुतानुगुण मंकार की विशेषता
आती थी उसीसे उन वृत्तियों के उपनागरिका, कोमला और परुषा ये
नाम पड़े। वृत्ति के सम्बन्ध में ध्वन्यालोककार का कहना है कि शब्द
और अर्थाकित। राद्दि के अनुकूल जो काव्य में उचित व्यवहार—
समावेश—योजना है वही वृत्तियाँ हैं। जिनके दो भेद हैं—शब्दाक्षित
और अर्थाक्षित। उपनागरिका आदि शब्द-संबंधनी वृत्तियाँ हैं।

वामन ने जो विशिष्ट पद-रचना को रीति और पद-रचना में विशेषता लानेवाले धर्म को गुण कहा उससे स्पष्ट है कि काव्य में रस और गुण का संयोग अनिवार्य है।

कान्य के प्रधानतः पाँच उपकरण हैं—रीति, गुण, अलंकार, रस शौर ध्वित । प्रारम के तीन राज्य के और अन्त के दो अर्थ के उप-करण हैं। एक समय के किवियों ने अर्थ की उपेचा करके राज्य के उपकरणों पर ही ध्यान दिया जिसमें रीति की प्रधानता थी। इससे उस काल के किव रीति-किव और कान्य रीति-कान्य कहे जाने लगे।

इति मार्गद्वयं भिन्नं तत्स्वरूपनिरूपगात् ।
 तद्भेदास्तु न शक्यन्ते वक्तुं प्रतिकवि स्थिताः ।

२ रसा<mark>यतुगुणस्त्रेन व्यवहारोऽर्थशब्दयो ।</mark> श्रीचित्यवान्यस्ता एताः वृत्तयो द्विविधा स्मृताः | ध्वन्याकोक्

#### दूसरी खाया

#### रीति के भेद

#### वैदर्भी

माधुर्य-व्यंजक वर्णों की जो ललित रचना है उसे वैदर्भी रीति वा उपनागरिका वृत्ति कहते है ।

१ ••••• जाओ, मिलो तुम सिन्धु से,
अनिल आलिंगन करो तुम गगन का,
चिन्द्रिके चूमो तरंगां के अधर,
उडुगनो ! जावो पवन वीणा बजा।
पर हदय सब भाँति तू कंगाल है। पंत
२ आयी मोदपूरिता सोहागवती रजनी,
चाँदनी का आँचल सम्हारूती सकुचती,
गोद में खेलाती चन्द्र चन्द्र-मुख चूमती,
क्षिक्षी रव गूँजा चली मानों वनदेवियाँ
लेने को बलैया निशा रानी के सकोने की। वियोगी
ऐसी रचनाये माधुर्य-गुण-न्यंजक होती है।

#### गौड़ी

श्रोज:प्रकाशक वर्णों से श्राडम्बर-पूर्ण बन्ध को—रचना को गौड़ी रीति वा परुषा वृत्ति कहते हैं।

१ गूंजे जयध्विन से आसमान — सब मानव मानव हैं समान।

निज कौशल मित इच्छानुकूल, सब कर्म निरत हों भेद भूल,

बन्धुत्व-भाव ही विश्व मूल सब एक राष्ट्र के उपादान। पंत

२ अंधकार गज भागा गहन विपिन में

दिनपति प्रकटा सरोप सगराज सा

केसर सी किरणें विकीणें हुई नभ मे।

भाग के सृगांक छिपा अस्ताचल ओट मे

भय था कि सृग-चिन्ह देख कही केसरी

हूटे मत, भाग गयी रजनी किराती सी

ऑवल में भर के नखत गुंजा भय से। वियोगी
इनकी रचना खोज:-पूर्ण है।

#### पांचाली

दोनों रीतियों के ऋतिरिक्त वर्णों से युक्त पंचम वर्णवाली रचना को पांचाली रीति वा कोमला वृत्ति कहते हैं।

१ इस अभिमानी अचंछ में फिर अंकित कर दो विधि अकछं है, मेरा छीना बाळापन फिर करुण छगा दो मेरे अंक। पंत

२ देकर निज गुंजार गन्ध सृदु मंद पवन को चढ़ शिविका पर गईं माण्डवी राज-भवन को। गुप्तजी इनकी रचना कोमल है।

वैदर्भी और पांचाली की रीति के बीच की रचना को लाटी कहते हैं। आचारों का यह मत है कि वक्ता आदि के औचित्य से इनके विपरीत भी रचना हो सकती हैं।

गुण तथा रीति का विचार हिन्दी की आधुनिक रचनाओं के विचार से होना चाहिये। संस्कृत की ये रूढ़ियाँ नियमतः नहीं, सामान्यतः लागू हो सकती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इनके आधार पर श्रेणी-विभाग हो तो इनकी वैज्ञानिकता नष्ट नहीं होने पावेगी। व्यक्ति विशेष की शैली श्रेणी-विभाग का एक विशिष्ट उपादान होगी। तथापि गुण्-रीति का ज्ञान काव्य-कला के अंतरंग में पैठने का द्वार है। इनकी उपेना नहीं की जा सकती।

## ग्यारहवाँ प्रकाश

#### अलंकार

#### पहली छाया

## अलंकार के लक्षण

('त्रलम्' का अर्थ है—भूषण। जो अलंकत अभूषित करे वह है अलंकार। जिसके द्वारा अलंकत किया जाय इस करण व्युत्पत्ति से उपमा आदि का प्रहण हो जाता है। आधुनिक भाषा में अलंकार-शास्त्र को सौन्दर्य-विज्ञान (Aesthetic of poetry) कह सकते हैं।

√काव्य में अलंकार का महत्त्व होते हुए भी रस का पहला, गुण का दूसरा और अलंकार का तीसरा स्थान है। क्योंकि निरलंकार रचना भी काव्य होती है। इसीसे मन्मट ने कहा है कि कहीं-कहीं बिना अलङ्कार के भी काव्य होता है। दर्पणकार भी कहते हैं कि अलंकार अस्थिर धर्म है। इससे गुण के समान इनकी आवश्यकता नहीं। एक-दो उदाहरण देखें—

अिं हीं तो गई यमुना जल को सो कहा कहीं बीर विपत्ति परी।

घहराय के कारी घटा उनई इतने में गागर सीस घरी॥

रपत्र्यो पग घाट चल्यों न गयों किव 'मंडन' हैं के विहाल गिरी।

चिरजीवहु नंद को बारो अरी गहि बाँह गरीब ने ठाढ़ी करी॥

नायिका की इस सरल उक्ति में—वैचित्र्यशस्य कथन में जो किवत्व है, क्या कोई भी सहृद्य उसे अस्वीकार कर सकता है ?

श्रतंकृतिः श्रतंकारः । करगान्युत्पत्या पुनः
 श्रतंकारशब्दोऽयमुपमादिषु वतते । वामनवृत्ति

२ सगुरा।वनलंकृती पुनः कापि । **का० प्रकाश** 

३ ऋस्थिरा इति नैषां गुगावदावस्यकी स्थितिः । सा० दर्पण

बह आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनो मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुद्दी भर दाने को भूख मिटाने को मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता।

भिज्जक शीर्षक की ये पंक्तियाँ निरलंकार होकर भी दिल पर जो रंगहरी चोट करती है उससे कोई भी कलेजा थाम ले सकता है।

श्राचार्यों ने कई प्रकार के अलंकारों के लच्चए किये हैं) जो तर्क-वितर्क से सस्य नहीं कहे जा सकते।

(ध्वितकार ने लिखा है कि वाग्विकल्प—कहने के निराले ढंग अनंत हैं और उनके प्रकार ही अलंकार हैं। उद्भूट ने भी यही कहा है—'अभिधान के—कथन के प्रकार-विशेष अर्थात किव-प्रतिभा से प्रादुभूत कथन-विशेष ही अलंकार हैं। इनसे कुन्तक का यह कथन ही पुष्ट होता है कि विदग्धों के कहने के ढंग ही वक्नोक्ति है और वही अलंकार है। आचार्य वामन कहते हैं कि अलंकार के कारण ही काव्य प्राह्म—उपादेय है और वह अलंकार सीनदर्य है।

(आचार्य दर्गड़ी ने काव्य के शोभाकारक धर्मों को अलंकार कहा है) शोभाधायक धर्म गुर्ग भी हैं। इनको अलंकार मानना उचित नहीं। क्योंकि गुर्ग और अलंकार, यद्यपि काव्योत्कर्ष-विधायक हैं, तथापि इनके धर्म भिन्न है। दर्गड़ी के कथनानुसार 'गुर्ग काव्य के प्राण हैं।' (वामन के मत से गुर्ग काव्य में काव्यत्व लानेवाला धर्म है और अलंकार काव्य को उत्कृष्ट बनानेवाला धर्म । विश्वनाथ ने भी यही कहा है कि 'शब्द और अर्थ के जो शोभातिशायी अर्थात

<sup>√</sup>९ अनम्ता हि वाग्विकल्पा<sup>\*</sup> । तत्प्रकारा एव चालंकाराः । ध्वन्याखोक

४२ अभिधानप्रकारविशेषा एव चालंकारा । अलंकारसर्वस्व

३ उभावेतावलंकार्यो तयो पुनरलंकृति । वक्रोक्तिरेव वैद्यध्यभङ्गीभिणितिरुच्यते । वक्रोक्तिजीवित

४ काव्यं प्राह्ममलंकारात् । सौन्दर्यमलंकारः । काव्यालंकारसृत्र

<sup>🛂</sup> काव्यशोभाकरान् धर्मान् श्रलंकारान् प्रचत्तते । काव्यादर्श

६ काव्यशोभायाः कर्तारो गुगाः । तदतिशयहेतवस्चालंकाराः ।

सौन्द्य की विभूति के बढ़ानेवाले धर्म हैं वे ही अलंकार हैं।' गुणों से काव्य में काव्यत्व आता है, और अलंकार से काव्य की श्रीवृद्धि होती है।

वक्रोंकि श्रौर श्रितशयोक्ति को एक प्रकार से पर्याय मान लिया गया है। श्रलंकार मात्र मे श्रनेक श्राचार्य वक्रोक्ति वा श्रितशयोक्ति की सत्ता मानते हैं। लोचनकार को भी यह मान्य है। क्योंकि का स्य में कुछ श्रन्ठापन लाना सकल-सहदय-सम्मत है।

अतिशयोक्ति का अर्थ है उक्ति का सामान्यातिरिक्त होना और इसमें एक प्रकार से वक्रोक्ति आ ही जाती है। इससे दोनों का एक होना संगत है। वक्रोक्ति का यह आशय व्यापक रूप से माना गया है, न कि वक्रोक्ति एक अलंकार है, जैसा कि आजकल प्रचलित्त है। अतिशयोक्तिपूर्ण और वक्रोक्तिपूर्ण वर्णन का काव्य में अधिक महस्त्र है। एक उदाहरण देखे—

> अंगारे पश्चिमी गगन के झवाँ झवाँ कर लाल हुए, निर्झर खो सोने का पानी पुनः रजत की धार हुए। रिश्मजाल से खेल-खेलकर आँखमिचौनी तरु-छाया, सोने चली गयी दिग्पति सँग विलग नहीं रहना भाया। भक्त

सूर्यास्त का यह वर्णन वक्रोक्ति-पूर्ण है। किरणों को श्रंगार, निर्फर के पानी को सोने का पानी, रजत की धार, किरणों के साथ छाया की श्रॉखिमचौनी खेलने को श्रतिशयोक्ति भी कह सकते हैं।

हिन्दी के श्राचार्यों ने प्राय: श्रालंकार का वही लच्च किया है जो संस्कृत के श्राचार्यों का है। बहुतों ने लच्च किया ही नहीं। पद्माकर का लच्च निराले ढंग का है।

शब्द हुँ तें कहुँ अर्थ तें कहुँ दुहुँ तें उर आनि। अभिप्राय जिहि भाँति जहुँ अलंकार सो मानि।

१ मर्बद्धार्थयोरस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिन । साहित्यदर्पण

२ एवं चातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरिति पर्याय इति बोत्यम् ।

<sup>—</sup>काव्य प्रकाश-टीका

३ सर्वत्र एवंविधविषये ऽतिशयोक्तिरेव प्राग्यत्वेनाऽवृतिष्ठते । ता विना प्रायेगालङ्कारत्वायोगात् । काव्यप्रकाशः

४ श्रनयातिशयोक्त्या विचित्रतया भाव्यते । ध्वन्यालोक-लोचन

श्राचार्य शुक्तजी का लच्या है—''वस्तु या व्यापार की भावता चटकी की करने श्रीर भाव को श्रिधिक उत्कर्ष पर पहुँचाने के लिये कभी किसी वस्तु का श्राकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है; कभी उसके रूप-रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के श्रीर रूप-रंग मिलाकर तीत्र करने के लिये समान रूप श्रीर धर्मवाली श्रीर श्रीर वस्तुश्रो को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी-कभी बात को धुमा-फिराकर भी कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न-भिन्न विधान श्रीर कथन के ढंग श्रालंकार कहलाते है।"

## दूसरी छ्।या

# काव्य में अलंकारों की स्थिति

अलंकारों की स्थिति के सम्बन्ध में ध्वनिकार ने लिखा है कि अलंकारों की स्थिति के सम्बन्ध में ध्वनिकार ने लिखा है कि अलंकारों अलंकारों की भाँति समम्भना चाहियों। इसी बात को कवि-राज विश्वनाथ भी दुहराते हैं—कटक, कुएडल की भाँति अलंकार सस के उत्कर्ष-विधायक माने जाते हैं। कृवि जयदेव इसीको सुन्दर ढंग से कहते हैं कि 'शब्द और अर्थ की प्रसिद्धि से अथवा कवि-प्रौढ़ि से अलंकार का संनिवेश हार आदि के समान मनोहारी होता है।

त्राचारों का उपयुक्त अभिमत विचारणीय है। काव्य में श्रालंकार सर्वथा उसी भाँति नहीं होते जैसे कि कटक, कुराउल श्रादि। ये श्रामूषण ऐसे हैं जो शरीर से पृथक किये जा सकते हैं। ऐसे श्रालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रे जा श्रादि कहे जा सकते हैं। किन्तु काव्य के श्राधिकांश श्रालंकार पृथक नहीं किये जा सकते। कटक श्रादि शरीर के श्रामूत नहीं हैं पर श्रानेकों श्रालंकार शरीर के श्रामूत हैं (इससे यहाँ अटक, कुराउल की उपमा केवल इतना ही व्यक्त करती है कि श्रालंकार

<sup>🗸</sup> श्रंगश्रितास्त्वलकाराः मन्तव्या कटकादिवत् । ध्वन्याखोक

२ रसादीनुपकुर्बन्तोऽलङ्कारास्तेऽङ्गदादिवत् । साहिस्यदर्पण

शब्दार्थयोः प्रसिद्ध्या वा कवेः प्रौद्विक्शेन वा ।
 ह्यादिव अलकार-संनिवेशो मनोहर । चनद्राळोक

ं से काव्य की श्रीवृद्धि होती है । सर्वथा ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि काव्य में सभी श्रलंकार श्रॅगूठी में नगीने की भाँति जड़ दिये जाते हैं | | प्राचित्र प्रतिकार सर्वांशत: कोई ऊपरी वस्तु हैं | )

हमारे इस मतभेद का कारण है विश्वनाथ का उपर्युक्त कथन कि अलंकार रसादि के उपकार करनेवाले माने जाते हैं। रस शब्दार्थगत है। रस के उपकरण शब्दार्थ के उपकारक होते हैं। इस दशा में जहाँ रस के उपकारक अलंकार है उन्हें यह कैसे कहा जा सकता है कि अलंकार बाहर से लाये हुए सौन्दर्य के उपादान है। जहाँ अलंकार काव्य-सौन्दर्य के साधक हैं वहाँ वे शब्द और अर्थ के ही रूप मात्र हैं। जहाँ शब्दार्थ के अलंकार से ही काव्य का रूप खड़ा होता है वहाँ अलंकार के अलंकार के नष्ट कर डालने से काव्य भी रूप-रस हीन हो जायगा। इसीसे आनन्दवर्द्ध न कहते हैं कि रसों की अभिव्यक्ति में अलंकार काव्य के विहरंग नहीं माने जाते। अभिप्राय यह कि होती है दोनों का ऐसा सम्बन्ध नहीं होता कि उनकी विलग-बिलग किया जा सके।

कोचे ने दोनों रूपों की इस प्रकार विवेचना की है—स्वयं इस बात की जिज्ञामा की जा सकती है कि अलंकार को अभिव्यक्ति के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। क्या वहिरंग भाव से? इस दशा में वह सर्वथा पृथक् भाव से रह सकता है। क्या अन्तरंग भाव से? इस दशा में या तो अभिव्यक्ति की सहायता नहीं करता और उसे नष्ट कर डालता है अथवा उसका अङ्ग ही हो जाता है और अलंकार रूप से नहीं रह पाता। यह सम्पूर्ण से अविशेष अभिव्यक्ति का एक मौलिक साधन वन जाता है?।

जैसा देखा जाता है, हमारे मत से ऋलङ्कार तीन श्रेणियों मे

१ न तेषा बहिरंगत्वं रसाभित्यक्तौ । अ० भारती

<sup>2</sup> One can ask oneself how an ornament can be joined to expression Externally? In this case it must always remain separate. Internally? In this case either it does not assist expression and mars it or it does form part of it and is not ornaments, but a constituent element of expression indistinguishable from the whole. Aesthetic, Ch IX.

बाँटे जा सकते हैं। १ अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में आनेवाले— जैसे, उपमा, रूपक, उत्पे जा आदि। २ वाक्यवक्रता के रूप में आनेवाले —जैसे, व्याजस्तुति, समासोक्ति आदि। और ३ वर्णविन्यास के रूप में आनेवाले—जैसे, अनुप्रास आदि। सभी अवस्थाओं मे अलङ्कारों का उद्देश्य भावों को तीव्रता प्रदान करना ही होता है।

## तीसरी द्वाया

वाच्यार्थ और अलंकार

'किसी प्रकार की विशेषता से युक्त शब्द और अर्थ ही काव्य हैं'। यह विशेषता तीन प्रकार की है। १ धर्ममूलक विशेषता २ व्यापार-मूलक विशेषता और ३ व्यंग्यमूलक विशेषता। पहली के नित्य और अनित्य के नाम से दो भेद होते हैं। पहले में रीति-गुण और दूसरे में अलंकार आते हैं। रीति-गुण शब्दार्थ से सम्बद्ध रहते हैं और अलंकारों की काव्य में ऐसी स्थिति नहीं मानी जाती।

किन्तु 'अलंकार श्रमिधा के प्रकार-विशेष ही हैं।' इससे यह स्पष्ट है कि अलंकार वाच्यार्थ का विषय है, ज्यंग्य का नहीं। जहाँ ज्यंग्य से वाच्यार्थ की विशेषता या समानता रहती है, वहाँ ज्यंग्य दब जाता है, गुणीभूत हो जाता है। यह चमत्कार की महिमा है। अलंकार ही चमत्कार पैदा करता है। इसीसे ध्वनिकार का कहना है 'चारुता के कारण ही अर्थात् चमत्कार की अधिकता से ही वाच्य और ज्यंग्य की प्रधानता माननी चाहिये । इनके मत से अलंकार्य और अलंकार में अंतर है और यही मान्य है।

प्रारंभ से ही वाच्यार्थ में प्रभावोत्पादक अलंकार इस रूप में नहीं रह पाये जैसे कि कटक, कुएडल; बल्कि वे ऐसे हो गये जैसे कि शारीरिक सौन्दर्थ। अलंकार मात्र में आलंकारिक वकोक्ति या अतिशयोक्ति

१ विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम् । अलंकारसूत्र

२ श्रभिधाप्रकारविशेषा एव श्रलंकाराः । प्रतापरुद्धीय

३ चारुत्वनिबन्धना हि वाच्यव्यंग्ययोः प्राधान्यविवृद्धा । ध्वन्यालोक

४ वकाभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृतिः । काव्यास्रंकार

श्रलंकरान्तराग्रामप्येकमाहुर्मनीषिग्राम् । वागीशमहितामुक्तिमिमामतिश्रयाह्वयाम् । काञ्यादर्शे

का श्रस्तित्व मानते हैं। इस दशा में यह कैसे कहा जा सकता है कि श्रलंकार भावप्रकाशन का एक चामत्कारिक श्रंग है श्रोर उसकी पृथक् रूप में स्थिति मान्य है। जब हम उक्तिवैचित्र्य श्रोर श्रतिशयोक्ति की शरण लेते हैं तब उसमें हमें धुल-मिल जाना ही होगा। यदि यहाँ श्रलंकार्य श्रोर श्रलंकार के अन्तर न रहने की बात कही जाय तो ठीक नहीं। उदाहरण ले—

बीच बास करि जमुनिह आये। निरिष्ठ नीर लोचन जल छाये॥

भरतजी ने जब यमुना का जल देखा तो श्रॉखों में श्राँसू भर श्राये। यदि उक्ति ही—कलामय कथन ही काव्य है तो यह काव्य नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इसमें कलामय कोई उक्ति नही है। यहाँ श्रलंकार्य राम का श्याम रंग है। श्रलंकार स्मरण है। यदि इस श्रलंकार की शरण न लें तो भरत की श्रॉंखों में श्राँसू का श्राना श्रसंभव है। यमुना-जल न तो श्रॉंस्ने में है श्रीर न धुँ श्रा। इससे क्रोसे का मत यहाँ काम नहीं देता।

हमारे मत से इसमें कान्यत्व भी है श्रौर श्रलंकार्य श्रौर श्रलंकार का भिन्नत्व भी। रयाम, राम श्रौर यमुनाजल में जो साम्य है वही यहाँ न्यंग्य है। यदि इसमें श्राँस् उमड़ने की बात न होती तो यहाँ स्मरण श्रलंकार को प्रश्रय नहीं मिलता श्रौर न रयामता की न्यञ्जना ही होती। यहाँ चन्द्रमा के ऐसा सौन्दर्य का श्राधिक्य प्रकट करने के लिये स्मरण को बाहर से पकड़ करके नहीं लाया गया है। तथापि यहाँ स्मरण ने जो चमत्कार पैदा किया है वह भरत के श्राँस् में मत्लक रहा है।

यह जो कहा जाता है कि ऐसे स्थानों में भावगत ही सब कुछ रहता है। क्योंकि श्रतिरिक्त सौन्दर्य की उत्पादक कोई वस्तु नहीं रहती, सो शिक नहीं। हमारा कहना यह है कि भावों की सृष्टि भी तो ऐसे श्रलंकारों से ही होती है। यहाँ समरण श्रलंकार श्राँस् छलछलाने से व्यक्त भरत के श्रादमाव को श्रपिसेय श्रीर श्रवर्णनीय बता कर ही नहीं छोड़ देता श्रिपतु रस की भी व्यव्जना करता है। क्या यह श्रितिक्त सौन्दर्य नहीं? जो लोग 'वन में हरिणी के साथ हरिण को उछलते-कूदते देखकर विरही राम को सीता की याद श्रायी? में श्रतिरिक्त सौन्दर्य नहीं देख पाते, भाव ही भाव देखते हैं, उनको 'सीता साथ रहतीं तो मैं भी ऐसा ही विहार करता' ही तक न पहुँच कर करण रस की स्मरण्यमूलक व्यव्जना तक पहुँचना चाहिये।

विरह है अथवा वरद।न कल्पना में है कसकती वेदना अश्र में जीता-सिसकता गान है। श्रून्य आहा मे सुरी छे छन्द हैं ..... पूर्त

यह नयी सृष्टि के नये ढंग का उदाहरण है। इसका 'अथवा' संदेह पैदा करता है, जिससे संदेह अलंकार है। इसमें इस अलंकार के लिये कुछ बाहर से लाकर जोड़ा नहीं गया है। यहाँ कटक, कुएडल का नहीं, शारीरिक सीन्दर्य का ही उदाहरण काम दे सकता है।

यहाँ का भावुक वक्ता यह निश्चय नहीं कर पाता है कि जो मुभे प्राप्त है वह वरदान है या विरह। वह संदिग्ध है। वह उसे क्या कहे श्रोर क्या नही। वह वेदना का भी श्रवुमान करता है श्रोर गान का भी श्रानन्द लेता है। यहाँ के सन्देह श्रलंकार का रूप—

की तुम तीन देव मह कोऊ, नर नारायण की तुम दोऊ।

जैसा पृथक-पृथक् रूप से निर्दिष्ट सन्देहालंकार-सा स्पष्ट नहीं, कुछ विज्ञचण-सा है, तथापि आलंकारिकों की दृष्टि में संदेह आलंकार ही है।

यहाँ वस्तु या भाव की सम्पत्ति मानने से ही काव्य की सम्पत्ति लूटी नहीं जा सकती जब तक कि संदेह को सुश्रवसर नहीं मिलता। यहाँ वाच्यार्थ के चमत्कार का क्या कहना! इसमें जो श्रतंकार की वास्तविकता है वह भुलाने लायक नहीं।

यदि वाच्यार्थ के चमत्कार के लिये, सौन्दर्यातिरेक के लिये बाहर से सामग्री लाने में ही अलंकार का अस्तित्व माना जाय तो उन पवासों अलंकारों का नामोनिशान मिट जाय जो वाच्यार्थ के साथ मिले हुए हैं। अत: वाच्यार्थ के चमत्कारक प्रकार को ही अलंकार मानना आपातत: उचित प्रतीत होता है।

## चौथी छाया अलंकारों की सार्थकता

अलंकारों का उपयोग सौनद्रर्थ बढ़ाने के लिये होता है। यह सौनद्र्य भावों का हो या उनकी अभिन्यक्ति का। भावों को सजाना, उन्हें रमणीयता प्रदान करना अलंकारों का एक काम है और उनका दूसरा काम भावों की अभिन्यक्ति को प्राञ्जल करना वा उसे प्रभावशैली बनाना। श्रत: रस-भाव श्रादि के तात्तर्य का श्राश्रय प्रहण करके ही, श्रतंकारो का संनिवेश करना श्रावश्यक है। ऐसी दशा मे ही वे श्रपनी सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं। प्राम-गीत की दो पंक्तियाँ हैं—

लोहवा जरे जैसे लोहरा दुकनिया रे ना। मोरी बहिनी जरे ससुरिया रे ना॥

जब लाडिली बहन से भेट करने बहन का सर्वस्व भैया उसके ससुराल गया और बहन ने इन पंक्तियों में—

कपड़ात देख भैया मोर पहिरनवा रे ना। भैया जैसे सावन के बद्रिया रे ना॥

अपने दुखड़े रोये तो भाई ने घर आकर जो दुखर संवाद सुनाया वही ऊपर की दो पंक्तियों में फूट पड़ा है। ससुरार में बहन दुख भोगती नहीं, कष्ट मेलती नहीं, जलती है। उसका जलन साधारण जलन नहीं। वह जलन भाथी की फूँक पर फूँक पड़ने से भभकती ध्यकती आग की जलन है। सास की सासत, ननद के व्यंग्य बाण, पित की क्रूरता और रात-दिन के कड़ाचूर कामा में अगने को तिल-तिल कर मर मिटानेवाली बहन का यह जलना नहीं तो क्या है। उसमें भी बेचारी लाड़-प्यार से पली बहन तो लोहे का स्थान प्रहण करने में सर्वथा असम्थं है।

यहाँ भाई के साधारण कथन—ससुरार में बहन जल रही है—में जलना की लानिएकता कुछ तीत्रता ला देती है तथापि लोहे के जलने की उपमा ने उस दु:खानुभूति को इतना बढ़ा दिया है कि वह सीमा पार कर गयी है। यहाँ अलंकार वक्तव्य विषय को अत्यन्त प्राञ्जल, प्रभावपूर्ण और मर्मस्पर्शी बना दिया है कि हृद्य पर सीधे चोट करता है। मैं तो जब इन पंक्तियों को पढ़ता हूँ, आखो में आँसू भर आते है। अलंकार का यही काम है। नीचे की दो पंक्तियों में भी वही अलंकार है पर उतना प्रभावशाली नहीं है।

रस-सिद्ध कवियों को अर्लकारों के लिये प्रयास नहीं करना पड़ता। निरूप्यमाण की कठिनाइयाँ मेलने पर भी प्रतिभाशाली कवियों के समज्ञ अलंकार प्रथम स्थान ग्रहण करने को आपा-आपी से 'हम

१ रसमावादितात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम् ।
 अतंकृतीना सर्वासामलंकारत्वसाधनम् ॥ ध्वन्याकांक

पहले, हम पहले' कहते हुए से दूटे पड़ते हैं । इस कथन का श्रभिप्राय यही है कि स्वभावतः जो श्रलंकार प्रतिभात हों, स्वतः स्फूर्त हों, उन्हीं का निवेश करना चाहिये। किव जब रसिस होगा तो रस-भाव का तात्पर्य प्रहण करेगा हो। जब किव के भाव उच्छ्वसित हो उठते हैं तब नाना भाँति से किव की रचना में श्रलंकार फूट पड़ते हैं। श्रलंकारों के भेद इसी भावाभिन्यिक पर निर्भर करते हैं।

इस दशा में कही-कही किव रस-भाव से हटता-सा प्रतीत होता है और पाठकों के मन में उद्धेग-सा प्रकट कर देता है। जब 'छाया' की अप्रस्तुत-योजनायें पढ़ने लगते हैं तब मन की कुछ ऐसी ही दशा हो जाती है। आठ पद्यों में 'कुणाल' की तिष्यरित्तता के वर्णन की ये कुछ पंक्तियाँ हैं—

रागारण-रंजित जवा-सी मृदु मधुर मिछन की संध्या सी, माधवी, न्माछती शेफाछी बेछा सी रजनीगंधा सी, कुंदन सी कंचन चंपक सी विद्युत की नृतन रेखा सी, श्रावण घन के नीछांचछ के तट के विश्वभ्र अबखेखा सी इसकी श्रालोचना श्रनावश्यक है। इसमें भावों का उच्छ्वास उतना नहीं है जितना कि दूसरों की सी रचना करने की लगन।

एक प्राचीन उदाहरण लें— जैठ भाव कर से. कपिड कोप डर से हैं,

माल दावानल से, ज्यों गजब गहर से, काल बिकराले से कुमार दामिनी से देव दारुन कला से, प्रलै सिंधु की लहर से ॥

'लिखराम' जालिम जॅंजीरे जमजाल से ये,

कालदण्ड न्याल से कमालिया कहर से। कालिका कृपान, मुण्डमाली के त्रिस्ल से हैं

रामचन्द्रवान फनमाली के जहर से।

इस मालोपमा से क्या लाभ ? न तो इससे भाव को कोई बल मिलता है और न किसी प्रकार की कोई अनुभूति ही होती है। रामबाण-वर्णन में ये खोगीर की भरती से मालूम होते हैं।

श्रलंकार भाव-भाषा के भूषण हैं। यदि ये घुल-मिलकर भाषा को

श्रतंकारान्तराणि हि निरूप्यमाणि इंटान्यपि रससमाहितचेतसः
 प्रतिमानवतः कवे श्रंहपूर्विकया परापतन्ति । ध्वन्यालोक

मधुर श्रीर मंकृत न बना सके, तथा यदि भावों में सजीवता श्रीर प्रभविष्णुता नहीं ला सके तो ऐसे श्रलंकार प्रयास-साध्य ही सममें जा सकते हैं, उनसे रचना को कोई लाभ नहीं हो सकता। साथ ही यह भी जानना चाहिये कि जहाँ श्रलंकरणीय रस-भाव का ही श्रभाव हो वहाँ श्रलंकार क्या कर सकता है। निष्प्राण शरीर को—मुदें को श्रलंकार पहना दिये जाँय—केवल वाह्य श्रलंकारों का ही कथन है, काव्य के श्रलंकार ऐसे नहीं होते—तो श्रचेतन शवशरीर की क्या शामा हो सकती है? श्रलंकार के लिये श्रलंकार्य शरीर की सप्राणता श्रावश्यक है। रस-भावहीन रचना श्रचेतन शवस्वरूप है। उसके लिये श्रलंकार विडंबना है। एक उदाहरण से सममे—

उन्नत कुच कुंभों को लेकर फिर भी युग-युग की प्यासी सी, आमरण चरण लुंटित होने वाली प्रेयसि सी, दासी सी,

बनी-ठनी 'तिष्यरित्तता' 'खिल उठी श्रांज रूपसी मनोरम।' यहाँ उपमा की लड़ी सूखे फूलो की माला सी है। पहली पंक्ति में विरोध से कुछ जान सी श्राती जान पड़ती है पर कुच कुंभ सरस नहीं, उन्नत ही भर है। यदि तिष्यरित्तता कुच-कुंभों को लेकर युग-युग की प्यासी सी है तो यहाँ उपमान का श्रभाव हो जाता है और यदि ऐसी कोइ दूसरी है तो ऐसी श्रमस्तुत-योजना तिष्यरित्तता के भाव की सहायिका नहीं। क्योंकि श्रशोक के रहते ऐसा नहीं कहा जा सकता। दूसरे चरण की श्रमस्तुत-योजना भी नहीं फबती। क्योंकि तिष्यरित्तता के भाव कुणाल के प्रति कलंक-स्वरूप है। प्रयसी श्रीर दासी का एक साथ होना, गंगामदार का जोड़ा है। हाँ, श्रष्टचरित्रा दासी सी वह हो सकती है। किन्तु श्रन्य दिष्टयों से दासी की उसमें पूर्णता नहीं। पाठक श्रब स्वयं समभ लें कि यह मुर्दे का सिगार नहीं तो श्रीर क्या है।

यह न समम्मना चाहिये कि सुन्दर उपमान होने से ही रचना सुन्दर हो जा सकती है। अलंकार की स्वस्थ पृष्ठ भूमि—रस-भाव के बिना उपमान कुछ कर नहीं सकते। रस-भाव अर्थात् अलंकार्य सजीव हो तो भद्दी अप्रस्तुत-योजना भी उसकी शोभावृद्धि कर सकती है। जैसे,

१ तथाहि श्रचेतन शवशरीरं कुण्डलायु पेतमपि न भाति, श्रलंकार्यस्याभावात् । ध्वन्यालोककीचन

बेला फूले बन बीच-बीच मानो दही जमायो सींच-सींच । बहि चलत भयो है मन्द पौर्न मनु गदहा का छान्यो पैर । गेंदा फूले जैसे पकौरि । हरिश्चन्द्र

यहाँ के उपमान भद्दें श्रीर श्रामीण कहे जा सकते हैं पर इनकें सादृश्य की श्रोर से श्राँखें बन्द नहीं की जा सकती हैं। इन श्राप्रस्तुत-योजनाश्रों से हास्य रस की पुष्टि होती है।

सारांश यह कि अलंकार के जो कार्य हैं वे यदि उनसे हो सके तभी उनकी सार्थकता है।

# पाँचवीं छाया

### अलंकार के रूप

श्रिषकतर श्रतंकार सादृश्य-मूलक होते हैं। यह सादृश्य दो प्रकार का होता है। एक तो सदृश शब्दों वा सदृश वाक्यों को लेकर श्रतंकार-योजना की जाती है जो हमारे हृद्य को छूती नहीं। यह केवल चमत्कार पैदा करके पाठकों श्रीर श्रोताश्रों को चमत्कृत कर देती है। इससे हमें जो श्रानन्द होता है वह चिएक है। काव्य में इसका उतना महत्त्व नहीं है। जैसे,

गया गया गया।

शब्द एक ही हैं पर तीनों के अर्थ अलग-अलग हैं। वे अथ हैं— गया नामक व्यक्ति गया नामक शहर को गया।

> जिसकी समानता किसी ने कभी पाई नहीं, पाई के नहीं हैं अब वेही लाल माई के।

इसमें 'पाई' का अनुप्रास है जिससे एक का अर्थ पाना और दूसरे का अर्थ पैसा है। इसमें शब्द का अनुप्रास है।

राम हृद्य जाके बसैं विपति सुमंगळ ताहि। राम हृद्य जाके नहीं विपति सुमंगळ ताहि।

इसमें वाक्यों का अनुप्रास है। अन्वय से अर्थ भिन्न हो जाता है। काव्य में उसी सादृश्य का महत्त्व है जो भावों को उत्ते जना देता है और उसमें तीव्रता जाता है।

स्वरूप-बोध के लिये भी अलंकार-योजना होती है। इस शुब्क

स्वरूप-बोध में भावों की यदि शाण्यतिष्ठा हो जाय तो उसकी भी महत्ता कम नहीं होती।

जन्म, मृत्यु श्रीर जन्मान्तर से जकड़ा हुआ श्रीर श्रनेक परिवर्तनों का महापात्र श्रात्मा भी निःसंग श्राकाश के समान ही निर्विकार है। इस स्वरूप-बोध के लिये यह कैसा सरस वर्णन है।

बक्ष पर जिसके जल उद्धुगन बुझा देते असंख्य जीवन, कनक और नीलम यानों पर दौड़ते जिस पर निशि-नासर। पिछल गिरि से विशाल बादल न कर सकते जिसको चंचल, तिड़त की ज्वाला घन गर्जन जगा पाते न एक कंपन,

उसी नभ सा क्या वह अविकार और परिवर्तन का आधार। महादेवी साम्य तीन प्रकार का माना गया है। (१) शब्द की समानता, जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका है। (२) रूप या आकार की समानता और (३) साधम्य अर्थात् गुण या क्रिया की समानता। इन दोनों के अंतरंग में एक प्रभाव-साम्य भी छिपा रहता है। प्रभाव साम्य पर ध्यान देकर की गयी कविता की महत्ता बढ़ जाती है। वह पाठकों को अत्यन्त प्रभावित करती है। जैसे,

> करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं विषित हुए, तब विस्फुरित होते हुए अजदण्ड यो दिशेत हुए। दो पद्म शुण्डों में खिए दो शुण्ड वाला गज कहीं, मर्दन करे उनको परस्पर तो मिले उपमा कही। गुप्तजी

इसमें जो सादृश्य है वह श्राकार का है। इसके भीतर यह प्रभाव भी दर्शित होता है कि शुण्ड समान ही भुजदण्ड भी प्रचण्ड हैं श्रीर करतल श्रवण श्रीर कोमल हैं।

> जिस पर पाले का एक पर्त सा छाया, हत जिसकी पंकज पंक्ति अचल सी काया, उस सरसी सी आभरण-रहित सितवसना, सिहरे प्रभु माँ को देख हुई जड़ रसना। गुप्तजी

इसमें कौशल्या के विधवावेश का चित्रण है। इसमें सादृश्य की योजना बड़ी बारीकी से की गयी है जो हृदय पर असर करती है।

नवप्रसा-परमोज्जवल लीक सी गतिमती कुटिला फणिनी समा। इसकती दुरती घन अंक में विपुल केलिकलालिन दामिनी। हरिक्रीघ फिणिनी—सिर्पिणी श्रौर दामिनी दोनों का धर्म कुटिल गति है श्रौर इन दोनों का श्रातंक एक-सा प्रभावपूर्ण है।

विमाता बन गयी आँधी भयावह, हुआं चंचल न फिर भी त्रयामघन वह । पिता को देख तापित भूमितल सा, बरसने लग गया वह वाक्य जलसा । सा०

यहाँ के अलंकार की योजना साधर्म्य के बल पर ही की गयी है। महाराज दशरथ के लिये इसका प्रभाव भी असाधारण है।

जिस उपमेय के लिये उपमान या प्रकृत के लिये अप्रकृत अथवा अप्रस्तुत के लिये प्रस्तुत की योजना की जाय उसमें सादृश्य का होना आवश्यक है। सादृश्य ही नहीं, यह भी देखना आवश्यक है कि जिस वस्तु, व्यापार और गुण के सदृश जो वस्तु, व्यापार और गुण लाया जाता है वह उस भाव के अनुकृत है कि नहीं। उससे किव जैसा रसात्मक अनुभव करे वैसा ही ओता भी भावों की रसात्मक अनुभूति करे। अप्रस्तुत भी उसी प्रकार भावों का उत्तेजक हो जैसा कि प्रस्तुत।

सिख ! भिखारिणी सी तुम पथ पर फैलाकर अपना अंचल सूखे पत्तों ही को पा क्या प्रमुदित रहती हो प्रतिपल ? पंत

भिखारिगी जैसे रूखा-सूखा पाकर ही सदा प्रसन्न रहती है वैसे ही सूखे पत्ते पाकर ही छाया भी क्या प्रमुदित रहती है। यहाँ का सादृश्य एक-सा भावोत्ते जक है।

कभी-कभी कवि सादृश्य लाने में—श्रप्रस्तुत की योजना में समानता की उपेजा कर देते हैं जिससे रसानुभूति में व्याघात पहुँचता है। जैसे—

> अचानक यह स्याही का बूँद लेखनी से गिर कर सुकुमार। गोल तारा सा नम से कृद सजनि आया है मेरे पास। पंत

गोलाई का सादृश्य रहने पर भी तारा श्रौर बूँद की समता कैसी ? नभ से कूद कर श्राया है तो उसका प्राय: वही श्राकार प्रकार होना चाहिये। यह बात ध्यान रखने की है कि किसी बात की न्यूनता या श्रिधकता दिखाने में ही किव-कर्म की इतिश्री नहीं सममनी चाहिये।

कहीं-कहीं प्राचीन कवियों ने मी सादृश्य और साधम्य की बड़ी डपेक्स की है। जैसे---

> हरि कर राजत माखन रोटी । मनौ बराह मूघर सह पृथिची घरी दशनन की कोटी । सूर

अर्लकार के रूप ४२९

उत्प्रेत्ता की पराकाष्टा है पर साहश्य की मिट्टी-पलीद है।
कुन्द कहा, पयवृन्द कहा, अरु चन्द कहा सरजा जस आगे।
'भूषन' भानु कुसानु कहाऽव खुमान प्रताप महीतळ पागे।
साम कहा, द्विज राम कहा, वलराम कहा रन में अनुरागे।
बाज कहा, भूगराज कहा, अति साहस में सिवराज के आगे।

इसमें 'सिवराज' को एक साथ ही मृगराज श्रीर बाज कह डालना केवल खटकता ही नहीं, उपहासास्पद भी प्रतीत होता है। माना कि शिवाजी बाज जैसे ऋपट्टा मारते होंगे पर एक ही व्यक्ति मृगराज होते हुए बाज भी बने तो उसकी हीनता ही द्योतित होगी। ऐसे ही

सेवहिं छखन वीर रघुवीरिह। जिमि अविवेकी पुरुष सरीरिहें। तुलसी यहाँ लद्मण को अविवेकी के साथ की तुलना से सेवा की अधि-कता तो प्रकट होती है पर विवेक-ग्रन्य की दृष्टि से लद्मण की अप्रतिष्ठा-सी होती है।

> नयननीलिमा के लघु नभ में अलि किस सुषमा का संसार। बिरल इन्द्रधनुषी बादल सा बदल रहा निज रूप अपार। पंत

यह 'स्वप्न' शीर्षक किवता का एक पद्य है। श्रॉंकों की नीलिमा में स्वप्न इन्द्रधनुषवाले बादल के समान रंग बदलते नहीं श्राते। स्वप्न प्रत्यन्न करना नीलिमा का काम नहीं, मानस का है।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि किव जब अलंकार या कल्पना के कारण परवश हो जाता है तब अपनी किवता के प्रति सचा नहीं रह पाता।

आधुनिक किन प्रभाव-साम्य के समन्न सादृश्य और साधम्य की अधिकतर उपेन्ना करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि प्रभाव-साम्य को लेकर की गयी अप्रस्तुत-योजना हृदयप्राही होती है। एक दो उदाहरण लें—

जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा। अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अँधेरा। प्रसाद

(धूम-रेखा = धु'धुली स्मृति, श्रंधेरा = हृद्य का श्रॅंधकार) श्रभिप्राय यह कि मेरा हृद्य मक्खन के समान स्निग्ध था जिससे प्रिय का श्रनुराग दीपक सा जल उठा। श्रव प्रिय के वियोग में हृद्य श्रंधकारमय हो गया। श्रव केवल धुँधुली पुरानी स्मृतियाँ ही रह गयी हैं, जो उसी प्रकार बल खाती हुई उठ रही हैं जैसे बुक्ते हुए दीपक की धूमरेखा बल खाती हुई उठती है।

यहाँ साम्य का श्राधार बहुत ही कम है। केवल प्रभाव-साम्य के नाम मात्र का संकेत पाकर श्रप्रस्तुत की योजना कर दी गयी है।

> सुरीले ढीले अधरो बीच अधूरा उसका लचका गान। विकच बचपन को मन को खींच उचित बन जाता था उपमान। पंत

(इसमें कहा गया है कि उस बालिका का गान ही बाल्यावस्था श्रौर उसके भोले मन का उपमान वन जाता था। श्रर्थात् वह गान स्वतः शैशव और उसकी उमंग ही था। इसमें उपमान श्रौर उपमेय के बीच व्यंग्य-व्यञ्जक-भाव का ही सम्बन्ध है। रूप-साम्य कुछ भी नहीं। शुक्त जी) यह श्रप्रस्तुत योजना के नये ढंग का उदाहरण है।

यह शैशव का सरल हास है सहसा उर से है आ जाता। वह ऊषा का नव विकाश है जो रज को है रजत बनाता। यह लघु लहरों का विकास है कलानाथ जिसमें खिंच आता। पंत

भावार्थ यह कि जिस प्रकार ऊषा के विकास में—श्रहणोदय-काल में रज-कण चमक उठते हैं; जिस प्रकार लघु लहरों में चाँद लहराने लगता है उसी प्रकार बाल्यावस्था में बाल-हृदय को सारा संसार सुन्दर, सरल श्रीर उमंग भरा दिखाई पड़ता है।

इसमें बहुत ही श्रर्थगर्भित व्यञ्जक-साम्य है जो लच्चणा के प्रभाव से स्फुटित होता है।

पंतजी की श्रप्रस्तुत-योजना नवीन ही नहीं, रंगीन भी होते हैं श्रीर श्रपूर्व ही नहीं विचित्र भी। उनमें श्रतंकार की श्रस्फुट कॉकी दीख पड़ती है। जैसे,

रूप का राशि राशि वह रास ! दगों की यमुना क्याम, तुम्हारे स्वर का वेणुविलास हृदय का वृन्दाधाम ! देवि ! वह मथुरा का आमोद दैव ! अल भर यह विरह विषाद ! आह ! वे दिन द्वापर की बात ! सृति ! भारत को ज्ञात !! पंत यह प्रभाव-साम्य की महिमा का निद्शीन है ।

## छठी, छाया अलंकार के कार्य

अर्भानों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव अनुभव कराने में कभी-कभी सहायक होनेवाली युक्ति अलंकार है।' गुक्कजी

इसीके श्रन्तर्गत प्रभावोत्पादकता श्रौर प्रेषणीयता भी श्रा जाती है। इस प्रकार श्रलंकारों के दो कार्य हुए—१ पहला है भावों का एतकर्ष दिखाना तथा २ दूसरा है वस्तुश्रों के (क) रूपानुभव को (ख) गुणानुभव को श्रौर (ग) क्रियानुभव को तीत्र करना।

१ भावों की उत्कर्ष-व्यञ्जना में सहायक ऋलंकार—

प्रिय पति वह मेरा प्राण-प्यारा कहाँ है ? दुख-जलनिधि-डूबी का सहारा कहाँ है ? छख मुख जिसका मैं भात्र ली जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र-तारा कहाँ है ? हरिझीध

इसमें प्राण-प्यारा, नेत्रतारा, हृद्य हमारा श्रादि में जो उपमा श्रीर रूपक श्रतंकार श्राये हैं उनसे यशोदा की विकलता तीत्र से तीत्रतर हो रही है।

तरह मोती से नयन भरे

मानस से छे उठे स्नेह-त्रन कसक विद्यु-पुरुकों के हिमकण
सुधि स्वाती की छाँह पछक की सीपी में उतरे। महादेवी

यहाँ का रूपकालंकार ऋशु ऋों को वह रूप देता है जिससे हृद्य
की विह्नलता पराकाष्टा को पहुँच जाती है।

छिख कर छोहित छेख, डूब गया है दिन भहा! क्योम-सिन्धु सिख देख, तारक बुद्बुद दे रहा। गुप्तजी

दिनान्त में पश्चिम की स्रोर ललाई दौड़ जाती है स्रोर फिर स्थाकाश में तारे दिखाई पड़ते हैं। दिन का ललाई रूप मे लिखित लोहित लेख स्रंगार सा दाहक है, जो ऊर्मिला की मार्मिक पीड़ा का द्योतन करता है। यहाँ करुण में रूपक भावोत्कर्ष का सहायक है। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला भौन में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसे तु। यों देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला,

म्हाना हो हो कमह पग को चूमना चाहती है। हरिझौध यहाँ 'फूल-सी एक बाला' के उपमा श्रलंकार ने प्रेम-परायण हृद्य की उत्करठा के भाव को बड़े ही मनोरम रूप में व्यंजित ही नहीं किया है उसको उत्कृष्ट भी बना दिया है।

२--(क) वस्तुत्रों के रूप का अनुभव तीत्र कराने में सहायक श्रतंकार—

नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदु अधखुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। प्रसाद इसमें 'श्रद्धा' की रूप-ज्वाला उपमी छालंकार से छौर भी भभक उठी है।

छता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दोड भाइ। निकसे जनु युग विमछ विधु जलद पटल बिलगाइ। तुलसी लता-भवन से प्रगट होते हुए दोनों भाइयों पर मेघ-पटल से

लता-भवन से प्रगट होते हुए दोनों भाइयों पर मेघ-पटल से निकलते हुए दो चन्द्रमात्रों की उत्प्रे जा की गई है। यह अलंकार प्रस्तुत दृश्य के सौन्दर्य को द्विगुणित कर देता है।

सब ने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विशुळेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य-तरंगा,श्रब वह सिंही थी हहा गोमुखी गंगा। सा०

विधवा रानी तुषाराष्ट्रत विधुलेखा-सी धुँधली पड़ गयी थी। कहाँ वह सिही थी और अब कहाँ गोमुखी गंगा।

यहाँ का रूपक-गर्भित उपमा अलंकार रानी की दशा के चित्रण में ऐसा सहायक हुआ है कि भाव उत्कृष्ट ही नहीं सजीव हो उठा है।

धूप और छाया वहाँ खेलती हैं हँसती, सत्य और माया मानो सुदित हृदय से खेले जनमानस में धूपलाँह बनके। वियोगी

खेले जनमानस में धूपलाँह बनके। वियोगी
धूप और छाया के लिये सत्य और माया यथायोग्य प्रति-रूप
हैं। माया का प्रभाव जब बढ़ता है तब अन्धकार छा जाता है और
सत्य का प्रकाश होते ही माया का आवरण हट जाता है। यहाँ के
उत्प्रेचालंकार नेहवा से हिलती पत्तियों के कारण कभी छाया का तो कभी
प्रकाश का जो आविर्भाव होता है उसके रूप को ऊपर उठा दिया है।

(ख) गुणानुभव को उत्कृष्ट ब्नानेवाले अलंकार—
सुख भोग खोजने आते सब आये तुम करने सत्य खोज।
जग की मिट्टी के उत्तले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। पंत
यहाँ का व्यतिरेक अलंकार महात्मा जी के अलौकिक गुणों का
अनुभव कराने में सहायक है।

श्रयोध्या के श्रजिर को न्योम जानो, र्जादत जिसमें हुए सुरवेश मानो।
कमल दल से विद्याते भूमितल में, गये दोनों विमाता के महल में। सा०
दशरथजी की दु:ख-दशा दूर करने में राम ही एक मात्र सहायक
हैं, इसको सुर-वैद्य की उत्प्रेत्ता पुष्ट करती है श्रीर कमल-दल की
उपमा राम-लद्दमण के चरण-कमल की कोमलता, सुन्दरता तथा
श्रहिणमा के श्रनुभव को तीत्र बनाती है।

संत हृदय नवर्नात समाना, कहा कविन पे कहह न जाना । निज परिताप दवे नवनीता, पर दुख दवे सुसंत पुनीता । तुलसी

यहाँ का व्यतिरेकालंकार सुसंत को पृथक् करके उनके गुणों का अनुभव तीव्रता के साथ करा रहा है।

> क्रो चिन्ता की पहली रेखा अरे विश्व बन की व्याबी। ज्वालासुखी स्फोट के भीषण प्रथम कम्प सी मतवाबी।

हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल छेला। प्रसाद इसके रूपक के रूप में अप्रस्तुत-योजना चिन्ता की प्रारम्भिक अवस्था की भीषणता का अनुभव कराने में अत्यन्त सहायक है।

(ग) किया के अनुभव को तीत्र करने में सहायक अलंकार—

उषा सुनहरू तीर बरसती जयजङ्मी सी उदित हुई । उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अन्तर्निहित हुई । प्रसाद

यहाँ के रूपक श्रीर उपमा ऊषा के उदय की तीव्रता का श्रतुभव कराने में सहायक हैं। सुनहरे तीरों के सामने भला कालरात्रि की विसात ही क्या, भागकर छिप ही तो गई।

र्जिमेला भी कुछ, लजा कर हँस पड़ी, वह हँसी थी मोतियों की सी लड़ी।

द्ग्पती चौंके, पवन मण्डल हिला, चंचला सी ब्रिटक छूटी ऊर्मिला। मोतियो की लड़ी-सी जो उपमा है वह हँसने की क्रिया को जैसे तीव्रता प्रदान करती है वैसे ही उज्ज्वलता, दिव्यता और सुन्द्रता की ब्रान्मित की भी बृद्धि करती है। तदमण के क्रोड़ से ऊर्मिला के छिटक छूटने की क्रिया में जो तीव्रता है उसको भी चञ्चला की उपमा तीव्रतर कर देती है।

कुछ खुळे मुख की सुषमामयी, यह हैंसी जननी मनरंजिनी। असित यों मुखमंडज पे रही, विकच पंकज ऊपर ज्यों कजा। उपा० यहाँ की उपमा मुख-सौन्दर्य के त्र्यनुभव को तीत्र कर रही है।

बाल रजनी-सी धलक थी डोलती अमित सी शशि के बदन के बीच में। धचल रेखांकित कभी थी कर रही प्रमुखता मुख की सुद्धवि की काव्य में। पन्त

यहाँ श्रलक के डोलने की क्रिया को रेखाङ्कित की उत्प्रेत्ता काव्य-सम्पत्ति के साथ श्रत्यन्त तीव्र कर रही है।

कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रद्युनाथ निरन्तर प्रिय जागहु मोहि राम। तुलसी पूर्वार्द्ध की दोनों उपमाएँ राम के प्रिय लगने के अनुभव को तीत्र बना रही हैं।

जहाँ अलंकार इन कार्यों को करने में समर्थ हो वहीं उनकी सार्थ-कता है। स्वभावतः रचना में जहाँ अलंकार फूट पड़ते हैं वहीं उनका सौन्दर्य निखर आता है और जहाँ उनमें कृत्रिमता आयी वहाँ वे अपना स्वारस्य खो देते हैं। क्योंकि उनमे रसोत्कर्षता नहीं रह जाती।

पन्तजी की त्रालंकारिक भाषा में त्रालंकार का यह रूप है-

"अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिये नहीं; वे भाव की श्राभव्यिक के विशेष द्वार हैं। भाषा की पृष्टि के लिये, राग की पिर-पूर्णता के लिये, श्रावश्यक उपादान हैं; वे वाणी के श्राचार, व्यवहार और रीतिनीति हैं; पृथक स्थितियों के पृथक स्वरूप, भिन्न श्रवस्थाश्रों के भिन्न चित्र है। जैसे वाणी की मंकारें विशेष घटना से टकराकर जैसे फेनाकार हो गयी हो; विशेष भावों के मोंके खाकर बाल लहिरियाँ, तरुण तरंगों में फूट गयी हों; कल्पना के विशेष बहाव में पड़ श्रावतों में नृत्य करने लगी हों। वे वाणी के हास, श्रश्रु, स्वप्न, पुलक, हाव-भाव हैं। जहाँ भाषा की जाली केवल श्रलंकारों के चौखटे में फिट करने के लिये बुनी जाती है वहाँ भावों की उदारता शब्दों की कुपण्ड-जड़ता में बँधकर सेनापित के दाता और सूम की तरह 'इकसार' हो जाती हैं"। पल्लव की भूमिका

#### सातवीं द्वाया

#### अलंकारों का आडम्बर

प्रारंभ के चार श्रलंकार भेदोपभेदों मे विभक्त होकर श्राज लग-भग डेढ़ सौ संख्या तक पहुँच चुके है। पर यहीं इनकी इतिश्री नहीं होती। भले ही इनके विषय मे सभी एकमत न हों, भले ही श्रनेकों के लच्चणो श्रीर उदाहरणों में श्रनेक स्थानों पर भिन्नता पायी जाय। संख्यावृद्धि की इस होड़ा-होड़ीं में श्रलंकारों का श्राप्रह इतना बढ़ा कि वे साधनस्वरूप होकर भी साध्य बन गये। रीतिकाल यही बतलाता है। श्रलंकार-वादियों ने श्रलंकार को इतना महत्त्व दिया कि उसे काव्य की श्रात्मा बना डाला। श्रलंकार ही को सर्वस्व समम बैठे।

यह ठीक है कि अलंकारों की कोई संख्या निश्चित नहीं की जा सकती, किन्तु संख्यावृद्धि का यह भी उद्देश्य न होना चाहिये कि अलंकार का अलंकारत्व ही नष्ट हो जाय; वह अपने उद्देश्य से ही च्युत हो जाय। इसी कारण साधारण अलंकारिकों की कौन कहे, आचार्यों के भी अनेकों अलंकार पुस्तकों में ही पड़े रह गये। जैसे कि रुद्रट के जाति, भाव, अवसर, मत, पूर्व आदि अलंकार। निर्थंक अलंकारों के नमुने देखे।

१ त्राठ प्रकार के 'प्रमाण' त्रलंकारों मे एक संभव भी है। यह वहाँ होता है जहाँ किसी बात का होना संभव हो। जैसे,

सुनी न देखी तुव सरिस हे दृषभानु कुमारि। जानत हों कहँ होयगी विप्रजा धरणि बिचारि॥

इसमें राधा सी नायिका के पृथ्वी पर कहीं न कहीं होने की संभावना की गयी है। इसमें अलंकार की क्या बात है <sup>१</sup> संभावना से कोई चमत्कार तो इसमें आता नहीं, बिल्क राधा की सी नायिका के होने की संभावना करके उसके सौन्दर्य के महत्त्व का हास ही कर दिया गया है।

२ इसका भाई एक संभावना ऋलंकार भी है। 'यदि ऐसा होता तो ऐसा होता', यही इसका लज्ञण है। जैसे,

उगे जो कातिक अंत की छनदा छाड़ि कर्जक। तो कहुँ तेरे वदन की समता जहै मयंक॥ इसमें वही बात है जो कहना चाहते हैं। वाच्यार्थ में कोई चमत्कार नहीं है। इनमें यह भेद भी दिखा दिया गया है कि पहले में निश्चय नहीं रहता श्रीर इसमें रहता है।

३ श्रमंभव भी इसीके श्रागे-पीछे है। को जाने था गोप सत गिरि धारैगो श्राज।

यहाँ को जाने था' वाक्यांश श्रमंभवता सूचित करता है। यहाँ भी कुछ चमत्कार नहीं है। संभव श्रमंभव की बात कहना श्रतंकार कोटि में नहीं श्रा सकता।

४ एक भाविक ऋलंकार है जिसमें भूत और भविष्य के भावों का वर्तमान में वर्णन किया जाता है। जैसे,

> अवलोकते ही हिर सिहित अपने समक्ष उन्हें खड़े, फिर धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षया हो गये। वे यत्न से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे

फिर दुःख के वे दश्य उनकी दृष्टि में फिरने जगे। गुप्तजी यहाँ भूतकालिक दुःख का प्रत्यच्च की भाँति वर्णन किया गया है। इसमें अलंकार के लिये क्या रक्खा है ? अनुभूत भूतकालिक भाव का कारण-विशेष से जामत होना ही तो है। इसमें चमत्कार क्या है ? भाविक अलंकार से इसकी क्या विभूति बढ़ती है ?

प्रतद्गुण श्रलंकार का तमाशा देखिये— जखत नीजमनि होत श्रलं कर विद्रुम दिखरात। मुक्ता को मुक्ता बहुरि जख्यो तोहि मुसुकात॥

मोती को जब देखती है तब नीलमनि, हाथ में लेती है तब मूँगा श्रीर जब हँसती है तब फिर मोती हो जाता है।

दूसरे के गुण प्रहण करने के कारण तद्गुण श्रलंकार माना गया है पर बाल की खाल निकालनेवाले कुवलयानन्दकार मोती के फिर श्वेत होने के कारण पूर्वरूप श्रलंकार मानते हैं।

इस वर्णन में श्रितिशयोक्ति कुछ मात्रा में है पर भाव में तीव्रता कहाँ श्राती है ? एक तमाशा खड़ा किया गया है। इस तमाशे को श्रितदुगुण और श्रिनुगुण भेद करके और खेलवाड़ बना दिया गया है।

ऐसे अर्लंकारों पर ध्यान देने से यह कहना कुछ संगत-सा प्रतीत होता है कि अलंकार की सार्थकता पृथक् रूप से रहकर ही भाव को चीत्र बनाने में है। पर यह इसीसे मान्य नहीं हो सकता। पृथक् न रहकर भी त्र्यलंकार भावोत्तेजन में योग दे सकते हैं। एक उदाहरण ले—

> सुनहु श्याम वज में जगी दसम दसा की जोति। जुँह मुँद्री प्रारीन की कर में ढीकी होति॥

यहाँ अल्प अलंकार है। छोटे आधेय की अपेता बड़े आधार का भी छोटा वर्णन किया गया है। इसमें अतिशयोक्ति है, चमत्कार भी है। उक्तिवैचित्र्य भी है। इससे विरह-दशा की प्रेषणीयता बढ़ जाती है।

दूसरी बात यह कि पृथक् रूप से भावोत्ते जन का सिद्धान्त प्रहण् करने से ऋलंकार शास्त्र पर ही हड़ताल फिर जायगी। किन्तु इससे ऋलंकारों का ऋनावश्यक विस्तार का भी समर्थन नहीं किया जा सकता।

#### आठवीं द्याया

### अलंकारों की अनन्तता और वर्गीकरण

श्रतंकारों की कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती श्रौर न कोई उसकी संख्या ही निर्धारित की जा सकती। प्रतिभा ईश्वरीय देन है। उसके श्रनन्त प्रकार हैं , उसके स्फुरण की इयत्ता नहीं। इससे श्रतं-कार भी श्रनन्त हैं।

दण्डी ने लिखा है अलंकारों की आज भी सृष्टि हो रही है। अतः संपूर्णतः कीन उनकी गणना कर सकता है । अलंकार के लज्ञण में ध्वनिकार के इस मत का उल्लेख किया गया है कि वाग्विकल्प—कथन के प्रकार अनन्त हैं और वे ही अलंकार हैं, इसीको कुदूट स्पष्ट करते हैं कि हृद्याह्णादक जितने अर्थ हैं वे सभी अलंकार हैं। इससे अब नि:सन्देह कहा जा सकता है कि अलंकार काव्य का सौंदर्य हैं। कुदूट ने अर्थालंकारों को चार वर्गों में बाँटा है—वास्तव, औपन्य,

१ प्रतिभानन्त्यात् । छोचन

२ श्रलंकारागाम् श्रनन्तत्वात् । ध्वन्याङोक

१ ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते कस्तान् कारस्नेन वस्यति । कान्यादशै

४ ततो यावन्तो हृदयावर्षेका अर्थप्रकाराः तावन्तः अलंकाराः । काव्यालंकार

श्रितशय श्रीर श्लेष। श्रिभिष्राय यह कि इन्हीं चारों भेदों के द्वारा श्रिथ विभूषित होता है। इन्हीं के भेद श्रम्य सभी श्रलंकार हैं।

वस्तु के स्वरूप का कथन वास्तव है। इसमें व्यतिरेक, विषम, पर्याय आदि अलंकार आते हैं। जहाँ प्रस्तुत वस्तु की तुलना के लिये अप्रस्तुत यो जना होती है वहाँ औपम्य होता है। उपमा, उत्प्रे जा, रूपक आदि अलंकार इसके अन्तर्गत हैं। जहाँ अर्थ और धम के नियमों का विपर्यय हो वहाँ अतिराय होता है। इसमें विषम, विरोध, असंगति, विभावना आदि अलंकार आते हैं। जहाँ वाक्य अनेकार्थ हों वहाँ रलेष होता है। इसमें व्यक्तिकार आते हैं।

इसी प्रकार विद्यानाथ ने भी चार भेर किये हैं—१ वस्तु प्रतीति-वाले २ श्रीपम्य प्रतीतिवाले ३ रस-भाव- प्रतीतिवाले श्रीर ४ श्रस्फुट प्रतीतिवाले । पहले में समासोकि, श्राचेप, श्रादि; दूसरे में रूपक, उत्प्रेचा श्रादि; तीसरे में रसवत्, प्रेय, ऊर्जस्वित् श्रादि श्रीर चौथे में उपमा, श्रर्थान्तरन्यास श्रादि श्रलंकार श्राते हैं।

राजानक रुप्यक ने श्रलंकारों को सात वर्गों में विभक्त किया है जो इस प्रकार हैं—? सादृश्यगर्भ २ विरोधगर्भ ३ श्रृङ्खलावद्ध ४ तर्कन्यायमूल ४ वाक्यन्यायमूल ६ लोकन्यायमूल श्रीर ७ गृदृार्थप्रतीतिमूल। इनके भी श्रवान्तर मेर हैं जिनके भीतर श्रव्य श्रलंकार श्राते हैं। एकावली में विद्याधर ने भी इन्हों का श्रनुकरण करके वर्गीकरण किया है।

(१) सादृश्यगर्भ या श्रीपम्यगर्भ में २८ श्रतंकार श्राते हैं। १ भेदाभेदतुल्यप्रधान ४ हैं—उपमा, उपमेयोपमा, श्रनम्वय श्रीर स्मरण।
२ अभेद-प्रधान ८ हैं (क) श्रारोपमूल ६ हैं—रूपक, परिणाम, सन्देह,
आन्ति, उल्लेख श्रीर श्रपहुति (ख) श्रध्यवसायमूल २ हैं—उत्प्रेत्ता श्रीर श्रतिशयोक्ति। ३ गम्यमान श्रीपम्य १७ हैं—(क) पदार्थगत २ हैं—तुल्ययोगिता श्रीर दीपक। (ख) वाक्यार्थगत ३ है—प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त श्रीर निदर्शना। (ग) भेदप्रधान २ हैं—उयतिरेक,

श्रर्थस्यालंकारा वास्तवमौपम्यमितशयः इतेषः ।
 एषामेव विशेषाः श्रन्ये तु भवन्ति नि.शेषाः । काव्यालंकार

२ केचित्प्रतीयमानवस्तवः, केचित्प्रतीयमानौपम्या , केचित्प्रतीयमानरसमावादयः, केचिदस्फुटप्रतीयमानाः । प्रतापक्रवीय

श्रीर सहोक्ति। (घ) विशेषण्-वैचित्र्यवालं २ हैं—समासोक्ति श्रीर परिकर। (ङ) विशेषण-विशेष्य-वैचित्र्य का ११लेष है। शेष ६ हैं विनोक्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा, पर्यायोक्त, अर्थान्तरन्यास, व्याजस्तुति श्रौर श्राचेप।

(२) विरोधमृत १२ अलंकार हैं—विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, सम, विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विशेष, व्याघात, अतिशयोक्ति (कार्यकारण-पौर्वापर्य) असंगति और विषम।

(३) शृङ्खलाबद्ध ४ अलंकार हैं --कारणमाला, एकावली, माला-दीपक और सार।

(४) तर्कन्यायमूल २ अलंकार हैं —काव्यलिङ्ग और अनुमान।

(४) वाक्यन्यायमृत = त्रालंकार हैं—यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति, परिसंख्या, अर्थापत्ति, विकल्प, समुचय और समाधि।
(६) लोकन्यायमृत ८ अर्लंकार हैं—प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित,

सामान्य, तद्गुण, त्रतद्गुण, उत्तर, प्रश्नोत्तर।

(७) गूढ़ार्थप्रतीतिमूल ७ त्रलंकार हैं - सूदम, व्याजोिक, वक्रोकि,

स्वभावोक्ति, भाविक, संसृष्टि श्रौर संकर।

विद्यानाथ ने अर्थीलंकारों को नौ भागों में विभक्त किया है। वे हैं-साधम्यमूल, श्रध्यवसायमूल, विरोधमूल, वाक्यन्यायमूल, लोक-व्यवहारमूल, तर्कन्यायमूल, शृङ्खला-वैचित्र्यमूल, अपह्नवमूल और विशेषण्वैचित्र्यम्ल ।

इन वर्गीकरणों में आचार्यों का मतभेद है। कारण यह कि उनका दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह वर्गीकरण वैज्ञानिक है। क्योंकि इनमें एकसूत्रता है। विशुद्ध मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण हो सकता है पर वह काव्य में विशेषत: सहायक न होने के कारण उपेचणीय नहीं तो त्रावश्यक भी नहीं है।

## नवीं छाया

# अलंकार और मनोविज्ञान

अधिकांश अलंकार मनोविज्ञान पर निर्भर करते हैं। क्योंकि वे 🤊 रस-भाव के सहायक हैं; उनके प्रभावोत्पादन में समर्थ हैं। रस-मान का मन से गहरा सम्बन्ध है। 'रस और मनोविज्ञान' शीर्षक में इसका विवेचन हो चुका है। श्रलंकार का जो वर्गीकरण किया गया है उसमे मनोवैज्ञानिक श्राधार विद्यमान है, चाहे उसमें मतभेद हो, या यथार्थता की कुछ कमी हो।

मनुष्य स्वभावतः सौन्दर्यप्रिय होता है। यह सौन्द्यप्रियता शिशुकाल से ही लिंबत होती है। बच्चे रंगदार चीजों को भपटकर उठा लेते हैं। रंगीन चटक-मटक के खिलौने तो छोड़ना ही नहीं चाहते। बालक रंगदार कपड़े पहनना पसंद करते हैं। किशोरों, तरुणों और युवकों की तो कोई बात न पूछिये। उनका तो घर-कमरा, कपड़ा-लत्ता, खान-पान यान-वाहन सब कुछ सुन्दर चाहिये। पढ़ने-लिखने की बातों में भी सुन्दरता चाहिये। यह साहित्यिक सुन्दरता है जो केवल उन्हीं को नहीं, सभी को प्रिय है। उसकी प्राप्ति काव्य से ही होती है। फिर क्यो न किव अपनी रचना को साज-सँवार करके, सुन्दर बना करके संसार के सामने रवखे जिससे वह सभी को पसंद हो, सभी उसका समादर कर और किव की सुयशपताका उड़े। इस सौन्दर्य-सम्पादन में अलंकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। इससे सिद्ध है कि अलंकार का मनोविज्ञान से घना संबंध है।

श्राचार्यों ने जो श्रलंकारों का वर्गीकरण किया है उसमें मनो-वैज्ञानिक तत्त्व पाये जाते हैं। विद्याधर श्रीर विद्यानाथ उन कुछ श्रलंकारों के वर्गीकरण में एकमत है जो सादृश्यमूलक, विरोधमूलक श्रादि हैं। किन्तु यह वर्गीकरण, यथार्थ नहीं है। एकावलों के टीकाकार मल्लिनाथ के सुपुत्र ने 'विनोक्ति' को 'गम्यौपम्य' के श्रन्तर्गत माना है पर कठिनता से उसमें इसका श्रन्तर्भाव हो सकता है। विद्यानाथ ने इसे लोक-व्यवहार-मूल के भेद में रक्खा है जो यथार्थ है। सम विरोध-गर्भ नहीं है। यह विषम के ठीक विपरीत है। विद्यानाथ ने इसे भी लोकव्यवहारमूल में ही रक्खा है। ऐसे ही श्रन्य कई श्रलंकार भी हैं। इस प्रकार का वर्गीकरण यथार्थ मनोवैज्ञानिक महीं कहा जा सकता। क्योंकि इसमें वाह्य रूपों का भी मिश्रण पाया जाता है। किन्तु इसी बात से श्रलंकारों की मनोवैज्ञानिकता लुप्न नहीं हो जाती।

पक सादरय को ही लीजिये। एक देहाती भी लाल को अधिक सास बताने की कोशिश में कहता है—आँखे 'ईंगुर का ठोप' हो गयी हैं या वे एकरंगे-सी लाल हैं। इसमें उसकी यही मनोवृत्ति काम कर रही है कि सभी खाँखों के खाधक लाल होने की बात समभ ले।

सभी सहृद्य एक से नहीं होते। भावार्थ यह कि सभी की हृद्यवृत्तियाँ एक-सी नहीं होती। कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ।
साहश्य में ऐसी मनोवृत्तियाँ प्रत्यत्त दीख पड़ती है। कोई चन्द्रमा-सा
( उपमा ) मुख कहता है, कोई चन्द्रमुख ( रूपक )। ऐसे ही कोई
'मुख' मानो चन्द्रमा ही है ( उत्प्रेत्ता ), कोई 'मुख' एक दूसरा चन्द्रमा
है ( श्रतिशयोक्ति ), कोई यह उसका मुख है या चन्द्रमा ( संदेह ),
कोई 'चन्द्रमा उसके मुख के समान है' ( प्रतीप ), श्रोर कोई 'यह चन्द्रमा
है उसका मुख नही, ( श्रपह्नुति ) कहता है। ऐसे साहश्य पर
निर्भर श्रनेकों श्रलंकार हैं। भले ही इसे बाल की खाल निकालना
कहा जाय पर श्रपनी-श्रपनो पसंद ही तो है। ऐसी मनोवृत्तियों को
बुद्ध-बल का सहारा मिलता है।

श्रानितमान् भी सादृश्यमूल श्रलंकार है। 'वलदेव सड़क पर पड़ी हुई रस्सी को साँप समक्तकर भय से उछल पड़ा' इस वाक्य में श्रमान् लंकार मानते हुए शुक्तजी श्रपना विचार यों प्रकट करते हैं—श्रव थोड़ी देर के लिये मनोविज्ञान को भी साथ में ले लीजिये। यदि बलदेव को मालूम हो जाता कि सड़क पर पड़ी हुई रस्सी ही है, साँप नहीं, तो इसे भय नहीं होता। वह जानवूककर नहीं उछलता। उसे सौँप का वास्तविक भय हुआ था। यदि उसे यह बात मालूम रहती कि उसके उछलने से ही यहाँ श्रमालंकार हो जाता है तो उसका भाव सत्य और विश्वसनीय न होता। उसका भय किएत नहीं वास्तविक है।

यदि इस उदाहरण पर विचार किया जाय तो बड़ा विस्तार हो जायगा। 'रज्जौ यथाहेश्रमः' यह एक दार्शनिक उदाहरण है। इसमें भ्रम की बात स्पष्ट है। भ्रम के स्थान मे ही भ्रान्तिमान होता है। उक उदाहरण मे भ्रान्ति-मूलक ही भय है। वस्तु की श्रोर से वास्तविकता रस्सी की है श्रोर भ्रामकता उसी में है। उछलना भय का व्यापार है, भ्रान्ति का नहीं। भ्रान्ति के उदाहरण श्रमेकों प्रकार के हैं जिनमें श्रलंकारों के प्राण चत्मकार है।

नाक का मोती श्रधर को कान्ति से बीज दाड़िम का समक्ष कर आन्ति से। देखकर सहसा हुआ शुक मौन है सोचता है श्रन्य शुक्र यह कौन है ? सा० नाक के लाल बने मोती को अनारदाना सममकर शुक को यह सोच समा गया है कि यह दूसरा शुक कहाँ से आ गया। इसने नासिका को शुकचंचु समम लिया है जो दाड़िम खा रहा है। यहाँ तो इक्षलना-कूदना नहीं, चमत्कार-प्राण आन्ति ही है।

यदि कसाई को करूर, सज्जन को देवता या सरल वचनों को फूल मड़ना यो कटु वचनों को आग उगलना कहते हैं तो उसके अन्तर में साहश्य की ही मनोवृत्ति काम करती है। करूरता तथा सज्जनता का अतिरेक और सरलता तथा कटुता की अतिशयता ही वक्ता के हृद्य में लच्चणा के ऐसे स्वरूप खड़ा करने को विवश कर देती है। इस प्रकार की उक्तियाँ प्रषणीयता की—दूसरे को अनुभव कराने की शिक्त ला देती हैं और काव्य का आकार धारण कर लेती हैं। यहाँ पर हम कोचे के 'उक्ति ही काव्य है' इस कथन को मान लेते हैं। हमारे मानने का कारण लच्चणामूलक अविविद्यत वाच्य ध्विन है।

विरोधमूलक श्रेलंकारों मे भी मनोवैज्ञानिकता है। क्योंकि इनके वैचित्र्य से मन में एक प्रकार का कुतूहल उत्पन्न होता है। इससे मनके किल्विष दूर हो जाते हैं, उसका भार हल्का हो जाता है। विरोध-मूलक श्रलंकार विरोधाभास, विषम, विशेषोक्ति, श्रसंगति, विशेष, विचित्र, व्याघात श्रादि कई हैं जिनका पता श्रागे के वर्णन से लग जायगा।

एक उदाहरण ले-

पी की मधुमदिरा किसने थी बंद हमारी पलकें।

जब यहाँ कारण-कार्य की श्रमंगित देख पड़ती है तब मन एक प्रकार से विस्मय-विमुग्ध हो उठता है।

जो लोग स्मरण आदि को एक कल्पित भाव-साहचर्य शीर्षक के भीतर रखते हैं उनको इसपर और विचार करना चािहये। जब हम 'चंद्रमा को देखकर उसके मुख की याद आती है' कहते हैं तब साहरय ही हमारे सामने रहता है और इसकी गणना साहरय-मूल अलंकारों में ही होती है।

ऐसे ही बौद्धिक शृङ्खला की बात कहना भी बुद्धि की अजीर्णता है। आचार्यों का शृङ्खला-मूलक एक भेद तो है ही जिसमे सार आदि अबंकारों की गणना होती है। स्मरण, भ्रम, संदेह, प्रहर्षण, विषाद, तिरस्कार आदि ऐसे कई अलंकार है जिनका सम्बन्ध सीधे मन से है।

यदि चमत्कार को ही श्रलंकार के प्राण मान ले श्रीर जहाँ चमत्कार श्रलंकारों में डपलब्ध हों वहाँ मन का सम्बन्ध श्राप ही श्राप हो डेठता है। क्योंकि चमत्क्वत मन ही होता है। इस प्रकार प्राय: सभी श्रलंकारों के साथ मनोविज्ञान का सम्बन्ध श्रपरिहार्य हो जाता है।

## द्सवीं झाया

### शब्दार्थोभयालङ्कार

अलंकार नियमत: शब्द में, अर्थ में, और शब्द तथा अर्थ, दोनों में रहने के कारण शब्दगत, अर्थगत और उभयगत होते हैं।

श्रलंकारों का शब्दगत श्रीर श्रर्थगत विभाग श्रन्वय श्रीर व्यतिरेक पर निर्भर है। जिसके रहने पर जो रहे वह श्रन्वय है। जैसे, जहाँ जहाँ धुँशा रहता है वहाँ-वहाँ श्राग भी रहती है। जिसके श्रभाव में जिसका श्रभाव हो वहाँ व्यतिरेक होता है। जैसे, जहाँ-जहाँ श्राग नहीं होती वहाँ वहाँ धुँशा भी नहीं होता । इसी प्रकार जो श्रलंकार जिस किसी विशेष शब्द के रहने पर ही रहे वह शब्दालंकार है श्रीर जिन शब्दों के द्वारा जो श्रलंकार सिद्ध होता है वह श्रलंकार शब्द-परिवर्तन से भी ज्यों का त्यों बना रहे वह श्रर्थालङ्कार होता है। श्रत: जिस श्रलंकार के साथ जिस शब्द या श्रर्थं का श्रन्वय या व्यतिरेक हो वही उस श्रलंकार के नामकरण का कारण होगा।

सारांश यह कि शब्द को चमत्कृत करनेवाले शब्दाश्रित अलंकार शब्दालंकार और अर्थ को चमत्कृत करनेवाले अर्थाश्रित अलंकार अर्थालंकार कहे जाते हैं। इनको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि अर्थ निरपेच वर्णनिभर अलंकार शब्दालंकार और शब्दनिरपेच अर्थनिभर अलंकार अर्थालंकार कहे जाते हैं।

इह दोषगुगालंकाराणां शब्दार्थगतत्वेन यो विभाग
 स श्रन्वयव्यतिरेकाम्यामेव व्यवतिष्ठते । काव्यप्रकाश

उभयालंकार के लिये यह कहा जा सकता है कि जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं वे उभयालङ्कार कहे जाते हैं। इसको यों भी कहा जा सकता है कि समान बल से शब्द और अर्थ पर निर्भर रहने वाले अलंकार उभया-लङ्कार कहे जाते हैं। शब्दपरिवर्तन के रूप में इसका लच्चण यों कहा जा सकता है कि जहाँ किसी शब्द का परिवर्तन कर देने से अलंकार ज्यों का त्यों बना रहे और किसी शब्द का परिवर्तन कर देने से अलंकारता नष्ट हो जाय वहाँ उभयालंकार होता' है। सारांश यह कि किसी शब्द के बदलने और किसी शब्द के न बदलने पर भी अलंकारत्व बना रहना ही उभयालंकारता है।

एक उदाहरण से सममें-

तलमध्य अनल-स्फोट से भूकंप होता है जहाँ होते विकंपित से नहीं क्या श्राचला भूधर भी वहाँ ?

यहाँ अचल — भूधर पुनरक से माल्म पड़ते हैं। पर इनका अर्थ है डगमग न होनेवाला पर्वत। यह पुनरकवदाभास अलंकार शब्द और अर्थ, दोनों को चमत्कृत करता है और दोनों पर निर्भर है। यहाँ अचल नहीं बदला जा सकता और भूधर बदला जा सकता है। क्योंकि अचल के स्थान पर अडिंग रख देने से पुनरुक्ति नष्ट हो जाती है और भूधर के स्थान पर पर्वत रख देने से पुनरुक्ति बनी रहती है।

इसी प्रकार यमक, श्लेष, काकुवक्रोक्ति, आवृत्तिदीपक, निश्कि, परंपरित रूपक आदि शब्दार्थीलंकार उभयालंकार के अन्तर्गत आते हैं। क्योंकि इनमें शब्द और अर्थ की तुल्यवलता मान्य है।

हिन्दी के आवार्यों ने संकर, संसृष्टि श्रीर उभयालंकार को ठीक से समभा नहीं है। देखिये एक श्राचार्य क्या कहते हैं—

भूषन इक तें अधिक जह सो उभयालंकार।

—ग्रलंकारमंजूषा

एक से अधिक अलंकार होने से उभयालंकार होता है। यदि एकाधिक शब्दालंकार ही हों या अर्थालंकार ही हों—तो उभयालंकार कैसे हो सकता है ? संकर, संसृष्टि भले ही हों। इस प्रकार उभयालंकार को सममने की चेष्टा नहीं की गयी है।

<sup>💲</sup> इति शब्दपरिवृत्तिसहत्वासहत्वाम्यामस्योभयालङ्कारत्वम् । साहित्यदपंण

संभवत: यह भ्रम मम्मट की इस उक्ति से—'एक ही विषय में दोनों शब्दार्थालंकार स्फुट हों े—फैला हो। यहाँ 'दोनों' शब्द भ्रामक है। पर यहाँ तो उभयालंकार का विषय ही नहीं। श्रन्य प्रकार के संकरा-लंकार की बात कही गयी है। फिर भी दीनजी ने शब्द श्रीर श्रथं, दोनों को एक साथ देखते हुए भी शब्द + शब्द श्रीर श्रथं को उभयालंकार कैसे मान लिया?

डभयालंकार होते हुए भी राज्यालंकारों में पुनरक्तवदाभास, यमक आदि को राज्यालंकार में क्यों दिया १ कारण यह कि इनमें जिसकी प्रधानता होती है, जिसमें अधिक चमत्कार होता है उसके नाम से वह उक्त होता है। जैसे, राज्याथोंभयगत पुनरक्तवदाभास और परंपरित रूपक। ये दोनों उभयांलंकार हैं किन्तु शुब्द-चमत्कार होने के कारण पहले को राज्यालंकारों और दूसरे को अर्थालंकारों में रख दिया। ऐसी स्थित में वस्तुस्थित की उपेत्ता कर दी जाती है। यह परंपरापालन ही है, जैसा कि द्र्णकार कहते हैं—प्राचीनों ने एक राज्यांलंकार अर्थात् उभयालंकार पुनरक्तवदाभास को भी राज्या-लंकारों में गिना दिया है, अत: उसे ही पहले कहते हैं।

स्फुटमेकत्र विषये शब्दार्थालंकृतिद्वयम् ।
 व्यवस्थितञ्च, तेनासौ त्रिरूपः परिकीर्तितः ॥ काल्यप्रकाशः

२ शब्दार्थालंकारस्यापि पुनरुक्तवदाभासस्य चिरन्तनैः शब्दालंकारमध्ये लिखतत्वात् प्रथमं तमेवाह । साहित्यदर्पण

# वारहवाँ प्रकाश

### अलङ्कार

### पहली छाया

शब्दालंकार

(Figure of speech in words)

### अनुप्रास 🕝

शब्द के रूप हैं—ध्वित (Sound) और अर्थ (Sense). ध्वित को लेकर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। यह काव्य का एक संगीत धर्म है। अर्थ को लेकर अर्थालंकार की सृष्टि होती है। यह काव्य का चित्र-धर्म है। इनके आधार पर प्रधानत: अलङ्कार के दो भेद हैं—शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार। जहाँ दोनों अलङ्कार होते हैं वहाँ उभयालङ्कार होता है।

शब्दों के कारण जहाँ चमत्कार हो वहाँ शब्दालङ्कार होता है। शब्दालङ्कार नाम पड़ने का कारण यह है कि जिस शब्द वा जिन शब्दों द्वारा चमत्कार पैदा होता है, तदर्थ-वाचक भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा वह चमत्कार रहने नहीं पाता। ऐसे श्रलंकार शब्दाश्रित होते हैं, श्रथीश्रित नहीं।

कुछ शब्दालङ्कार वर्णगत, कुछ शब्दगत श्रीर कुछ वाक्यगत होते हैं। छेकानुप्रास श्रादि शब्दगत श्रीर लाटानुप्रास श्रादि वाक्यगत होते हैं।

शब्दालङ्कार श्रनेक प्रकार के हैं। उनके मुख्य भेदों का यहाँ वर्णन किया जाता है।

· १ अनुप्रास (Alliteration)
जहाँ व्यंजनों की समता हो वहाँ अनुप्रास होता है।
स्वर को विषमता में भी श्रनुप्रास होता है। इसके पाँच भेद होते

हैं—(१) छेकानुप्रास (२) वृत्त्यनुप्रास (३) श्रुत्यानुप्रास (४) लाटानुप्रास और (४) अन्त्यानुप्रास ।

(१) जहाँ अनेक वर्णों की एक बार समता हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। जैसे,

छपट से झट रूख जले-जले नदनदी घट सुख चले-चुले

विकल ये मृग मीन मरे-मरे विकल ये दग दीन भरे-भरे। गुप्तजी इसमें पट-मट में 'ट' की, नद-नदी में 'द' की, मृग-मीन में 'म' की और टग-दीन में 'द' की एक-एक बार आवृत्ति है।

मुक्ति मुकता को मोल माल ही कहाँ है जब

मोहन छला पै मन मानिक ही बार चुकी। रतनाकर इसमे मुक्ति और मुकता में-'म' और 'क' की, मोल और माला में 'म' और 'ल' की, और मन-मानिक में 'म' और 'न' की समता है।

इसमें यदि देखा जाय तो 'म' की कई बार आवृत्ति है पर छेकातु-प्रास ही है। क्योंकि एक तो एक संग दो-दो वर्णों की समता है और दूसरे पृथक-पृथक् शब्दों को लेकर समता है। इससे अनेक बार की आवृत्ति की शंका मिध्या है।

कुन्द इन्दु सम देह उमा रमण करुणा अयन।
जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। तुलसी
यहाँ कुन्द-इन्दु में 'न्द' की रमण-करुणा में 'र' 'ण' की श्रीर करहु
कुपा में 'क' की, मर्दन-मयन में 'म' 'न' की एक बार समानता है।

(२) जहाँ वृत्तिगत अनेक वर्गीं या एक वर्गीं की अनेक बार समता हो वहाँ वृत्त्यनुप्रास होता है।

भिन्न-भिन्न रसों के वर्णन में भिन्न-भिन्न वर्णों की रचना को वृत्ति कहते हैं।

वृत्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं—उपनागरिका, परुषा और कोमला।

१ माधुर्यगुण व्यंजक, टठ ड ढ को छोड़कर वर्णों की तथा सातु-स्वार वर्णों की रचना को उपनागरिका वृत्ति कहते हैं। यह वृत्ति शृङ्गार, हास्य और करुण रस में प्रयुक्त होती है।

(क) तरणि के ही संग तरल तरंग से तरणि दूवी थी इमारी ताल में। पंत ( ख ) रघुनंद आनँद कंद कोशल-चन्द दशरथ नन्दनं। तुलसी

(ग) रस सिंगार मजन किथे कंजनु भंजनु दैन। अजनु रंजनुह बिना खंजन भंजनु नैन। विहारी

२ त्रोज गुगा-व्यंजक वर्णो की रचना को परुषा दृत्ति कहते हैं। इसमें ट, ॰ठ, ड, ढ, दित्व वर्ण तथा सयुक्त वर्णों की ऋधिकता रहती है। इसका प्रयोग वीर, रौद्र और भयानक रसो में होता है।

निकला पड़ता वक्ष फोड़कर वीर हृदय था।
उधर धरातल छोड़ आज उड़ता सा हय था।
जैसा उनके क्षुज्य हृदय में घड़ घड़ घड़ था।
वैसा ही उस वाजि-वेग में पड़ पड़ पड़ था।
फड़फड़ करने लगे जाग पेड़ो पर पक्षी
अपलक था आकाश चपल बिशात-गति-लक्षी। गुप्तजी

३ जहाँ माधुर्य, स्रोज गुणवाले वर्णों से भिन्न प्रसाद गुणवाले वर्ण हों वहाँ कोमला वृत्ति होती है। इसका उपयोग शृङ्गार, शान्त स्रोर स्रद्भुत रस में होता है।

- (क) नव-नव सुमनों से चुनकर धूलि सुरिम मधुरस हिमकण मेरे उर की मृदु कलिका में भर दे कर दे विकसित मन। पंत
- ( ख) जोन्ह ते खाळी छपाकर भो छन में छनदा अब चाहत चाळी। कूजि उठी चटकाळी चहुँ दिशि फैळ गयी नभ ऊपर छाळी। साळी वियोग बिथा उर में निपटै निदुराई गहे बनमाळी। आळी कहा कहिये कवि 'तोष' कहुँ प्रिय प्रीति नयी प्रतिपाळी।
- (३) श्रुत्यनुप्रास वहाँ होता है जहाँ कण्ठ, तालु आदि किसी एक ही स्थान से उचिति होनेवाले वर्णों में समानता पायी जाय । जैसे,

किस तपोवन से किस काल में सच बता मुख्ली कल नादिनी। अवनि में तुझ को इतनी मिली मधुरता, मृदुता, मनहारिता। हरिश्रोध श्रन्तिम चरण में दन्त्य वर्णों की समता है।

साँक व संझा के झोंके में झक कर खुळे शरोले से। गुप्तजी भकार का तालुस्थान होने से यह श्रुत्यनुप्रास है। (४) लाटानुप्रास वहाँ होता है जहाँ शब्द और अर्थ की आवृत्ति में अभिप्राय मात्र की भिन्नता होती है।

काल करत किलकाल में निह तुरकन को काल। काल करत तुरकान को सिव सरजा करवाल। भूषण इसमें 'काल करत' शब्दार्थ की त्राष्ट्रित है। तात्पर्य में भेद्र है। पराधीन को है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्न। पराधीन जो है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्न।

पराधीन व्यक्ति को स्वाभिमान का सुख स्वप्त नहीं है और स्वतंत्र ।यिक्त को, जो पराधीन नहीं है, स्वाभिमान का सुख स्वप्त है अर्थात् उसका सुख उसे प्राप्त है। यहाँ वाक्यावृत्ति में तात्पर्य का भेद है।

(४) छन्द के अन्तर में जब अनुप्रास होता है तब अन्त्यानुप्रास कहलाता है।

इसके अनेक भेद होते हैं—१ सर्वान्त्य सवैया में होता १, २ समान्त्य-विषमान्त्य, सोरठा के पहले, तीसरे और दूसरे चौथे बरणों में होता है, ३ समान्त्य समान चरणों में होता है। ४ विषमा-स्य विषम चरणों मे होता है, ४ समविषमान्त्य, चौपाई मे होता है। श्रीर ६ भिन्न तुकान्त में तुक को परवाह नहीं की जाती। सारा प्रिय-ग्वास भिन्नतुकान्त वा भिन्नान्त्य या अतुकान्त ही है। नवीन कवि श्रतुपास वा तुक को अपने लिये बन्धन सममते हैं। उदाहरण सर्वत्र इपलब्ध हैं।

२ यमक (Repetition of same words or syllables similar in sounds.)

जहाँ निर्श्वक वर्णों वा भिन्नार्थक सार्थक वर्णों की पुनरावृत्ति हो वा उनकी पुनः श्रुति हो वहाँ यमक अलंकार होता है।

अनुराग के रगिन रूप तरंगिनि अंगिन मोद मनो उफनी।
किव 'देव' हिये सियरानी सबै सियरानी को देख सोहागसनी।
वर धामिन वाम चढ़ी बरसैं मुसुकानि सुधा धनसार धनी।
सिख्यान के आनन इन्दुनतें अँखियान ते बन्दनवार बनी।
इसमें एक 'सियरानी' का अर्थ सकुचा गयीं और दूसरी 'सिय-

राम के अपने को अन्यायी कहने पर लहमण के ये आवृत्ति-रूप मे उद्गार हैं। वीष्सा से राम की उक्ति असद्य प्रतीत होती है। २ बहू तनिक अक्षत रोखी तिलक लगा दूँ, माँ बोली, जियो, जियो, बेटा आवो, पूजा का प्रसाद पावो। गुप्तजी इस उदाहरण में दुहराये गये शब्दों से वात्सल्य फूटा पड़ता है। टिप्पणी—पुनरुक्ति से वक्तव्य की पुष्टि होती है और वीष्सा से मन का एक आक्रिसक भाव मज़कता है, यही इनमें सामान्य अंतर है।

६ वक्रोक्ति (The crooked speech)

जहाँ कोई किसी बात को जिस मतलब से कहे दूसरा उसका और ही अर्थ लगावे तो बक्रोक्ति अलंकार होता है।

इसके १ श्लेषवंक्रोक्ति श्रौर २ काकुवक्रोक्ति दो भेद होते हैं। १ श्लेषवक्रोक्ति तब होती है जब श्रनेकार्थवाची शब्दों से दूसरा श्रर्थ निकाला जाय। जैसे,

> एक कब्तर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है ? उसने कहा अपर कैसा ? उड़ है गया सपर है । भक्त

सलीम ने 'श्रपर' से दूसरे कबूतर के बारे में पूछा पर मेहरु-न्निसा ने 'श्रपर' का 'पर रहित' श्रर्थ लगा कर उत्तर दिया कि वह श्रपर नहीं, सपर—पर सहित होने के कारण उड़ गया है।

को तुम ? हिर प्यारी ! कहाँ बानर को पुर काम ? इयाम सलोनी ? क्याम किप क्यों न डरे तब बाम । प्राचीन इसमें हिर श्रीर श्याम कृष्ण नाम के लिये श्राये हैं पर उत्तर करने में इनका बानर श्रीर साँवला श्रर्थ लिया गया है ।

२ काकुवक्रोक्ति वहाँ होती है जहाँ काकु से अर्थात् करठध्विन की विशेषता से भिन्न अर्थ किया जाय।

मानस सिंठल सुधा प्रतिपाली, जियह कि लवण प्रयोधि मराली।
नव रसालवन विहरणशीला, सोह कि कोकिल विषिन करीला। तु०
इस प्रश्नात्मक चौपाई का अर्थ काकु से उत्तर रूप में कहा जाय
तो यही निकलेगा कि हंसिनी लवण-समुद्र में नहीं जी सकती और
कोयल करील-कानन में कभी शोभा नहीं पा सकती। यह काकु-लिक
से आदित व्यंग्य है जो गुणीमूत व्यंग्य का एक भेद है।

दिप्पणी —यह काकु-वक्रोक्ति वहीं होती है जहाँ एक व्यक्ति के कथन का श्रन्य व्यक्ति द्वारा श्रन्यार्थ कल्पित किया जाय। जहाँ स्वोक्ति में ही काकु-इक्ति होती है वहाँ काकु व्यंग्य होता है। जैसे,

हर जिसे दशकंघर ने लिया कब भला फिर फेर उसे दिया। बल किसे न हुआ मम त्रास है निडर हो करता परिहास है । रा० उपा० इसके उत्तराद्ध से यह भासित है कि मेरा डर सब किसी को है। त मुक्तसे हाँसी मत कर।

तू मुमस हसा मत कर्।

प्रथम उदाहरण में स्वोक्ति नहीं कही जा सकती। क्योंकि वहाँ राम को लच्य कर कौशल्या ने कहा है और एक के कहने का दूसरे की श्रोर से विपरीत श्रर्थ किया गया है।

कएठ-ध्विन की विशेषता से ही अर्थ का हेर-फेर होता है और कएठ-ध्विन शब्द की ही विशेषता रखता है, इससे शब्दालंकार में इसकी गणना होती है। अर्थमूलक काकु-वक्रोक्ति भी होती है।

## ७ इलेष ( Paronomasia )

इलोप अलंकार वहाँ होता है जहाँ दिलष्ट शब्दों से अनेक अर्थ का विधान किया जाय। अभंग और सभंग भेद से यह दो प्रकार का होता है।

(क) अभंग श्लेष वह है जिसमें शब्दों के दो अर्थ करने के लिये उसका भंग—दुकड़ा न किया जाय।

१ विमाता बन गयी आँघी भयावह।

हुआ चंचल न फिर भी क्याम वन वह।

पिता को देख तापित भूमितल सा

बरसने लग गया वह वाक्य जल सा। गुप्तजी

इसमें श्याम धन के दो अर्थ हैं—श्याम राम और श्याम धन— मेघ। इस श्लेष से ही यहाँ रूपक की रचना है।

२ रहिमन पानी राखिये विन पानी सब सुन।

पानी गये न ऊबरे मुक्ता मानक चून। इसमें 'पानी' के तीन अर्थ हैं—मोती के पन्न में कान्ति, चमक, मानव के पन्न में प्रतिष्ठा, मर्यादा और चूना के पन्न मे पानी। बिना पानी के चूना सूख जाता है, काम का नहीं रह जाता। ३ जो पहाड़ को तोड़-फोड़कर बाहर कढ़ता। निर्मेळ जीवन वही सदा जो आगे बढ़ता।

पहाड़ को तोड़-फोड़कर निकलनेवाला जीवन—पानी प्रवाहित होता हुआ निर्मल हुआ करता है। यहाँ जीवन शब्द के खेल से यह भी अर्थ निकृतता है कि मनुष्य का वही जीवन धन्य है जो पहाड़ जैसी विपत्तियों को भी शैंदकर आगे बढ़ता ही जाता है। इनमें खेल अभंग है।

(ख) सभंग श्लेष वह है जिसमें शब्दों का भंग किया जाय। बहरि शक सम विनवीं तोही संतत सुरानीक हित जेही।

इन्द्र के पत्त में सुरानीक का ऋर्थ है सुरों ऋर्थात् देवताओं की अनीक—सेना और दुष्ट के पत्त में सुरा, मदिरा, नीक अच्छा अर्थ है। यहाँ दो ऋर्थ के लिये सुरानीक शब्द का भंग है।

को घटि ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर।

वृषभानुजा = राधा श्रीर वैत की बहन, हत्तधर = बतराम श्रीर बैत । पहले में सभंग श्रीर दूसरे में श्रभंग रतिष है ।

शब्दालंकारों में प्रहेलिका, चित्र आदि भी शब्दालंकार हैं।

## दूसरी बाया

### अर्थालंकार

(Figure of Speech in Sense)

जिन शब्दों द्वारा जिस अलंकार की सृष्टि होती हो उन शब्दों के बदलने पर भी वह अलंकार बना रहे तो अर्थालंकार होता है।

व्यासजी कहते हैं कि जो अर्थों को अलंकत करते हैं वे अर्थालंकार हैं। अर्थालंकार के विना शब्द-सौन्दर्य भी मनोहर नहीं होता?।

श्रलङ्करणमर्थानामर्थालङ्कार इच्यते ।
 तुं विना शब्दसीन्दर्यमपि नास्ति मनोहरम् । अग्निपुराण

# सादरयगर्भ भेदाभेद-प्रधान में चार ऋलंकार हैं-

अर्थालंकारों में सादृश्यमूलक अलंकार प्रधान हैं और उनका प्राग्गोपम उपमा अलंकार है।

### १ उपमा ( Simile )

दो पदार्थों के उपमान-उपमेय भाव से समान धर्म के कथन करने को उपमा अलंकार कहते हैं।

अर्थात् जहाँ वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके धर्म, रूप, गुगा, रंग, स्वभाव, आकार आदि की समता का वर्णन किया जाय वहाँ यह उपमालंकार होता है।

वामनाचार्य कहते हैं कि 'उपमेय श्रौर उपमान में सादृश्य की ू योजना करनेवाले समान धर्म का नाम ही उपमा है'।

उपमा अलंकार जानने के पूर्व उसके चारों अंगों को समक्त लेना बहुत आवश्यक है। वे ये हैं—

- १ डपमेय (The subject compared.)
- २ इपमान (The object with which comparison is made.)
- ३ धर्म (Common attribute)
- ४ वाचक (The word implying comparison)

हिन्दी में १ उपमेय को वर्णनीय, वर्ण्य, प्रस्तुत, विषय और प्रकृत २ उपमान को अवर्णनीय, अवर्ण्य, अप्रस्तुत, अप्रकृत, विषयी और ३ धर्म को साधारण धर्म भी कहते हैं। एक उदाहरण से सममें।

### आनन सुन्दर चन्द्र-सा

इसमें 'श्रानन' उपमेय है अर्थात् उपमा देने के योग्य है। इसीको उपमा दी गयी है और यही चन्द्र के समान कहा गया है या इसीकी समता की गयी है। इसमें चन्द्र उपमान है अर्थात् उपमा देने की वस्तु है। इसीसे उपमा दी गयी है और इसीसे समता की गयी है।

इसमें सुन्दर समान धर्म है। यही उपमान श्रीर उपमेय दोनों में

१ साहर्यप्रयोजकसाधारगाधर्मसम्बन्धोऽह्युपमा । का । प्र । बाखबोधिनी

समानता से रहता है। समान धर्म से गुण, क्रिया आदि का प्रहण होता है। सुन्दरता मुख और चन्द्र दोनों में है।

इसमे उपमा वाचक सा शब्द है। यह उपमान श्रौर उपमेय की समानता सूचित करता है। यही मुख श्रौर चन्द्र की समानता को बतलाता है।

डपमा-के दो भेद होते हैं-- १ पूर्णीपमा श्रीर २ लुप्तोपमा। इनके

भी अनेक भेद होते हैं।

# पूर्णोपमा ( Complete simile )

अहाँ उपमान, उपमेय, धर्म और वाचक, चारों ही शब्द द्वारा उक्त हों वहाँ पूर्णोपमा होती हैं । जैसे—

तापस बाला सी गंगा कल शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुन्तल गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तरल तरल सुन्दर चंचल अंचल सा नीलाम्बर। सादी की सिकुड्न सी जिस पर शशि की रेशमी विमा से भर, सिमटी है वर्तुल सृदुल लहर।

इसमें गंगा, नीलाम्बर और लहर उपमेय, तापस-बाला, अंचल और साड़ी की सिकुड़न उपमान, कल, लहराता और सिमटी साधारण धर्म तथा सी. सा वाचक हैं।

> चूमता था भूमितल को अर्ध विधु सा भाल। विष्ठ रहे थे प्रेम के दगजाल बन कर बाल। छत्र सा सिर पर उटा था प्राणपति का हाथ। हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनाथ। गुप्तजी

इसमें भाल और हाथ उपमेय, विधु और छत्र उपमान, सा वाचक और चूमता तथा उठा था समान धर्म हैं। पहली और तीसरी पंक्तियों में इस प्रकार पूर्णोपमा है।

नीछोत्पल के बीच सजाये मोती से आँसू के बूँद हृदय सुधानिधि से निकले हो सब न तुम्हें पहचान सके। प्रसाद इसमें बूँद उपमेय, मोती उपमान, से वाचक और सजाना साधारण धमें हैं।

## माला पूर्णीपमा

हो हो कर हुई न प्री ऐसी अभिछाषा सी, कुछ अटकी आशा सी, भटकी भावुक की भाषा सी। सत्य धर्म रक्षा हो जिससे ऐसी मर्म मृषा सी, कछश कृप में पाश हाथ में ऐसी आन्त तृषा सी। शुप्तजी

गोपियों की गोष्ठी की ऐसी पूर्णीपमा और लुप्तोपमा की अनेक पद्यों में गुँथी हुई माला 'द्वापर' में द्रष्टन्य है।

कहों कौन हो दमयन्ती सी तुम तरू के नीचे सोई हाय तुम्हें भी त्याग गया क्या अछि नळ सा निष्ठुर कोई?

× × ×

ये 'छाया' नामक कविता की पंक्तियाँ हैं जिनमें पूर्णोपमा श्रीर लुप्तोपमा की माला सी गुँथी हुई है।

फूलि उठे कमल से अमल हित् के नैन

कहै रघुनाथ भरे चैन रस सियरे।
दौरि आये भौर से गुनी गुन करत गान

सिद्ध से सुजान सुख सागर सों नियरे।
सुरभी सी खुलन सुकवि की सुमति लागी
चिरिया सी जागी चिन्ता जनक के जियरे।
धनुष पै टाढ़े राम रिन से लस्त आज
भोर के से नखत नरेन्द्र भये पियरे।

इन पद्यों के उपमान, उपमेथ, वाचक और समान धर्म को समक्त लेना कोई कठिन बात नहीं।

# स्रोपमा (Incomplete simile)

जहाँ उपमा, उपमेय, धर्म और वाचक इन. चारों में से एक, दो, अथवा तीनों का लोप हो — कथन न किया जाय वहाँ छुप्तोपमा होती है।

(क) धर्मलुप्ता— प्रति दिन जिसको मैं अंक में नाथ छेके,
निज सक्छ कुअंकों की क्रिया कीछती थी !
अति प्रिय जिसका है वस्त्र पीछा निराहा,
यह किस्छय के से अंगवाला कहाँ है ? हरिग्रीध

यहाँ श्रृंग उपमेय, किसलय उपमान, से वाचक शब्द तो हैं पर साधारण धर्म कोमलता उक्त नहीं है।

(ख) जपमानलुप्ता— तीन लोक झाँकी ऐसी दूसरी न झाँकी जैसी झाँकी हम झाँकी जैसी युगल किसोर की। पजनेस

इसमें भॉकी उपमेय, बाँकी धर्म श्रीर ऐसी वाचक शब्द हैं पर दूसरी न भाँकी से उपमान लुप्त है।

(ग) वाचकलुप्ता—नील-सरोरुह स्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर सयन । तुलसी

शरीर और नयन उपमेय, नील सरोरुह और तरुण वारिज उपमान तथा श्ररुण और श्याम धर्म हैं पर उपमावाचक शब्द नहीं है।

(घ) उपमेयलुप्ता—पड़ी थी बिजली सी विकराल लपेटे थे घन जैसे बाल । कौन छेड़े ये काले साँप अवनिपति उठे अचानक काँप । गुप्तजी

इसमें उपमेय कैकेयी लुप्त है। पर इसका संकेत हो जाता है। क्योंकि उपमेय के विना इस ऋलंकार का ऋस्तित्व ही नहीं रह सकता।

(ङ) वाचकधर्मलुप्ता—धीरे बोली परम दुख से जीवनाधार जावो, दोनों भैया मुख शिब हमें लीट आके दिखावो। हरि०

इसमें मुख उपमेय और शशि उपमान हैं पर वाचक और धर्म उक्त नहीं हैं। ऐसा ही उदाहरण यह भी है—

रहहु भवन भस हृदय विचारी, चन्द्रबद्नि दुख कानन भारी। (च) धर्मोपमानलुप्ता—यद्यपि जग में बहुत हैं, सुख-साधक सामान। तद्पि कहूँ कोई नहीं काव्यानन्द समान। राम

श्रंतिम पंक्ति में उपमेय और वाचक शब्द हैं पर श्रन्य सुख साधन उपमान और सुख धर्म का लोप है। (छ) वाचकोपमेयलुप्ता—इत ते उत उतते इते छिन न कहूँ ठहराति। जक न परत चकई भई फिरि आवित फिरि जाति। बिहारी

इसमें चकई उपमान, फिरि फिरि जात धर्म तो हैं पर उपमान नायिका श्रीर वाचक शब्द का लोप है।

(ज) वाचकोपमानलुप्ता—चितवनि चारु मारु मद हरणी भावत हृदय जात नहिं बरनी। तुलसी

यहाँ चितविन उपमेय श्रीर चारु धर्म हैं पर उपमान श्रीर वाचक का लोप है। 'जाति निहं बरनी' उपमान का श्रभाव सूचित करता है।

बढ़े प्रथम कर कोमल दो।

इसमें कर श्रीर कोमल , उपमेय श्रीर धर्म हैं पर उपमान श्रीर वाचक नहीं हैं।

(म) धर्मोपमान-वाचकलुप्ता-

तुम्हारी आँखों का आकाश सरल आँखों का नीलाकाश। को गया मेरा खग अनजान मुगेक्षणि इसमें खग अनजान ! पंत इसमें 'मृगेज्ञिषा' का अर्थ होता है 'मृग सी बड़ी आँखोंवाली'। आखें मृग सी नहीं होतीं, बल्कि मृग की आँखों सी होती हैं। अतः इसमें उपमान, वाचक और धर्म तीनों का लोप है।

ऐसे ही 'बृषभ-कंध केहरि-ठविन' में कंध का उपमान वृषभ नहीं, बल्कि वृषभकंध, श्रीर ठविन गति का उपमान केहरि—सिह नहीं, बल्कि सिंह की गति है। श्रत: यहाँ भी तीनों का लोप है।

वाचक-धर्म-उपमेय-लुप्तोपमा

मत्त गयंद, इंस तुम सो हैं कहा दुरावित हमसों केहरि कनक कल्या अमृत के कैसे दुरे दुरावित विद्म हेम वज्र के किनुका नाहिन हमें सुनावित। सूरदास

इसमें गयंद, इंस, केहरि, कनक कत्तस आदि उपमान ही हैं और इनसे नायिका के गति, किट, स्तन, रंग, आदि उपमेय की सुन्द्रता वर्णित है। "अद्भुत एक अनुपम बाग", जैसे नायिका के शरीर को लेकर कोई रूपक नहीं बाँधा गया है जिससे यहाँ रूपकातिशयोक्ति नहीं कही जा सकती।

इनके अतिरिक्त उपमा अलंकार के और भी भेद होते हैं—

### **इले**षोपमा

रिलष्ट शब्द द्वारा समान धर्म के कथन में रिलष्टोपमा अलंकार होता है।

> डदयाचल से निकल मंजु मुसुकान कर वसुधा मन्दिर को सुन्दर आलोक से, भर देने वाली नवीन पहली उपा के समान ही जिसका सुन्दर नाम है। कुसुम

इसमें 'उषा' शब्द के ख़ेष से राजकन्या उषा भी वैसे ही मुसुकान के प्रकाश से वसुधा-मन्दिर को भर देनेवाली प्रतीत होती है जैसी कि उषा—प्रात: काल की अरुण किरण्माला।

### समुच्चयोपंमा

जहाँ उपमान के धर्मी का समुच्चय—जमाव हो वहाँ यह अलंकार होता है। जैसे

दिन्य, सुखद, शीतल, रुचिर तव दर्शन विधु-रूप। इसमें उपमान विधु के चार धर्मों से दर्शन की उपमा दी गई है।

### रसनोपमा

जहाँ उपमेय एक दूसरे के उपमान होते चले जाँय वहाँ रसनोपमा अलंकार होता है । जैसे,

यति सी नित नित सी बिनित बिनिती सी रित चार । रित सी गित गित सी भगित तो में पवन कुमार । प्राचीन इसमें नित, विनिति श्रादि उपमेय उपमान होते चले गये हैं।

### मालोपमा

जहाँ एक उपमेय के अनेक उपमान कहे जायँ वहाँ मालोपमा होती है। इसके तीन भेद हैं

(क) समानधर्मा—जहाँ अनेक उपमानों का एक ही धर्म उक्त हो। १ इत्यम्मन्मथ सौल्य से इल्थ बिसुध गृह आज मैं री, छहरता सा चल तरल जल लहर सा तन मन तरंगित। भट्ट इस्में तरंगित तन मन के लिये दो उपमान कहे गये है। २ डनमें क्या था, इवास मात्र ही था बस आता जाता ! कित तंत्र सा, चिंत यंत्र सा, फिंत मंत्र सा भाता ! गुप्तजी इसमें साँस के छाने-जाने के तीन उपमान दिये गये हैं। ३ पछतावे की परछाँही सी तुम भूपर छायी हो कौन ? दुर्बंछता सी अँगड़ाई सी अपराधी सी भय से मौन । पन्त यहाँ छाया के चार उपमान समान धम के कहे गये हैं।

४ कुंद सी कविंद सी कुमुद सी कपूरिका सी कंजन की किलका कलप तक केलि सी। चपला सी चक्र सी चमर सी और चन्दन सी.

चन्द्रमा सी चाँद्नी सी, चाँदी सी चमेली सी। हनुमान राम-सुयश उपमेय के लिये एक साथ अनेक उपमान दिये गये हैं

जिन्होंने माला का सचमुच श्राकार धारण कर लिया है।

(ख) भिन्न-धर्मा मालोपमा—जिसमें भिन्न-भिन्न धर्म के उपमान हों।

१ मरुत कोटि शत विपुरु बल रिव सत कोटि प्रकास। सिस सत कोटि सो सीतल समन सकल भवत्रास। काल कोटि सत सिरस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूम-केतु सत कोटि सम दुराधरख भगवंत। तुलसी

धूम केतु सत काट सम दुराधरख मगवत। तुलसा इसमें राम डपमेय के भिन्न भिन्न डपमान मरुत, रवि छादि के विपुल बल, कोटि प्रकाश छादि भिन्न-भिन्न धर्म कहे गये हैं।

२ धरा पर झुकी प्रार्थना सदश मधुर मुरली सी फिर भी मौन ? किसी अज्ञात विश्व की विकल वेदना दूती सी तुम कौन। प्रसाद यहाँ तुम उपमेय की भिन्न-भिन्न धर्मवाली प्रार्थना, मुरली और वेदना की उपमायें दी गयी हैं।

(ग) लुप्तधर्मा मालोपमा—जिसमें समान धम का कथन न हो।

इन्द्र जिमि जंभ पर, बाड़व सुअंब पर

रावन सुदंभ पर रघुकुळ राज हैं।

पौन वारिवाह पर शम्भु रितनाह पर,

त्यो सहस्रवाहु पर राम द्विजराज हैं।

दावा दुम दंड पर चीता सृग झुंड पर

'भूषन' वितुण्ड पर जैसे सृगराज हैं।

तेज तिमिरंश पर कान्ह जिमि कंस पर

त्यों मलेच्छ वंस पर सेर सिवराज हैं।

यहाँ सिवराज उपमेथ के उपमान तो कहे गये पर उनके साधारण धर्म नहीं कहे गये। इससे लुप्तधर्मा है।

### लच्योपमा

जहाँ उपमानोपमेय की समता के द्योतक शब्दों को न लाकर ऐसे शब्द लाये जायें या उनका ऐसा कथन किया जाय जिससे उपमेय और उपमान में समता स्वक भाव प्रगट हो वहाँ लच्योपमा होती है।

लक्षणा से काम लेने के कारण इसे लक्ष्योपमा, सुन्दर होने के कारण लिलतोपमा और उपमा की संकीर्णता के कारण संकीर्णोपमा भी कहते हैं।

१ कैसा उसका भुवन-विमोहन वेष था। क्षेप रही थी वद्दन देख कर चन्द्रिका।

× × ×

२ बंकिम-भ्रू-प्रहरण-पालित युग नेत्र से थे कुरंग भी भाँख छड़ा सकते नहीं। कुसुम

यहाँ भेप रही थी श्रीर लड़ा सकते नहीं, से उपमानोपमेय की समता का भाव प्रगट है। यह ढंग पुराना है।

३ चिढ़ जाता था वसन्त का कोकिल भी सुन कर वह बोली, सिहर उठा करता था मलयज इन श्वासों के मलयज सौरम से। प्रसाद

४ विकसित सरसिज वनवैभव मधु-ऊषा के अंचल में,

उपहास करावे अपना जो हँसी देख छे पछ में। प्रसाद इनमें चिढ़ जाता था, सिहर उठता था, उपहास करावे, आदि शब्द ऐसे हैं जो उपमा का काम करते हैं। इनमें लाज्ञिणक चमत्कार भी अपूर्व हैं।

श्रर्थालंकारों के प्राणभूत इसी उपमा पर श्रनेक श्रलंकारों की सृष्टि हुई है। इसीसे श्रप्यदीचित कहते हैं कि 'काव्य की रंगभूमि में विभिन्न भूमिका के भेद से नाना रूपों में श्राकर के नृत्य करती हुई उपमा नटी काव्य-मर्मज्ञों का मनोरंजन करती हैं ''। जैसे,

१ उपमेषा शैळ्षी संत्राप्ता चित्रभूमिकाभेदात् । रख्रयनि कान्यरंगे चत्यन्ती तद्विदां चेत । चित्रमीमोसा

- १ उपमेयोपमा-चन्द्रमा सा भुख है श्रीर मुख सा चन्द्रमा।
- २ अनन्वय—उसका मुख उसके मुख सा ही है।
- ३ प्रतीप—मुख सा चन्द्रमा है।
- ४ रूपक—मुख ही चन्द्रमा है।
- ४ सन्देह-यह मुख है वा चन्द्रमा।
- ६ अपह् नुति यह मुख नहीं चन्द्रमा है।
- ७ भ्रान्ति—चंद्रमा सममकर चकोर उसके मुख को देख रहा है।
- ८ उत्प्रेचा-मुख मानों चन्द्रमा है।
- ६ स्मरण-चंद्रमा को देखकर उसके मुख की याद श्राती है।
- १० दीपक—मुख सुखमा से श्रीर चंद्रमा चंद्रिका से शोभता है।
- ११ प्रतिवस्तूपमा—मुख प्रथ्वी पर सुशोभित है और चंद्रमा आकाश में चमकता है।
- १२ दृष्टान्त—मुख अपने सौंदर्य से दर्शकों को प्रसन्न करता है और चंद्रमा अपनी चंद्रिका से संसार को सुशीतल करता है।
  - १३ व्यतिरेक—चन्द्र कलंकित है और उसका मुख निष्कलंक है।
  - १४ निदर्शना—उसके मुख में चन्द्रमा की सुखमा है।
  - १४ अप्रस्तुतप्रशंसा—चन्द्रमा उसके मुख के सम्मुख मिलन है।
  - १६ अतिशयोक्ति वह मुख एक दूसरा चन्द्रमा है।
- १७ तुल्ययोगिता—चन्द्रमा श्रीर कमल उसके मुख के कारण होन, मलीन श्रीर विलीन हुए।

इसी प्रकार अनेकों सादृश्य-मृत्वक अलंकारों का मृत्व उपमा अलंकार है। इनके भी अनेकों भेदोपभेद हैं। ये साधारण उदाहरण हैं।

२ उपमेयोपमा (Reciprocal Comparison)

जहाँ उपमेय और उपमान ( एक दूसरे के उत्कर्ष के लिये एक वही उपमान मिलने के कारण ) परस्पर उपमान और उपमेय हों वहाँ उपमेयोपमा होती है।

१ दो सिंहो का मनो अचानक हुआ समागम। राक्षस से था न्यून न किप या किप से था वह कम। रा० च० उ० २ सब मन रंजन हैं खंजन से नैन आली
नैनन से खंजन हू लागत चपल हैं!
मीनन से महा मनमोहन हैं मोहिबे को
मीन इनहीं से नीके सोहत अमल हैं।
मृगन के लोचन से लोचन हैं रोचन ये
मृग हग इनहीं से सोहे पलापल हैं।
'स्रित' निहारि देखी नीके ऐरी प्यारीजू के
कमल से नैन अह नैन से कमल हैं!

३ अनन्वय (Self comparison)

जहाँ ( उपमान के अभाव में ) एक ही वस्तु को उपमान और उपमेय भाव से कहा जाय वहाँ यह अलंकार होता है ।

उस काळ दोनो में परस्पर युद्ध वह ऐसा हुआ है योग्य बस कहना यही अद्भुत वही ऐसा हुआ। गुप्तजी उस युद्ध के ऐसा वही युद्ध था, यह जो उक्त है उससे इसमें परस्पर अनन्वयारमक इपमोपमेय भाव है।

# ४ स्मर्ण (Reminiscence)

पूर्वानुभूत वस्तु के समान किसी वस्तु (उपमान) के देखने आदि से उसका (उपमेय) जहाँ स्मरण हो वहाँ स्मरण अलंकार होता है।

देखता हूँ जब पतला इन्द्रधनुषी हलका
रेशमी घूडूँट बादल का खोलती है कुमुद-कला
तुम्हारे मुख का ही तो ध्यान मुझे तब करता अन्तर्भान। पंत
यहाँ पूर्व दृष्ठ मुख का कुमुद-कला से बादल के रेशमी घूँ घुट के
हटने का दृश्य देखकर स्मरण हो आता है।

मै पाता हूँ मधुर ध्वनि में कूजने में खगों के मीटी ताने परम प्रिय की मोहिनी वंशिका की। हरिस्रीध

यहाँ पित्रयों का कलरव सुनकर कृष्ण की वंशी-ध्वनि की स्मृति हो आती है। छू देती है सदु पवन जो पास आ गात मेरा तो हो जाती परम सुधि है श्याम प्यारे करों की । हरिस्रोध इसमें श्रनुभवात्मक स्मरण है।

## तीसरी द्वाया

# आरोपमूल अभेदप्रधान

जहाँ उपमेय और उपमान के साधर्म्य में श्रमेद रहता है वहाँ साहरयगर्भ श्रमेद-प्रधान भेद होता है। इसके दो भेद होते हैं— श्रारोपमूल श्रीर अध्यवसायमूल। पहले मे रूपक श्रादि छ श्रीर दूसरे मे उद्प्रेचा श्रीर श्रितरायोक्ति दो श्रलंकार श्रादे हैं।

## ध रूपक (Metaphor)

उपमेय में उपमान के निषेध-रहित आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं।

## अभेद रूपक

जहाँ उपमेय में अमेद-रूप से उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ अमेद रूपक होता है।

त्रारोप का त्रर्थ है एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना कर लेना। इस प्रकार उपमेय त्रौर उपमान की एकरूपता होने से— भिन्नता का कोई भाव नहीं रहने से, रूपक त्र्यलंकार होता है।

रूपक में उपमेय का निषेध नहीं किया जाता है जैसा कि अपह नुति में उपमेय का किया जाता है। दोनों के आरोप में यही अन्तर है। उपमा में उपमेय और उपमान का भेद बना रहता है पर रूपक में भिन्न होते हुए भी दोनों एकरूपता को प्राप्त कर लेते हैं। उपमा में दोनो का साहश्य रहता है और इसमें एकरूपता रहती है। वाचक-धर्म जुप्तोपमा में उपमान पहले रक्खा जाता है, जैसे चन्द्रमुख। अर्थ होता है चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख पर रूपक में उपमेय पहले रक्खा जाता है, जैसे मुखचन्द्र। दोनों में यही अन्तर है।

श्रभेद दो प्रकार का होता है—श्राहार्य श्रौर वास्तव। जहाँ श्रभेद त होने पर भी श्रभंद मान लिया जाता है वहाँ श्राहार्य श्रौर जहाँ बस्तुत: श्रभेद की कल्पना की जाती है वहाँ वास्तव श्रभेद होते हैं। रूपक में श्राहार्य होता है। जैसे—

रामचन्द्र मुखचन्द्र निहारी

इसर्म 'मुखचन्द्र' का अर्थ है, मुख ही चन्द्रमा है। यहाँ मुख और चन्द्रमा दो वस्तुएँ पृथक्-पृथक् हैं पर आहार्य अभेद से एकरूप मान लिया गया है। वास्तव अभेद भ्रान्तिमान अलंकार में होता है।

अभेद के तीन भेद होते हैं -सम, अधिक और न्यून।

(१) जहाँ उपमेय में उपमान की न्यूनता या श्रिधिकता के बिना ह्यों का त्यों श्रारोप होता है वहाँ सम श्रभेद रूपक होता है। जैसे

बाती विभावरी जाग री।

अंबर-पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा-नागरी। प्रसाद इसमें तीन रूपक हैं। श्रंबर में पनघट का, तारा में घट का श्रीर ऊषा में नागरी का सम श्रभेद रूप से श्रारोप किया गया है।

संपति चकई भरत चक मुनि आयसु खेळवार। तेहि निशि आश्रम पींजरा राखे भा भिनसार। तुससी इसमें भी समान रूप से श्रभेद का श्रारोप है।

(२) जहाँ उपमेय में उपमान के आरोप के अनन्तर कुछ अधिकता कही जाती है वहाँ अधिक रूपक है और (३) जहाँ न्यूनता कही जाती है वहाँ न्यून रूपक होता है। यह एक प्रकार का ज्यतिरेकालङ्कार है।

जगत की सुन्दरता का चाँद सजा लांछन को भी अवदात। सुद्दाता बदल बदल दिन रात नवलता ही जग का आहाद। पन्त सुन्दरता में चन्द्रमा का श्रारोप है पर यह चाँद लांछन को भी श्रवदात बना देता है। यही श्रधिकता है।

नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुवर किंकर कुसुद चकोरा।
/ डिदित सदा अथइहि कबहूँ ना, घट ही न जग नभ दिन-दिन दूना।

यहाँ यश में नये चन्द्रमा का आरोप है। चन्द्रमा घटता-बढ़ता है पर यश: रूप चन्द्रमा सदा उदित रहता है, कभी अस्त नहीं होता। उपमेय की यही अधिकता है।

उषा गंगीली, किन्तु, सर्जान उसमें वह अनुराग नहीं। निर्मार में अक्षय स्वर-प्रवाह है पर वह विकल विराग नही। ज्योत्स्ना में उज्जवलता है पर वह प्राणों का मुसकान नही। फूलों में हैं वे अधर, किन्तु उनमें वह मादक गान नहीं। मिलिंक्

यहाँ उपमान श्रधर श्रादि की स्वाभाविक श्रवस्था से कुछ न्यूनता दिखायी गयी है। ·

विना सरोवर के खिला देखो वदन-सरोज।
बाहुलता मृदु मंजु है सुमन न पाया खोज। राम
यहाँ सरोवर श्रीर सुमन की न्यूनता वर्णित है।
सम श्रभेद रूपक के तीन भेद होते हैं—सावयव, निरवयव श्रीर
परंपरित।

### सावयव (साङ्ग) रूपक

उपमेय के अवयवों के सहित उपमान के अवयवों के आरोप किये जाने को सावयव रूपक अलंकार कहते हैं।

इसके दो भेद होते हैं—समस्त-वस्तु-विषय श्रीर एकदेशविवर्ति।
१ समस्त-वस्तु-विषय वह है जिसमें सभी श्रारोप्यमाणों—उपमानों
श्रीर सभी श्रारोप के विषय—उपमेयों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया
जाय।

१ मेरी आशा नवल लितका थी बड़ी ही मनोज्ञा नीले पत्ते सकल उसके नीलमों के बने थे। हीरे के थे कुसुम, फल थे लाल गोमेटकों के पत्नों द्वारा रचित उसकी सुन्दरी डंटियाँ थीं। हरिझीश्व

इसमें श्राशा उपमेय की नवललिका उपमान में एक रूपता मान कर श्रारोप्यमाणों—नीलम, हीरा, गोमेद, पन्ना का श्रीर श्रारोप के विषयों—पत्ता, फूल, फल, डंटी का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है।

> टंकार ही निर्घोष था, शरबृष्टि ही जलबृष्टि थी। जलती हुई रोषाग्नि से उद्दीप्त नियुत् दृष्टि थी। गांडीव रोहित रूप था रथ ही सशक्त समीर था। इस काल श्रञ्जुंन वीरवर अद्भुत जलद गम्भीर था। गुप्तजी

यहाँ श्रजु न श्रीर बादल में श्रभिन्नता बतला करके शब्द द्वारा सर्वत्र उपमेयों में उपमानों की स्पष्टत: स्थापना की गयी है। आनन अमल चन्द्र चन्द्रिका पटीर पंक दसन अमंद कुंद कलिका सुढंग की। खंजन नयन पदगाँति सृदु कंजनि के मंजुल मराल चाल चलत उमंग की। किवि 'जयदेव' नभ नखत समेत सोई ओढ़े चाह चूनिर नवीन नील रंग की। खाज भिर अराज बजराज के रिझाइबे को सुन्दरी सरद सिधाई सुचि अंग की।

इसमें शरद की सारी सामग्री—चन्द्र, चिन्द्रका आदि में नायिका के अंगों—मुख, नयन, दशन आदि का आरोप है। इस प्रकार शरद् ऋतु में सुन्दरी नायिका का रूपक है।

(२) एक-देश-विवर्ति रूपक वह है जिसमें कुछ आरोप्यमाण वा आरोप के विषय तो शब्दत: स्पष्ट कहे जम्यें और कुछ अर्थ के बल से - आचिप्त होते हों।

जीवन की चंचछ सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली,

फँस गईं मनोहर भावों की मछिछयाँ सुघर भोडीभाछो। पन्त इसमें मछिलयाँ फँसाने के सभी साधन हैं। सावयव उपमेय और उपमानों को शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है पर मैंने का उपमान उक्त नहीं है। पर मछली फँसाने का काम होने से मैंने के स्थान पर धीवर उपमान का सहज ही श्राक्षेप हो जाता है।

नाम पहरुआ दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट। छोचन पद निज यंत्रिका प्राण जाहि केहि बाट। तुलसी यहाँ शब्द द्वारा श्रोरों का स्पष्ट कथन तो है पर बन्दी उपमान का

यहाँ शब्द द्वारा श्रीरों का स्पष्ट कथन तो है पर बन्दी उपमान का श्रारोप शब्दत: उक्त नहीं पर उसका श्राक्षेप श्रर्थ-बल से हो जाता है।

तरल मोती से नयन भरे मानस से छे डठे स्नेह घन, कसक-विद्यु-पलकों के हिमकण, सुधि स्वाती की लॉह पलक की सीपी में उतरे। महादेवी

इसमे श्रॉस् पर तरल मोती का श्रारोप है। श्रॉस् उपमेय का शब्द से कथन नहीं है पर श्रन्य श्रारोपों के द्वारा उपमेय श्रॉस् स्वतः श्राचिप्त हो जाता है। इसके श्रन्य श्रवयवों—स्तेह-धन, कसक-विद्यु, सुधि-स्वाती, पलक-सीपी का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है। इससे यह भी एकादेशविवर्ति रूपक है।

### निरवयव (निरङ्ग ) रूपक

अवयवों से रहित उपमान का जहाँ उपमेय में आरोप किया जाता है वहाँ यह अलंकार होता है।

इसके दो भेद होते हैं-- १ शुद्ध और २ मालारूप।

१ शुद्ध रूप वह है जिसमें श्रवयवों के बिना उपमान का उपमेय में आरोप हो।

इस हृदय-कमल का घिरना अलि-अलकों की उलझन में। ऑस्-मरन्द का गिरना मिलना निःश्वास-पवन में। प्रसाद इसमें चार रूपक हैं जो निरवयव है।

हरि मुख-पंकज, अ-धनुष लोचन-खंजन मित्त। अधर-विव कुंडल-मकर बसे रहत मो चित्त। प्राचीन मुख-पंकज, भ्रू-धनुष, कुएडल-मकर आदि मे सामान्य गुणों को लेकर रूपक बाँधा गया है। इनमे श्रङ्गों का वर्णन नहीं है।

कनक-छाया में जब कि सकाल खोलती कलिका उर के द्वार।

सुरिम-पीड़ित मधुपो के बाल तड़प बन जाते है गुंजार। पंत इसमें निरवयव रूपक का भिन्न रूप है। उर में द्वार का रूपक है और मधुपों के बाल में गुंजार का रूपक है।

२ माला-रूपक वह है जिसमे एक उपमेय में श्रवयवों के बिना श्रनेक उपमानों का श्रारोप हो।

> ओ चिंता की पहली रेखा, भरे विश्ववन की न्याकी, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली।

हे अभाव की चपछ बालिके, री छलाट की खल रेखा। प्रसाद यहाँ चिता में विश्व वन की न्याली आदि उपमानो का आरोप किया गया है जो निरवयव हैं।

धूम धुँ आरे काजर कारे हम ही विकरारे बादर मदनराज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फणधर। पन्त यहाँ बादर में दूसरी पंक्ति के दो निरवयव उपमानों का आरोप है। वे वीर थे, वे धीर थे, थे क्षीर-सागर धर्म के। जानीन्द्र थे मानीन्द्र थे वे थे धराधर कर्म के। वे क्रोध में यमराज वे लातण्य में रितनाथ थे।
भूमीदवरों के माथ थे सुरलोक पित के हाथ थे। रा० च०
एक राजा दशरथ उपमेय में इन अनेक निरवयव उपमानों का
आरोप किया गया है।

### परंपरित रूपक

जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो, वहाँ यह अलंकार होता है।

इसमें एक उपमेय में किसी उपमान का आरोप पहले होता है। पीछे उसके आधार पर दूसरे रूपक का निरूपण होता है। पहला कारण रूप और दूसरा कार्य रूप होता है। परंपरित का अर्थ है कार्य-कारण-रूप से-आरोपों का परंपरा होना। यह दो प्रकार का है।

१ शिलष्ट शब्द-मृलक अर्थात् शिलष्ट शब्दों के प्रयोग में जहाँ रूपक हो।

> खर-वाण-धारा-रूप जिसकी प्रज्ज्वित ज्वाला हुई। जो वैरियों के न्यूह को श्रन्यन्त विकराला हुई। श्री कृष्ण रूपी वायु से प्रेरित धनश्चय ने वहाँ,

कौरव चमू वन कर दिया तत्काल नष्ट जहाँ तहाँ। गुप्तजी यहाँ धनञ्जय त्रज्ञेन में धनञ्जय त्रिन का त्रारोप ही कारण है कि ज्वाला और वायु के रूपक बाँधने पड़े हैं। यहाँ धनञ्जय शब्द रिलष्ट है।

२. भिन्न-शब्द-मूलक वह है जिसमें बिना खोब के भिन्न-भिन्न शब्दों में त्रारोप हो।

तिर रही अनुप्ति जलिय में नीलम की नाव निराली। काला पानी वेला सी है अंजन रेखा काली। प्रसाद अनुप्ति में जलिय का जो आरोप है वही रूपकातिशयोक्ति से ऑखों में नाव और अंजन-रेखा में काला पानी वेला के आरोप का हेतु है।

वाड़व-ज्वाला सोती थी इस प्रयाय-सिन्धु के तल में।
प्यासी मद्दली सी आँखें थीं विकल रूप के जल में। प्रसाद
आँखों में मद्दली का आरोप ही रूप में जल के रूपक का कारण
है। यहाँ सी उपमा का आमक है। पर उपमा है नहीं। क्रपक ही है।

तुम बितु रघुकुल-कुमुद विधु सुरपुर नरक समान, यहाँ रघुकुल में कुमुद के आरोप के कारण ही रामचंद्र में विधु का आरोप किया गया है जो समस्त पद से है।

### ताद्रुप्य रूपक

उपमेच को उपमान का जहाँ दूसरा रूप कहा जाता है वहाँ तद्र्प होने से यह अलंकार होता है।

त्रर्थात् उपसेय उपमान का रूप प्रहण करता है पर उससे भिन्त कहा जाता है।

यह कोकनद-मद-हरिणी क्यो उड़ गयी मुख-लालिमा।
क्यो नील-नीरज-लोचनों की छा गयी यह कालिमा।
क्यों आज नीरस दल सहश मुख-रंग पीला पड़ गया।
क्यों चिन्द्रका से हीन है यह चन्द्रमा होकर नया। पुरो०
दमयन्ती के मुख को नया चन्द्रमा बताकर तद्रूपता दिखायी गयी
है पर चिन्द्रका से हीन कहने के कारण उसमें न्यूनता भी प्रगट कर
दी गयी है।

दुइ भुज के हरि रघुवर सुन्दर भेस। एक जीभ के लिखिमन दूसर सेस। तुलसी दसरा शेष तो बताया गया पर एक जीभ के कर

लछुमन को दूसरा शेष तो बताया गया पर एक जीम के कहने से न्यूनता भी दिखा दी गयी। अधिक और सम भी इसके भेद होते हैं।

# ६ परिगाम (Commutation)

जहाँ असमर्थ उपमान उपमेय से अभिन्न होकर किसी कार्य के साधन में समर्थ होता है वहाँ परिणाम अलंकार होता है।

मेरा शिश्च संसार वह दूध पिये परिपुष्ट हो।

पानी के ही पात्र तुम प्रभो रुष्ट वा तुष्ट हो। गुप्तजी

यहाँ संसार उपमान जब तक उपमेप (शिशु) से एकरूप नहीं
होता तब तक उपमान का दूध पीना कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता।

पद-पंक्रज ते चळत वा कर-पंक्रज छै कंजु।

मुख-पंक्रज ते कहत हरि वचन रचन मुद मंजु। प्राचीन
इससे पंक्रज जब तक पद, कर और मुख से एकरूप नहीं हो

जाता तब तक चलने, लेने श्रीर कहने का कार्य नहीं सिद्ध हो सकता। हिप्पणी—जहाँ उपमान स्वयं काय करने में समर्थ होता है वहाँ रूपक होता है। जैसे, पुलक-कदम्ब खिले थे श्रीर जहाँ उपमान उपमेय में एकरूप होकर किसी कार्य के करने में समर्थ होता है वहाँ परिणाम होता है।

## ७ सन्देह ( Doubt )

जहाँ किसी वस्तु के सम्बन्ध में सादृश्य-मूलक सन्देह हो वहाँ यह अलंकार होता है।

कि, क्या, किंवा, धौं, किधौं आदि शब्दो द्वारा सन्देह प्रकट किया

जाता है। कही य नहीं भी रहने।

१ का जर्ल के कूट पर दीप-शिखा सोती है कि, ह्याम बन-मण्डल मे दामिनी की धारा है? यामिनी के अञ्चल मे कलाधर की कोर है कि, राहु के कबन्ध पे कराल केतु तारा है? 'शहूर' कसौटी पर कञ्चन की लीक है कि, तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है? काली पाटियों के बीच मोहिनी की माँग है कि, हाल पर खाँडा नामदेन का दुधारा है? सन्दरी की माँग के निएएय मे यहाँ सन्देह है।

२ अन भर मे देखी रमणी ने एक त्रयाम आभा बाँकी।
क्या शस्य-त्रयामला भूतल ने दिखलाई निज नर-झाँकी ?
किवा उत्तर पड़ा अवनी पर कामरूप कोई घन था ?
एक अपूर्व ज्योति थी जिसमें जीवन का गहरापन था। गुप्तजी
राम के सम्बन्ध में शूर्पण्खा का सन्देह है।

३ निदा के उस अलिसित वन में वह क्या भावी की छाया ? हग पलकों में विचर रही या वन्य देवियों की माया ? पंत पंत के सन्देह का निराला ही ढंग हैं:

४ कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहाँ ? कहूँ दानवी तो उसमें है यह छावण्य की छोच कहाँ ? वनदेवी समझूँ तो वह तो होती है भोछी भाछी ? तुम्हीं बताओ अतः कौन तुम हे रंजित रहस्य वाछी । गुप्तजी इसमें श्रनेक संकल्प-विकल्प के बाद भी सन्देह बना रहता है। इसमें सन्देह-वाचक शब्द नहीं है।

# द आन्ति या अम (Mistake or Error)

जहाँ अम से किसी अन्य वस्तु को अन्य वस्तु मान लें वहाँ आन्ति या अम अलंकार होता है।

१ अति सर्शकित और सभीत हो मन कभी यह था अनुमानता । त्रज समूल विनाशन को खड़े यह निशाचर हैं नृप कंस के । हरिख्रीध

२ इसुम जानि शुक चोंच पर श्रमर गिर्यो मँडराय। सोहू तेहि चाहत घरन जासुन फल ठहराय। श्रानुद्धाद

३ पृन्दावन विद्युत फिर्रें राधा नन्दिकशोर।
नीरद यामिनि जानि सँग डीलें बोलें मोर। प्राचीन
१ ले में निशाचर का, २२ मे कुसुम तथा जामुन फल का श्रीर
३२ में सघन मेघ का श्रम है।

## ६ उल्लेख (Representation)

जहाँ एक ही वर्णनीय विषय का निमित्त-मेद से अनेक प्रकार का वर्णन हो वहाँ उल्लेख अलंकार होता है।

(क) ज्ञातात्रों के भेद से एक ही पदार्थ का जहाँ भिन्न-भिन्न विधि से उल्लेख हो वहाँ प्रथम उल्लेख होता है। जैसे, घनघोष समझ मयूर छगे क्कने। समझी गजेन्द्र ने दहाड़ मृगराज की सागर ने समझी प्रभंजन की गर्जना, पर्वतों ने समझी कड़क महावज्र की। गंगाधर चौंके जयघोष को समझके, गंगा आ रही है ब्रह्मछोक से गरजती। 'स्नार्यावर्त' महाकाव्य से

यहाँ जयघोष को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न रूप से समभा है।

(ख) जहाँ एक ही व्यक्ति विषय-भेद के कारण किसी पदार्थ को श्रमेक रूपों में देखता है वहाँ दूसरा उल्लेख होता है।

विन्दु में थीं तुम सिन्धु अनन्त एक सुर में समस्त संगीत। एक कल्कि में अखिल वसंत धरा पर थीं तुम स्वर्ग पुनीत। पंत यहाँ एक ही व्यक्ति ने प्रिया को अनेक रूपों मे जाना-माना है। तू रूप है किरन में सौन्दर्य है सुमन में,
तू प्राण है पवन में विस्तार है गगन में।
तू ज्ञान हिन्दुओं में ईमान सुस्छिमों में,
तू प्रेम किश्चियन में है सन्य तू सुजन में। रा० न० त्रि०
यहाँ एक ही कवि ने परमात्मा को अनेक रूपों में देखा है।

१० अपह्रुति ( Concealment )
अपह्रुति का अर्थ है गोपन, छिपाना, वारण, निषेध आदि ।
जहाँ प्रकृत (उपमेय ) का निषेध करके अप्रकृत (उपमान)
का स्थापन (आरोप) किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है ।

इसमें सच्ची बात को छिपाकर दूसरी बात कही जाती है। कहीं-कहीं उपमेयोपमार्न-भाव के विना भी श्रपह्नुति होती है। श्रपह्न ति का श्रर्थ है गोपन (छिपाना) या निषेध। श्रपह्नुति सात प्रकार की होती है।

१ शुद्धापह्नुति—वह है जिसमें वास्तविक उपमेय का निषेधात्मक शब्द द्वारा छिपा करके उपमान का श्रारोप किया जाय। इसको शाब्दी श्रपह्नुति कहते हैं।

> दुख अनल शिखायें न्योम में फूटती हैं, यह किस दुखिया का है कलेजा जलाती । अहह अहह देखों दूटता है न तारा पसन दिख जले के गात का हो रहा है। हरिश्रीध

यहाँ उपमेप तारा का निषेध करके गात के पतन रूप उपमान का आरोप किया गया है। यहाँ शब्दत: निषेध है।

चित्रक देख फिर चरण चूमने चला चित्र चेरा। वे दो ऑठ न थे राधे था एक फटा उर तेरा। गुप्तजी यहाँ भी शब्दत: ऋोठ का निषेध करके फटे उर का ऋारोप किया गथा है।

२ कैतवाह्नुति—वह है जिसमें उपमेय का प्रत्यच निषेध न करके कैतव से अर्थात् मिस, व्याज, छल आदि शब्दों द्वारा निषेध किया जाय। इसको आर्थी अपह्रुति भी कहते हैं।

श्रीकृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे।
सब शोक अपना भूळ कर करतल युगळ मलने लगे।
सुल बाल रिव सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ।
प्रलयार्थ उनके मिस वहाँ न्या काल ही क्रोधित हुआ? गुप्तजी
यहाँ अर्जुन उपमेय का मिस शब्द के अर्थ-बल से निषेध करके

काल का आरोप किया गया है।

३ हेत्वपहुति—वह है जिसमें कारण सहित उपमेय का निषेध करके उपमान का स्थापन होता है।

पहले आँखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे। छींटे वही उड़े थे बड़े-बड़े अश्रु वे कब थे? गुप्तजी इसमें कारण के साथ अश्रु का निषेध करके छींटों की स्थापना की गयी है।

> रयाम रंग यह रवेत रंग है रमणी-दग का रूप नहीं। गरल और अमृत ये दोनों भरे हुए हैं सत्य यहीं। सहदय जन पर जब होता है इनका देखो गाढ़ निपात।

बेसुच और सुदित क्यों होते अगर नहीं होती यह बात। पोहार इसमें प्रकृत रयाम और श्वेत रंग का निषेध करके उनमें गरल और असृत का आरोप किया गया है जिसका कारण उत्तराद्ध में स्पष्ट है।

४ भ्रांतापह्नुति—वह है जिसमें सत्य बात को प्रकट करके किसी की शंका को दूर किया जाता है। भ्रान्तापह्नुति को 'निश्चय' के नाम से एक स्वतंत्र श्रतंकार भी माना गया है।

> यह नहीं है प्रोम यह उन्माद की है रूप गहिंत, देख सुन्दरता किसी की वासना आकृष्ट होती। प्रोम अनुभव के पुछक में स्रोत सा भानन्त में भर, प्राण को मन को न्हिलाता बिसुध सा करके''। महं

कृष्ण ने राधा के प्रेम को वासना बता कर उसके प्रेम की भ्रांति को मिटा दिया है श्रोर सच्चे प्रेम के रूप को भी स्पष्ट कर दिया है।

आनन है अरविंद न फूले अलीगन भूलि कहाँ मड्रातु हो। कीर तुम्हें कहाँ वायु लगी अम बिब से ओटतु को ललचातु हो। 'दास' जू व्याली न बेनी रची तुम पापी कलापी कहा इतरातु हो। बोलर्त बाल न बाजत बीन कहा सिगरे सुगृ घेरत जातु हो।

यहाँ आनन, ओठ, बेनी और बाला की वाणी की यथार्थता को प्रकट करके कमल, बिंबाफल, साँपिन और वीणावादन होने का भ्रम दूर किया गया है।

पू पर्यस्तापह्नुति—में किसी वस्तु के धर्म का निषेध दूसरी वस्तु में उसके आरोप के लिये किया जाता है।

पर्यस्त का अधे ही है फेंका हुआ। इसमें एक वस्तु का धर्म दूसरी वस्तु पर फेंका जाता है, आरोपित किया जाता है। अत: जिस वस्तु के धर्म का निषेध किया जाता है प्राय: वह दो बार आता है।

धनी नहीं धनवान हैं संतोषी धनवान। निधन दीन नहिं दीन हैं क्षुद्र-हृदय जन मान। राम

संतोषी में धनवान के धर्म का आरोप करने के लिये धनी में धनवान के धर्म का निषेध किया गया है। ऐसे ही चुद्र-हृद्य जन में दीनता का आरोप करने के लिये निधन में दीनता का निषेध किया गया है।

नहीं सक सुरपति अहें सुरपति नन्दकुमार। रतनाकर सागर न है मधुरा नगर बजार। प्रेमी

इसमें शक्र का इसिलिये निषेध है कि उसका धर्म नंदकुमार में आरोप करना अभीष्ट है। ऐसे ही सागर के धर्म का निषेध करके उसका बाजार में आरोप किया गया है।

६ छेकापहुति—में श्रपनी गुप्त बात प्रकट होने पर मिथ्या समाधान द्वारा उसे छिपाया जाता है।

ऐनक दिये तने रहते हैं अपने मन साहब बनते हैं। उनका मन औरों के काबू क्यों सिख सज्जन ? ना सिख बाबू। उपाठ अपने सज्जन के संबंध में गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने के कारण उसे 'बाबू' के मिथ्या समाधान से खिपाया गया है। भयो निपट मो मन मगन सखी लखत घनश्याम। लख्यौ कहाँ नँदलाल नैहिं जलधर दीपति धाम। प्राचीन

जब श्रंतरंग सखी से नायिका ने यह कहा कि मेरा मन घनश्याम को देखते ही मगन हो गया तब उसकी सखी ने पूछा कि नंदलाल को कहाँ देखा ? इससे नायिका ने अपने रहस्य को प्रकट होता जानकर इस मिथ्या उत्तर से कि मै काले मेघ के विषय में कह रही हूँ, सत्य को छिपाया है।

- ७ विशेषापह्नुति—में विशेष प्रकार से अपह्नुति—गोपन के कार्य का वर्णन किया जाता है।
  - (क) पुलक प्रकट करती है धूरणी हरित तृणों की नोकों से। मानो झीम रहे हैं तरु भी मन्द पवन के झोकों से। गुप्तजी

यहाँ न तो शब्दत: निषेध है श्रौर न मिस श्रादि शब्दों के अर्थ द्वारा ही। फिर भी हरित तृणों की नोंको को छिपाकर पृथ्वी के पुलक की स्थापना की गयी है। यहाँ अर्थ श्रानिप्त है।

(ख) रोकर रज में छोटो न भरत, ओ भाई यह छाती टंढी करो सुमुख सुखदायी। मानस के मोती यों न विखेरो, आओ उपहार रूप यह हार मुझे पहनाओ। गुप्तजी

यहाँ आँसू की बूँदों को हार कहकर छिपाया गया है। पर यह न तो शाब्दी और न आर्थी अपहुति का रूप है। आँसू को मोती कहने में रूपकातिशयोक्ति है।

(ग) वे मुस्कुराते फूळ नहीं, जिनको आता है मुरझाना।
वे तारों के दीप नहीं, जिनको भाता है बुझ जाना।
वे नीळम से मेघ नहीं, जिनको है घुळने की चाह।
वह अनन्त ऋतुराज नहीं, जिसने देखी जाने की राह। महादेवी

इसमें निषेध का रूप तो है पर आरोप का रूप नहीं।

# चौथी छाया

## अभेद-प्रधान ( अध्यवसायमूल )

## ११ उत्प्रेक्षा (Poetical fancy)

जहाँ प्रस्तुत की-उपमेय की अप्रस्तुत-रूप में-उपमान-रूप में संमावना की जाय वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।

उपमा में उपमेय श्रौर उपमान की समता दिखलायी जाती है, रूपक में उनकी एकरूपता कर दी जाती है श्रौर उत्प्रे द्या में उनकी समानता की संभावना संशय रूप से की जाती है। उपमा में दोनों की भिन्नता पूरी-पूरी प्रतीत होती है, रूपक में वह प्राय: नहीं ही रहती श्रौर उत्प्रे द्या में वह कम हो जाती है। जैसे, चन्द्रमा-सा मुख है उपमा, मुख ही चन्द्रमा है—रूपक श्रौर मुख मानो चन्द्रमा है—उत्प्रे द्या।

उस्प्रे चालंकार के दो प्रधान भेद होते हैं—? वाच्या और र प्रतीयमाना। जहाँ मनु, मानो, जनु, इव, प्रायः, क्या आदि वाचक शब्दों में कोई हो वहाँ वाच्या और जहाँ वाचक शब्द न हो वहाँ प्रतीयमाना होती है। जहाँ उपमेय और उपमान भाव के विना केवल संभावना-वाचक शब्द हों वहाँ उत्प्रे चा नहीं होती। ज्यों, यथा, जैसे, सी आदि वाचक शब्दों का उत्प्रेचा में प्रयोग दोष सममा जाता है। क्योंकि ये समानता के बोधक हैं। इनका प्रयोग साधर्म्य बोधक आतं-कारों में ही होता है।

हेतूत्प्रेचा श्रोर फलोत्प्रेचा में विना उपमेय-उपमान-भाव के ही उत्प्रेचा होती है। लच्चण में सामान्यत: प्रस्तुत-श्रप्रस्तुत का निर्देश है। उसको उपलच्चण-मात्र कहा जा सकता है।

वाच्योत्प्रेचा तीन प्रकार की होती है—वस्तूत्प्रेचा, हेतूत्प्रेचा श्रीर फलोत्प्रेचा। इनके भी दो-दो उपभेद होते हैं—उक्तविषया या उक्तास्पदा श्रीर श्रतुक्तविषया वा श्रतुक्तास्पदा।

जिसकी संभावना की जाय वह संभाव्यमाना श्रौर जिसमें संभा-वना की जाय सो संभाव्य वा श्रास्पद वा विषय वा प्रश्रय कहलाता है। जहाँ दोनों रहते हैं वहाँ उत्प्रे ज्ञा उक्तास्पदा होती है श्रौर जहाँ केवल संभाव्यमान—जिसकी उत्प्रे ज्ञा की जाती है, वही रहे तो वहाँ श्रमुक्तास्पदा उत्प्रेज्ञा होती है।

# वस्तृत्प्रेक्षा

एक वस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में संभावना करने को वस्तुत्त्रोक्षा कहते हैं।

१ उक्तविषया---

इसके अनन्तर अंक में रक्षे हुए सुस्नेह से, शोभित हुई इस माँति वह निर्जीव पित के देह से, मानो निदाबारंभ में संतप्त आतप-जाल से, छादित हुई विपिनस्थकी नव पितत किंग्रुकशाल से। गुप्तजी

इसमे जो उत्प्रेचा है उसके विषय—उत्तरा श्रौरं निर्जीव देह उक्क हैं। क्योंकि इन्हीं पर विपिनस्थली श्रौर किंशुकशाल की संभावना की गयी है।

रानी पहने थी पीत चीनांशुक उसमें, शोभवी थी जर की किनारी नेत्र-रंजिनी। मानो शची रानी घिरी सोने की घटाओं से और लिपटी हो जलधर-घौत दामिनी। आयींवर्त

यहाँ प्रस्तुत चीनांशुक और जर की किनारी में अप्रस्तुत सोने की घटा और दामिनी की संभावना से उत्प्रेत्ता है। विषय उक्त है।

सूर्योदभासित कनक कलका पर केतु था, यह उत्तर को फहर रहा किस हेतु था। कहता सा था दिखा दिखा कर कर कला— यह जंगम साकेत देव-मन्दिर चला। गुप्तजी

इसमें पताका उड़ने पर 'यह जंगम साकेत जा रहा है' यही उत्प्रेचा की गयी है। इसमें विषय उक्त नहीं है।

> आयी मोद-प्रिता सोहागवती रजनी, चाँदनी का आँचछ सम्हाछती सकुचती, गोद में खेळाती चन्द्र चन्द्रमुख चूमती, झिल्छी रव गूँजा, चछीं मानो वनदेवियाँ छेने को बछैया निशारानी के सछोने की। वियोगी

वनदेवियों के बलैया लेने में अनुपम उत्प्रेचा है। इसमें उत्प्रेचा का विषय उक्त नहीं है।

## हेत्रप्रेक्षा

अहेतु में हेतु की अर्थात् अकारण को कारण मानकर जो उस्प्रेक्ष की जाती है वह हेत्स्प्रेक्षा कही जाती है।

इसके दो भेद होते हैं—सिद्धविषया और श्रांसद्धविषया। जहाँ उत्प्रे ज्ञा का विषय सिद्ध श्रर्थात् संभव हो वहाँ पहली और जहाँ विषय श्रसिद्ध श्रर्थात् श्रसंभव हो वहाँ दूसरी होती है।

#### १ सिद्धविषया—

दुर्जन दले सञ्जन मिले दो ल्यभ हों जो साथ ही तो बुध विवेकी चित्त में आह्वाद क्यों पावें नहीं। रजनीश जाता है चला दिवसेश आता है यहाँ मानो इसीसे पक्षियों का वृन्द गाता है यहाँ। रा० च० उपा०

यहाँ पित्तयों के गाने की जो उस्त्रे ज्ञा की गयी है उसका प्रातः-काल कारण हो सकता है।

सारा नीला सलिल सिर का शोक-छाया-पगा था।

कंजो में से मधुप कढ़ के घूमते से अमे से।

मानो खोटी विरह घटिका सामने देख के ही।

कोई भी थी अवनतमुखी कान्ति-हीना मलीना। हरिश्रीध

किसी के कान्तिहीन, मलीन श्रीर नम्रमुखी होने की उत्प्रेत्ता
का कारण यह घटिका हो सकती है।

#### २ असिद्धविषया-

मीर मुकुट की चन्द्रकिन यों राजत नँदर्नद् । मनु सिस सेखर को अकस किय सेखर सत चन्द् । बिहारी इसमें शेखर शतचन्द् का जो कारण शशि-शेखर की प्रतिद्वन्द्विता कहा गया है वह ऋसिद्ध है ।

करते हुए गर्जन गगन में दौड़ते हैं घन यथा हयं, गज, रथादिक शब्द करते चळ पड़े अगणित तथा। उड़ने लगी सब ओर, रज होने लगी कंपित धरा, मानों न सह कर भार यह ऊपर चली करके स्वरा। गुप्तजी धूल के रूप में पृथ्वी के ऊपर उड़ने की जो उत्प्रेत्ता की गयी है उसका हय, गज आदि का भार न सहना कारण नहीं हो सकता। अतः असिद्धास्पदा हेतूरप्रेत्ता है।

### फलोरप्रेक्षा

जहाँ अफल में फल की संमावना की जाय वहाँ फलो-रत्रेक्षा होती है ी

हेत्रूत्रे चा के समान इसके भी दो भेद होते हैं। १ सिद्धविषया फलोत्रे चा—

> क्या लोक-निद्रा भंग कर यह वाक्य कुक्कुट ने कहा— 'जागो, उठो, देखो कि नम मुक्तावली बरसा रहा। तमचर उल्लाहिक लिपे जो गर्जते थे रात मे, पाकर अँघेरा ही अधम जन धूमते हैं बात में। गुप्तजी

सबेरा होने पर सब कोई जाग ही जाते हैं, यह विषय सिद्ध है। कुक्कुट के बोलने में जगाना रूप फल की जो उत्प्रेचा की गयी है वह सिद्धविषया फलोत्प्रेचा है।

धीरे-धीरे पवन हिंग जा फूडवाले द्रुमों के, शाखाओं से कुसुम-चय को थी घरा पै गिराती। मानी यो थी हरण करती फुल्लता पादपों की, जो थी प्यारी न बज जग को आज न्यारी न्यथा से । हिरिग्रीध हवा से फूज़ माड़ता ही है, यह विषय सिद्ध है। पादपों की फुल्लता हरण करना रूप फूज़ की जो इस प्रकार उत्त्रे जा है वह सिद्धविषया है।

#### २ श्रसिद्धविषया फलोत्प्रचा-

बहु माँति सुन कर सुप्रशंसा और उसमें मन दिये,
सुरपुर गये हो नाथ क्या तुम अप्सराओं के लिये।
पर जान पड़ती है मुझे यह बात मन में अम भरी,
मेरे समान न मानते थे तुम किसी को सुन्दरी। गुप्तजी

श्राप्तरा-प्राप्ति-रूप फल की जो यहाँ उत्प्रे ता है उसका विषय सुरपुर जाना—मरना श्रसिद्ध है। युद्ध में मरने का वही फल हो, कहा नहीं जा सकता। नाना सरोवर खिळे नव पंकजों को
छे अंक में बिहँसते मन मोहते थे।
सानो प्रसार अपने शतकाः करों को
वे माँगते शरद से सुविभूतियाँ थे। हरिश्रीध
यहाँ सुविभूतियाँ माँगना रूप फल के लिये सरोवर का नव पंकज
कर्म कर फैलाना विषय श्रसिद्ध है।

प्रतीयमाना उत्येक्षा इतीयमाना उत्येक्षा

कह आये हैं कि जहाँ वाचक शब्द न हो वहाँ प्रतीय-

१ प्रतीयमाना हेतृत्र्रे चा

यह थी एक विशास्त्र मोतियों की छड़ी। स्वर्ग केंठ से छूट धरा पर गिर पड़ी। सह न सकी भवताप अचानक गरू गयी;

हिम होकर भी द्रवित रही कछ जलमयी। गुप्तजी

इसमें गंगा पर उत्प्रे ज्ञा की गयी है, पर 'मानो' आदि वाचक शब्द नहीं। इसीसे प्रतीयमाना है। गंगा को जो गली हुई मोतियों की माला कही गयी है वह गंगाजल का कारण नहीं है।

२ प्रतीयमाना फलोत्प्रे चा

'रोज अहात है क्षीरिंघ में सिंस तो मुख की समता छहिने को' इसी प्राचीन उक्ति पर यह नवीन उक्ति है—

> नित्य ही नहाता क्षीर-सिन्धु में कलाघर है सुन्दर तवानन की समता की इच्छा से।

समता की इच्छा रूप जो यहाँ फल-कामना है उसकी उत्प्रे चा की गयी है। वह वाचक न रहने से प्रतीयमाना है।

#### सापह्नवोस्प्रेक्षा

जहाँ अपह्रुति-सहित उत्प्रेक्षा की जाती है वहाँ यह अलंकार होता है।

इसके अनेक भेद हो सकते हैं।

विकलता रूख के बज देवि की रजनि भी करती अनुताप थी। निपद नीरव ही मिस ओस के नयन से गिरता बहु वारि था। हरि० यहाँ श्रोस का निषेध करके उसमें रात के श्राँसू की उत्प्रेचा होने से सापह्नवोत्प्रेचा है।

जन प्राची जननी ने, शिश शिशु को जो दिया डिटौना है, उसको कलंक कहना यह भी मानो कटोर टौना है। यहाँ कलंक का निषेध करके मा का डिटौना के रूप में उसकी उदमें जा की गयी है,

१२ अतिशयोक्ति ( Hyperbole )

जहाँ लोक-मर्यादा के विरुद्ध वर्णन करने को-प्रस्तुत को बढ़ा-चढ़ाकर कहने को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं।

प्रारंभ में कहा गया है कि प्राय: प्रत्येक अलंकार के मूल में अति-श्योक्ति रहती है, जो चमत्कार का कारण है। चमत्कार की विशेषता के से ही अलंकारों के भिन्न-भिन्न नाम दिये गये हैं। अतिश्योक्ति के अन्तर्गत अनेक अलंकार अनेक रूप में आते हैं जिनका अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। वर्तमान हिन्दी-साहित्य ऐसे अलंकारों का जनक हो रहा है।

इसके मुख्य पाँच भेद हैं—१ रूपकातिशयोक्ति २ भेदकातिशयोक्ति ३ सम्बन्धातिशयोक्ति ४ त्रसम्बन्धातिशयोक्ति ४ कारणातिशयोक्ति ।

१ रूपकातिशयोक्ति—जहाँ केवल उपमान के द्वारा उपमेय का वर्णन किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है।

बाँघा विश्व को किसने इन काली जंबीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से । प्रसाद

प्रिया का मुख शिश के समान सुन्दर था और काले बाल व्याल-से थे। इनमें उपमेयों का निर्देश न करके केवल उपमानों का ही निर्देश है। मोतियों से माँग भरी हुई थी, उस पर किव कहता है कि फिए— सर्प तो स्वयं मिण्वाला है, फिर उसका मुख हीरों से क्यों भरा है? केवल उपमान-निर्देश के कारण यहाँ रूपकातिशयोक्ति है।

विद्रुम-सीपी-संपुट में मोती के दाने कैसे?

है हंस न, पर शुक फिर क्यों चुगने को मुक्ता ऐसे। प्रसाद इसमें श्रोठ, दाँत तथा नाक उपमेयों को छोड़ दिया है श्रौर विद्रुम-सीपी, मोती तथा शुक उपमानों को ही तिया है जिससे यहाँ इक श्रतंकार है। २ भेदकातिशयोकि—उपमेय के अन्यत्व-वर्णन में—अभिन्नता होने पर भी भिन्नता के कथन में—भेदकातिशयोक्ति होती है। इसके नया, अन्य, और, न्यारा, अनोखा आदि वाचक शब्द हैं।

नयी अरुणिमा जगी अनल में नवलोज्ज्वलता जल में, नभू में नव्य नीलिमा, नृतन हरियाली भूतल में। नया रंग आया समीर में नया गंध शुण छाया, प्राण तुल्य पाँचों तत्त्वों में वह पीताम्बर आया। गुप्तजी

यहाँ अनल आदि में अरुणिमा आदि की नवीनता वर्णित है पर इनमें नूतनता कुछ भी नहीं होती। अतः अभेद होने पर भी भेद्—अन्यत्व उक्त है। अतः इसमें यह अलंकार है।

> अनियारे दीरच दगनि किती न तरुनि समान। वह चितवनि औरे कछू जेहि बश होत सुजान। विहारी

इसमें 'श्रौरे' वाच्य शब्द द्वारा उपमान से उपमेय को भिन्न कहा गया है।

३ सम्बन्धातिशयोक्ति—जहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध की कल्पना की जाय वहाँ यह अलंकार होता है।

भरत होकर यहाँ क्या आज करते, स्वयं ही लाज से वे डूब मरते। तुम्हें सुतभक्षिणी साँपिन समझते, निशा को सुँह छिपाते दिन समझते। सा०

भरतजी का रात को दिन, माँ को सुतभित्तणी समफना असम्बन्ध में सम्बन्ध कल्पना है। समफना शब्द से एक प्रकार का निश्चय है। इससे निर्णीयमाना है।

करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घिषंत हुए।
तब विस्फुरित होते हुए भुज दंड यों दिशेत हुए।
दो पद्म ग्रुंडों में लिये दो ग्रुंड वाला गज कहीं,
मर्दन करे उनको परस्पर तो मिले समता कहीं। गुप्तजी

यहाँ कहीं शब्द से दो शुंडोंनाले हाथी की असम्भव कल्पना है जो असम्बन्ध में सम्बन्ध स्थापित करता है। इससे यह सम्भान्यमाना है।

४ असंबन्धातिशयोक्ति—जहाँ सम्बन्ध में असंबन्ध की कल्पना हो वहाँ यह अलंकार होता है। बन्दनीय यह प्रण्यभूमि है, महा श्रेष्ट है क्षत्रिय-वंश; जिसमे लेकर जन्म बन गये जो अनुपम नृप-कुल-अवतंश। जिनके चरित कथन में होते कवि-पुंगव भी नहीं समर्थ, उनकी गाथाओं के गुम्फन का प्रयास है मेरा व्यर्थ। पुरोहित यहाँ रचना का प्रयास है, फिर भी उसे व्यर्थ कहा गया है। सम्बन्ध में श्रसम्बन्ध उक्त है।

> औषधीलय भी अयोध्या में बने तो थे सही। किन्तु उनमें रोगियों का नाम तक भी था नही। रा० च० उ०

श्रीषधालय के होने रूप संबंध में रोगियों का न रहना रूप श्रसंबंध की कल्पना की गयी है।

५ कारणातिशयोक्ति—कारण श्रौर कार्य के पूर्वापर की विपरीतता में कारणातिशयोक्ति श्रलंकार होता है ! इसके तीन भेद हैं।

(१) श्रक्रमातिशयोक्ति में कार्य और कारण का एक ही काल में होना कहा जाता है।

क्षण भर उसे संघानने में वे यथा शोभित हुए, है भाल-नेत्र-जाल हर ज्यों छोड़ते क्षोभित हुए। वह शर इधर गाण्डीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। गुप्तजी इसमें एक छोर वाण का छूटना छोर दूसरी छोर सिर का कटना—कारण-कार्य का एककालिक वर्णन है।

- (२) चपलातिशयोक्ति में कारण के ज्ञान-मात्र से कार्य का होना वर्णित होता है।
  - १ चिण्ड सुनकर ही जिसे सातंक चुभ उठे सौ बिच्छुओं के डंक।
    दण्ड क्या उस दुष्टता का स्वरूप १ है तुषानल तो कमलदल तल्प। गुप्तजी
    २ मैं जभी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ।
    मुजलता फँसा कर नर-तरु से झूले सी झोंके खाती हूँ। प्रसाद
    पहले में दुष्टता के सुनने मात्र से सौ बिच्छुत्रों के डंक चुभ उठना

पहल में दुष्टतों के सुनन मात्र से सी विच्छुआ के डिक चुम उठना श्रीर दूसरे में तौलने के उपचारमात्र से तुल जाना कारण के ज्ञान मात्र से कार्य का होना है।

(३) अत्यंतातिशयोक्ति में कारण के प्रथम ही कार्य का होना वर्णित होता है। शर खींच उसने त्ण से कब किथर संधाना उन्हें, बस विद्ध होकर ही विपक्षी वृन्द ने जाना उन्हें। गुप्तजी यहाँ विपत्ती का वेधन रूप कार्य पहले होता है, पीछे शर-संधान कारण का ज्ञान होता है।

> दोनों रथी इस शीव्रता से थे शरों को छोड़ते; जाना न जाता था कि वे कब थे धनुष पर जोड़ते।

यहाँ भी कार्य के पश्चात् कारण वर्णित है। इसका यह एक नया ही रूप है।

## पाँचवीं छाया

## गम्यौपम्याश्रय (पदार्थगत)

कई ऋलंकारों में श्रीपम्य श्रर्थात, उपमेय-उपमान-भाव छिपा रहता है। इससे सादश्य-गर्भ का यह गम्यीपम्याश्रय नामक तीसरा भेद होता है। इसके बारह भेद होते हैं। १ पहले पदार्थगत में तुल्ययोगिता श्रीर दीपक, दो श्रलंकार श्राते हैं।

# १३ तुल्ययोगिता ( Equal pairing )

जहाँ गुण वा किया के द्वारा अनेक प्रस्तुतों—उपमयों वा अप्रस्तुतों - उपमानों का एक ही धर्म कहा जाय वहाँ यह अलंकार होता है।

श्रनेक उपमेयों वा उपमानों का एक ही धर्म कहे जाने को प्रथम तुल्ययोगिता कहते हैं।

(क) उपमेयों का एक धर्म-

ही ध्रम 'न जबना' कहा गया है।

सीता सुषमा सुधा सिन्धु में अज्ञ भूपसुत हूबे, वीर, धीर, मितमान, जितेन्द्रिय मन में तिनक न ऊबे। मन में हिषेत हुए विवेकी महिमा देख प्रकृति की हिर मुक्तों पर कभी न चलती माया काम-विकृति की। रा० च्र० यहाँ उपमेय वीर, धीर, मितिमान श्रीर जितेन्द्रिय राजाश्रों का एक ( ख ) उपमानों का एक धर्म-

इसी बीच में नृप आज्ञा से सीता गयी बुढायी, सिखयों सिहत ढिये जयमाढा तुरत वहाँ वह आयी। रित, रंभा, भारती, भवानी उसके तुल्य नहीं हैं, सिकुनिसुता त्रिसुवन में कोई हंसी तुल्य कहीं है। रा० च०

यहाँ रित, रम्भा, त्रादि उपमानों का तुल्य न होना एक ही धर्म उक्त है।

२ हित-श्रनहित में तुल्य वृत्ति के वर्णन करने को दूसरी तुल्य-योगिता कहते हैं—

राम-भाव अभिषेक समय जैसा रहा,
वन जाते भी सहज सौम्य वैसा रहा।
वर्षा हो वा प्रीष्म सिन्धु रहता वही,
मर्यादा की सदा साक्षिणी है मही। गुप्तजी

इसमें 'राज्याभिषेक' श्रौर 'वनवास' जैसे हिताहित में राम के मुख का भाव एक-सा बना रहा।

३ डपमेय की उत्क्रष्ट गुणवालों के साथ गणना करने को तीसरी तुल्ययोगिता कहते हैं।

शिवि द्यीचि के सम सुयश इसी भूर्ज तर ने किया जड़ भी होकर के अही खचा-दान इसने दिया। रा० च० यहाँ उपमेय भूर्ज-तर को शिवि-द्यीचि जैसे उत्कृष्ट गुण्वालों के समान बताकर वर्णन किया गया है।

# १४ दीपक (Illuminator)

श्रस्तुत और अप्रस्तुत के एक धर्म कहने को दीपक अलं-कार कहते हैं।

थाह न पैहै गैंभीर बड़ो है सदा ही रहे परिप्रन पानी।
पुकै विलोकि के 'श्री पुत दास जू' होत उमाहिल मैं अनुमानी।
आदि वही मरजाद लिये रहै है जिनकी महिमा जग जानी।
काहू के केहू घटाये घटै नहिं सागर मी गुन आगर पानी।
इसमें 'सागर' और 'गुन आगर प्राणी' प्रस्तुत-अप्रस्तुतों का 'घटाये

घटैं निहंं श्रादि एक ही धर्म कहा गया है। श्लेष से दोनों के गुण श्रीर कार्य एकसमान ही हैं।

रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून। पानी गये न ऊबरै मुक्ता मानिक चून।

इसमें चूना प्रस्तुत और मुक्ता, मानिक अप्रस्तुत के 'न ऊबरे' एक ही धर्म उर्क है।

नृप मद सो गज दान सों शोभा छहत विशेष।

'शोभा लहत' दोनों का एक धर्म कहा गया है।

दिष्पणी—तुल्य योगिता में केवल उपमेयों वा उपमानों का एक धर्म कहा जाता है और दीपक में दोनों का एक धर्म उक्त होता है। किन्तु चमत्कार न होने के कारण इसको तुल्य्योगिता का ही एक भेद मानना उचित प्रतीत होता है।

कारकदीपक—अनेक क्रियाओं में एक ही कारक के योग को कारक-दीपक अलंकार कहते हैं।

हेम पुंज हेमन्त काल के इस आतप पर वारूँ, प्रिय स्पर्श का पुलकाविल मैं कैसे आज बिसारूँ। किन्तु शिशिर में ठंढी साँसें हाय कहाँ तक धारूँ? तन जारूँ, मन मारूँ पर क्या मैं जीवन भी हारूँ। गुप्तजी इसमें अनेक क्रियाओं का 'मैं' एक ही कर्ती है।

देहलीदीपक—दो वाक्यों के बीच मे जहाँ एक ही क्रिया आती है वहाँ देहली-दीपक अलंकार होता है।

> कहा राम ने अनुज करो तैयार चिता को, उस गति को दूँ इसे मिली जो नहीं पिता को । पिता मरण का शोक न सीता हर जाने का, लक्ष्मण हा ! है शोक गृध्य के मर जाने का। रा० च०

इसमें 'शोक न' यह वाक्य में दोनों ओर लगता है जिससे 'सीता हरने का शोक न' यह अर्थ होता है।

विष से भरी वासना है यह सुधापूर्ण वह प्रीति नहीं। रीति नहीं अनरीति, और यह अनीति है नीति नहीं। गुप्तजी इसमें 'है' किया रीति नहीं (है) अनरीति (है) और नीति महीं (है) के साथ भी लगती है। सोइत भूपति दान सौं फल-फूब्न भाराम।

मालादीपक-पूर्वोक्त वस्तुश्रों से उपयुक्त वस्तुश्रों का एक धर्म
से संबंध कहने को मालादीपक श्रलंकार कहते हैं।

काव्य में सुन्दर बिजली सी बिजली में चपल चमक सी, आँखों में काली पुतली से पुतली सी श्याम सलक सी, प्रतिमा में सजीवता सी बस गयी सुलिव आँखों में थी एक लकीर हृद्य में जो अलग रही लाखों में। प्रसाद् यहाँ पूर्व कथित घन में उत्तर कथित बिजली का, फिर पूर्वोक्त बिजली का उत्तर कथित चमक का श्रीर ऐसे ही श्राँखों में पुतली का फिर पुतली में श्यामता का 'बस गई सुल्लवि श्राँखों में' इस एक क्रिया-

श्रावृत्तिदीपक-जहाँ पद, अर्थ श्रीर पद तथा अर्थ की श्रावृत्ति -हो वहाँ यह श्रलंकार होता है। इसके तीन भेद होते है-

रूप धर्म से सम्बन्ध स्थापित किया गया है।

(क) पदावृत्ति दीपक में भिन्त-भिन्त श्रथेवाले पदों की विशेपत: क्रिया की श्रावृत्ति होती है।

दीन जानि सब दीन नहिं कछु राख्यो वीरवर ।

इसमें 'दीन' का 'गरीब' श्रीर 'दे दिया' यह भी श्रर्थ होता है। एक संज्ञा है श्रीर एक क्रिया।

(ख) अर्थावृत्ति दीपक में एक ही अर्थवाले भिन्न-भिन्न पदों की आवृत्ति होती है।

सर सरजा तब दान को को किर सकत बखान । बढ़त नदी-गन दानजल उमड़त नद गज दान । प्राचीन

इसमें बढ़त और उमड़त शब्द भिन्न हैं पर अथ एक ही है। यहाँ 'दान' में पदावृत्ति भी है। क्योंकि इस एक ही शब्द का दान देना और गजमद दो अर्थ हैं। ऐसे स्थानों में अनुप्रास भी होता है।

(ज) जहाँ पद श्रौर अर्थ दोनों की श्रावृत्ति हो वहाँ पदार्थावृत्ति दीपक श्रतंकार होता है।

> ..... एक साथ शंख सौ वामा-दळ ने बजाये और किये चाप सौ टंकारित सातंका सुर्खंका कॅपी शंका-से नागों पर निषादी, सादी कॅपे अश्वों पै

सुरथी रथों में कँपे भूप सिंहासन पै नारियाँ वरों में कँपी पक्षी कपें नीड़ों में । मेघनाद्बध

इसमें 'कॅपे' एक ही शब्द बार-बार आया है जिसका अर्थ भी एक ही है। ऐसे स्थानों मे पुनरुक्ति, अनवीकृत दोष आ जाते हैं।

### छठी छाया

### गम्यौपम्याश्रय (वाक्यगत)

्रदूसरे वाक्यार्थगत में तीन अलंकार—प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त और निदर्शना—आते है।

१५. प्रतिवस्त्पमा (Typical Comparison)

जहाँ उपमान और उपेमेय वाक्यों का विभिन्न शब्दों द्वारा एक ही धर्म कहा जाय वहाँ यह ऋलंकार होता है।

एक समय जो प्राह्म दूसरे समय त्याज्य होता है। उदमा में हिम के कंबल का भार कौन ढोता है। गुप्तजी

इसमें 'त्याज्य' और 'भार कौन डोता है' दूसरे-दूसरे शब्दों में एक ही धर्म कहा गया है। दोनों में उपमेय-उपमान भाव है।

मानस में ही हंस-किशोरी सुख पाती है। चारु चाँदनी सदा चकोरी को भाती है। सिंह-सुता क्या कभी स्यार से प्यार करेगी?

क्ता पर-नर का हाथ कुल-स्त्री कभी धरेगी। रा० च० उ० यहाँ चौथी पंक्ति उपमेय वाक्य और तीसरी पंक्ति उपमान वाक्य हैं। 'प्यार करना' और 'नर का हाथ धरना' इन दोनों शब्द-भेदों से एक ही धर्म स्त्री अन्य पुरुष से कभी प्रेम नहीं करती, कहा गया है। ऐसे ही पहली और दूसरी पंक्तियों में भी उपमेय उपमान भाव है और भिन्न-भिन्न पदों 'सुख पाना' और 'भाना'—द्वारा एक ही धर्म कहा गया है।

चटक न छाड़त घटत हूँ सजन नेह मभीर। फीको परै न बरु फटै, रंग्यों चोळ रंग चीर। बिहारी पूर्कीर्द्ध उपमेय वाक्य श्रीर उत्तरार्द्ध उपमान वाक्य है। 'चटक न छाँड़त' श्रौर 'फीको परै न' इन दोनों विभिन्न पदों द्वारा 'कम न् होना' एक ही धर्म कहा गया है।

### १६ दृष्टान्त (Examplification)

जहाँ उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का बिम्ब-प्रतिबिंब भाव हो वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है।

दृष्टान्त श्रलंकार से किसी कही हुई बात का निश्चय कराया जाता है। इसमें धर्म का पार्थक्य होते हुए भी भाव का साम्य देखा जाता है। श्रर्थात् दोनों का साधारण धर्म एक न होने पर भी दोनों की समता दिखायी देती है।

प्रतिवस्तूपमा में एक ही समान धर्म शब्द-भेद द्वारा कहा जाता है श्रीर दृष्टान्त में उपमेय-उपमान के वाक्यों में भिन्त-भिन्न समान धर्म का कथन होता है।

एक राज्य न हो बहुत से हों जहाँ राष्ट्र का बक बिखर जाता है वहाँ। बहुत तारे थे अँधेरा कब मिटा सूर्य का आना सुना जब तब मिटा। गुप्तजी पूर्वोद्ध में राष्ट्र के बत्त बिखरने की एक बान है श्रीर उत्तराद्ध में बहुत तारों के रहने की पर दोनों के साधारण धर्म भिन्न-भिन्न हैं। सादृश्यवाचक शब्द नहीं है। इस प्रकार इनका विब-प्रतिविंब भाव है।

सकल सम्पति है मम हाथ में सुख-सुधानिधि है तब हाथ में। जलधि में मणि माणिक शुक्ति हैं, सुरधुनी कर में पर मुक्ति है। उपा० यहाँ भी बिब-प्रतिबिब भाव होने से दृष्टान्त है। माला दृष्टान्त श्रीर वैधर्म्य दृष्टान्त भी होते हैं।

मुनियों की दुर्दशा देख रघुपति बबरायें; निज दुख मन से तुरत उन्होंने दूर भगाये। वज्रपात के तुल्य कभी शरपात नहीं हैं; श्रीष्मपात सा दुसह कभी हिमपात नहीं है।

रा० च० उपा०

पूर्वाद्धे उपमेय के उत्तराद्धे की दो पंक्तियों में माला रूप से दो दशानत दिये गये हैं।

किन्तु उसे उपदेश व्यर्थ है जो विनाश से वाध्य हुआ। तुर्ण मरण ही मंगल उसका जिसका रोग असाध्य हुआ। यहाँ उपदेश की व्यर्थता श्रीर मंगल, दोनों समानधर्मा नहीं हैं। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन। फिर घन में ओझल हो शिश फिर शिश से ओझल हो घन। पंत

इसमें सुख-दुख श्रीर शशि-घन का उपमेयोपमेय-भाव है श्रीर साधारण धर्म का भी विव-प्रतिविंव भाव है। यह दृष्टान्त का एक नया रूप है।

## १७ निदर्शना (Ellustration)

जहाँ वस्तुओं का परस्पर संबंध उनके विव-प्रतिविव-भाव का बोध करे वहाँ निदर्शना अलंकार होता है।

किसी ने दो, किसी ने तीन श्रौर किसी ने पाँच तक हिन्दी में इसके भेद कर डाले हैं।

१ प्रथम निदर्शना—जहाँ वाक्य या पदार्थ में ऋसंभव संबंध के लिये उपमा की कल्पना की जाय वहाँ प्रथम निदर्शना होती है।

निदर्शना श्रतंकार में उपमेय और उपमान वाक्यों का श्रसम्भव सम्बन्ध की श्रसम्भवता दूर करने के लिये श्रन्त में इनका पर्यवसान उपमा में होता है। श्रर्थात् उपमा की कल्पना से उनका सम्बन्ध स्थापित होता है।

> सन्धि का प्रश्न तो उठता ही नहीं—सोच छें देश-दोहियों से सन्धि ! यह आत्मधात है ! चुप बैठ जाना दोहियों से सन्धि करके, ऑगन में सोना है लगा के आग घर में । वियोगी

तीसरी पंक्ति उपमेय वाक्य है और चौथी उपमान वाक्य। दोनों में असंभव संबन्ध है। क्योंकि द्रोहियों से सिन्ध और आग लगाकर सोना दोनों दो कार्य हैं। एक दूसरा नहीं हो सकता। अत: द्रोहियों के साथ सिन्ध करके बैठ जाना बैसा ही घातक होता है जैसा कि आग लगाकर आँगन में सोना। इस किल्पत उपमा से सम्बन्ध बैठ जाता है।

दृष्टान्त में दो निरपेत्त वाक्य रहते हैं श्रौर दृष्टान्त दिखाकर इपमान से उपमेय की पुष्टि की जाती है। निद्र्शना में दोनों वाक्य सापेच्च रहते हैं। क्योंकि उपमेय वाक्य में उपमान वाक्य के ऋर्थ का ऋारोप किये जाने के कारण उनका संबंध बना रहता है।

श्री राम के हयमेध से अपमान अपना मान के,

मख अश्व जब छव और कुश ने जय किया रण ठान के।
अभिमन्यु षोड़श वर्ष का फिर क्यों छड़े रिपु से नहीं,

क्या आर्यवीर विपक्ष-वैभव देख कर डरते कुईं। शुप्तजी
तीसरी पंक्ति में उपमेय वाक्य और पूर्वाद्ध में उपमान वाक्य है।
शेष बातें पहले की सी हैं।

जो, सो, तो, जे, ते आदि वाचक शब्द द्वारा दो असमान वाक्यों की एकता भी दिखायी जाती है। पिछले उदाहरण में 'जब' भी वाचक माना जा सकता है।

भरिबो है समुद्र को संबुक मैं छिति को छिगुनी पर धारिबो है। बँधिबो है मृनाल सों मत्त करी जुहि फूल सौं सैक बिदारिबो है॥ गनिबो है सितारन को किव 'शंकर' रेजु सौं तेल निकारिबो है। कविता समुक्षाइबो मृदन को सविता गहि भूमि पै डारिबो है।

मूढ़ों को कविता सममाना उपमेय वाक्य और शंबुक में समुद्र को भरना आदि उपमान वाक्य हैं। इनका उपमानोपमेय से मालारूप में निदर्शना है।

२ द्वितीय निद्रशंना—अपने स्वरूप और उसके कारण का संबंध अपनी सत्-असत् क्रिया द्वारा सत्, असत् का बोध कराने को द्वितीय निदर्शना अलंकार कहते हैं।

पास पास ये उभय वृक्ष देखो अहा!
फूल रहा है एक दूसरा झड़ रहा।
है ऐसी ही दशा प्रिये, नरलोक की।
कहीं हुव की बात कहां पर शोक की। गुप्तजी

यहाँ पर वृत्त अपने फूलने और मड़ने की किया से जगत् की सुख-दु:खात्मक गित का निर्देश करते हैं।

कुअंगजों की बहु कष्टदायिता बता रही थी जन नेत्रवान को । स्वकंटकों से स्वयमेव सर्वदा विदारिता हो बदरी द्रुमावछी। हरिस्राध श्रपने कंटकों से ही श्रपने को छिन्न-भिन्न होते हुए वैर के पेड़ कुपुत्रों की कष्टकारिता को मानो बता रहे हैं। यहाँ अपनी असत् क्रिया से असत् बोध कराया गया है।

> मधुप त्रिभंगी हम तजी प्रगट परम करि प्रीति । प्रगट करत सब जगत में कटु कुटिलन की रीति । प्राचीन

त्रिभंगी कृष्ण ने गोपियों को प्रेम करके छोड़ दिया श्रौर इस प्रकार वे कुटिलों की करूर करतूत को सारे संसार में प्रकट कर रहे है।

३ तीसरी निदर्शना—जहाँ उपमेय का गुग उपमान में अथवा उपमान का गुग उपमेय में आरोपित हो वहाँ यह भेद होता है।

> जिस की आँखों पर निज आँखें रख विशालता नापी है। विजय गर्व से पुरुकित होकर मन ही मन फिर काँपी है। वह भी तुझको ताक रहा है लखने को उत्फुल्ल बदन। तुझे देख कर भूष गया है भरना भी चौकड़ी हिरन। भक्त

बेगम को आँखों की नाप-जोख में जो विजय मिली उससे स्पष्ट है कि हिरन की आँखों से उसकी आँखे बड़ी-बड़ी हैं। यहाँ उपमान का गुण उपसेय में है।

भारती को देखा नहीं कैसी है रमा का रूप,
केवल कथाओं में ही सुने चले आते हैं।
स्वीता जी का शील सत्य वैभव शची का कहीं,
किसी ने लखा ही नहीं ग्रन्थ ही बताते हैं।
दीन दमयंती की सहन-शीलता की कथा,
इस्ती है कि सच्ची कौन जाने कवि गाते हैं।
हन्दुपुर वासिनी प्रकाशनी मल्हार वंश,
मातु थी अहिल्या में सभी के गुण पाते हैं।

यहाँ स्त्रहिल्या बाई उपमेय में भारती त्रादि उपमानों के गुण का कथन है।

### ं सातवीं छाया

## गम्यौपम्याश्रय ( मेदप्रधान )

तीसरे भेद-प्रधान मे व्यक्तिरेक और सहोक्ति दो अलंकार आते हैं। १८. व्यतिरेक ( Dissimilitude, Contrast )

उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कर्ष-वर्णन को व्यति-रेक अलंकार कहते हैं।

इसके प्रधानतः चार भेद होते हैं।

१ उपमेय का उत्कर्ष और उपमान का श्रापकर्ष कहा जाना— स्वर्ग की तुछना उचित ही है यहाँ किन्तु सुरससरिता कहाँ सरयू कहाँ ? वह मरों को मात्र पार उतारती यह यहाँ से जीवितों को तारती। साठ इसमें उपमेय सरयू के उत्कर्ष का तथा उपमान सुरसरिता का

कारण-निर्देश-पूर्वंक अपकर्ष का वर्णन है।

सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर।

सीय अंग लिख कोमल कनक कठोर। तुलसी
इसमें भी उपमेय-उपमान के उत्कर्षापकर्ष का निर्देश है।
२ उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का न कहा जाना—
तब कर्ण द्रोणाचार्य से साइचर्य यों कहने लगा।
भाचार्य देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा।
रघुवर विशिख से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त है,
यह पार्थनंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। गुप्तजी
इसमें अभिमन्यु का आधिक्य वर्णित है पर अर्जुन और अभिमन्यु के उत्कर्षापकषे का कारण अनुक्त है।

सरयू-सिळळ की स्वर-सुधा समता न पा सकती कभी, साकेत के माहात्म्य को वाणी न गा सकती कभी।

प्रथम पंक्ति में सरयू सिलल की विशेषता तो वर्णित है पर इसका तथा सुधा के अपकर्ष का कारण उक्त नहीं है।

३ केवल उपमेय के उत्कर्ष के कारण का कहा जाना— मृदुङ कुसुम सा है भी तुने तूङ सा है, नव किसङय सा है स्नेह के उत्स सा है.। सद्य हृद्य ऊघो श्याम का है बड़ा ही, अह्ह हृद्य मा के तुल्य तो भी नहीं है। हृरिस्रोध

यहाँ माधव के हृद्य उपमेय के बड़े होने के कारण स्नेह के उत्स श्राद् तो कहे गये हैं पर उपमान मा के हृद्य के तुल्य न होने का कारण नक्ष्म कहा गया है।

ज्ञान योग से हमें हमारा यही वियोग भला है। जिसमें आकृति, प्रकृति, रूप, गुण, नाट्य, कविस्व कला है। गुप्तजी यहाँ दिपमेय का ही उत्कर्ष कहा गया है, उपमान ज्ञान-योग के द्वीन होने का कारण उक्त नहीं है।

४ केवल उपमान के अपकर्ष के कारण का कहा जाना-

गिरा मुखर तीनु अरध भवानी, रित अति दुखित अतनुपति जानी।
विष बारुनी बन्धु प्रिय जेही, र्काहय रमा सम किमु वैदेही। तु०
यहाँ उपमान गिरा, भवानी, रित और रमा उपमानों के अपकर्ष के
कारगों का उल्लेख है पर वैदेही के उत्कर्ष का कारण नहीं लिखा
गया है।

व्यतिरेक के चिल्लिखित उदाहरणों में कहीं शाब्दी, कहीं आर्थी और कहीं आज्ञित उपमा द्वारा उत्कर्ष तथा अपकर्ष का व्यतिरेक निर्दिष्ट हुआ है।

आचार्यों ने उपमेय की अपेक्षा उपमानों के उत्कर्ष में भी व्यतिरेक माना है।

विजन निशा में सहज गळे तुम लगती हो फिर तस्वर के, आनिन्दत होती हो सिख नित उसकी पदसेवा कर के। और हाय! मैं रोती फिरती रहती हूँ निशि दिन वन वन, नहीं सुनाई देती फिर भी वह वंशी-ध्वनि मनमोहन। पंत इसके पूर्वोद्ध में वर्णित उपमान की उत्तराद्ध में वर्णित उपमेय की अपेन्ना विशेषता दिखायी गयी है।

१६. सहोक्ति (Connected Description)

'सह' अर्थ-बोधक शब्दों के बल से जहाँ एक ही शब्द दो अर्थी का बोधक होता है वहाँ सहोक्ति अलंकार होता है।

फूछन के सँग फूछि हैं रोम परागन के सँग छाज उड़ाहरैं।
पर्वे पुंज के संग अछी हियरो अनुराग के रंग रँगाहरैं।
आयो बसंत न कंत हित् अब बीर बदौंगी जो घीर घराइ हैं।
साथ तरून के पातन के तरूनीन के कोप निपात हैं जाह हैं। दास
यहाँ साथ और संग शब्द द्वारा फूलिहें आदि का सुम्बन्ध कहा
गया है।

निज परक मेरी विकलता साथ ही
अविन से उर से मृगेक्षणि ने उठा,
एक पल निज शस्य दथामल दृष्टि से,
स्निग्ध कर दी दृष्टि मेरी दीप से। पंत
यहाँ साथ ही शब्द के बल से उठने का एक सम्बन्ध कथित है

### आठवीं छाया

गम्यौपम्याश्रय ( विशेषण-वैचिष्य आदि )

चौथे विशेषण्-वैचित्र्य में समासोक्ति श्रौर परिकर दो श्रतंकार श्राते हैं।

२० समासोक्ति (Speech of Brevity)

प्रस्तुत के वर्णन द्वारा समान विशेषणों से—किलष्ट हों वा साधारण—जहाँ अप्रस्तुत का स्फुरण हो वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है।

"ऐसी बेदर्द है वह ! घंटो पलकें बिछायीं, मिन्नतें कीं तो कहीं अटपटी सी, अनमनी सी आ गयी। आयी भी तो क्या आयी ! ऐसे आने की ऐसी तैसी ! ऑख भी नहीं भरती तो जी क्या भरेगा—

> 'वो आना थो फिर जल्द जाना किसी का न जाना कभी हमने आना किसी का'

यह नहीं कि हमने उसकी नाजबरदारी में कोई कमी की । पर्लंग दसायी, तकवे सहलाये, बेनिया बुळायी, क्या क्या नहीं किये ! मगर वह काहे को सुने ! वह तो अपनी जिह से एक तिळ भी नहीं हिळती। काश, कोई भी रात वह मेरा पहलू गर्म करती। रात आते वह आती और रात जाते वह जाती— ऐसी न कभी कोई रात आयी और न कोई प्रात आया। '"

— राजा राधिकारमगाप्रसाद सिह

नींद न आने का यह ऐसा वणन है जो प्रेयसी के न आने का भी भान क़राता है। लिङ्ग तो मुख्य है ही। श्लिष्ट वर्णन भी उसपर सर्वा शत: लागू हो जाता है।

> जग के दुख-दैन्य-शयन पर यह रुग्णा बाजा, रे कब से जाग रही वह आँसू की नीरव माला। पीली पड़ निर्बल कोमल देहलता कुम्हलाई विवसना लाज में लिपटी साँसों में शून्य समाई। पंत

इसमें लिंग की समता के कारण चौंदनी के वर्णन से रुग्णा बाला का या रुग्णा बाला के वर्णन से चौंदनी के वर्णन का स्फुरण होता है।

अरुण पूर्व उतार तारक हार मिछन सा सित शून्य अंबर धार, प्रकृति रंजन हीन दीन अजसे प्रकृति विधवा थी भरे हिम अस्ना गुप्तजी रिलष्ट विशेषणों के द्वारा इस प्रकृति-वर्णन से विधवा का स्फुरण होता है। इसमें खंबर, दीन, तारकहार श्रादि श्लिष्ट विशेषण हैं।

२१ परिकर (Insinuaton, the significant)

जहाँ साभिप्राय विशेषणों से विशेष्य का कथन किया जाय अथीत वक्ता का अभिप्राय विशेषण से प्रकट हो वहाँ परिकर अलंकार होता है।

१ स्वसुतरक्षण औ पर पुत्र के दलन की यह निर्मम प्रार्थना।

बहुत संभव है यदि यों कहे सुन नहीं सकती जगदंबिका। ह० औ

यहाँ 'जगदंबिका' साभिप्राय विशेषण है। जगदंबा होने से एक
के पुत्र का मारण और दूसरे के पुत्र का रक्षण संभव नहीं। उसके
लिये दोनों समान है।

२ किन्तु विरह वृश्चिक ने आकर अब यह मुझको घेरा।
गुणी गारुनिक दूर खड़ा तू कौतुक देख न मेरा। गुप्तजी
गारुड़िक अर्थात् तन्त्र-मन्त्रज्ञ विशेषण से यह व्यक्त होता है कि
विरह-वृश्चिक के दंशन से मुक्त करने में तू ही समर्थ है।

पाँचवे विशेष-विच्छित्याश्रय में यही एक ऋलंकार है।

२२ परिकरांकुर (Sprout of an Insinuator)

साभिप्राय विशेष्य-कथन को परिकरांकुर अलंकार कहते हैं।

निकले भाग्य हमारे सूने वन्स दे गया तृ दुख दूने

किया मुझे कैकेयी तूने, हा कलंक यह कालान गुप्तजी
यहाँ 'कैकेयी' साभिप्राय विशेष्य है जो गौतम के महाभिनिष्क्रमण्
—-तपस्या के लिये जाने—पर उनकी माता महाप्रजावती ने कहा है।
रसमयी छख वस्तु अनेक की सरसता अति भूतल व्यापिनी

समझ था पड़ता बरसात में उदक का रस नाम यथार्थ है। ह० श्री

यहाँ 'रस' विशेष्य साभिपाय है क्योंकि 'रस' होने से ही वस्त्ये रसमयी होती हैं।

छठे विशेषण्-विशेष्य-विच्छित्याश्रय में यही एक ऋलंकार है।

२३ अर्थश्लेष (Paronomasia)

जहाँ स्वामाविक एकार्थ शब्दों में अनेक अर्थ हों वहाँ अर्थ-क्लेपालंकार होता है। जैसे

करते तुल्सीदास भी कैसे मानस नाद ?

महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद । गुप्तजी

यहाँ महावीर और प्रसाद श्रपकार्थंक शब्द हैं पर इनसे श्रन्य श्रर्थं
भी निकलता है। एक श्रर्थं स्पष्ट ही है। दूसरा श्रर्थं यह निकलता है
कि श्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रसाद नहीं पाते तो गुप्तजी

श्राज जैसे सुप्रसिद्ध किव न होते।

साधु चरित शुभ सरिस कपासू,

निरस बिसद गुणमय फल जासू। तुलसी इसमें नीरस, विशद श्रीर गुणमय ऐसे एकार्थक शब्द हैं जिनके श्रानेक श्रर्थ क्रमश: सूखा श्रीर रूखा; उजला श्रीर निर्मल; धागेवाले श्रीर गुणवाले हैं जों साधु-चरिन श्रीर कपास दोनों के विशेषण होते हैं।

शब्द-श्लेष में श्लिष्ट अर्थात् द्यर्थक शब्द प्रयुक्त होते हैं और अर्थ-श्लेष में एकार्थक शब्द के अनेक अर्थों का कथन किया जाता है।

### नवीं द्याया

### गम्यीपम्याश्रय के शेष भेद

शेष छ भेदों में पृथक-पृथक् अप्रस्तुतप्रशंसा आदि छ अलंकार हैं।

२४ अप्रस्तुतप्रशंसा (Indirect Description)

जहाँ प्रस्तुत के वर्णन के लिये प्रस्तुत के आश्रित अप्रस्तुत का वर्णन किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है।

अभिप्राय यह कि प्रासंगिक बात को छोड़कर अप्रासंगिक बात के वर्णन द्वारा उसका बोध कराना ही अप्रस्तुतप्रशंसा है। इसके मुख्य पाँच प्रकार हैं। उनमें कार्य कारण, सामान्य-विशेष और सारुप्य नामक तीन सम्बन्ध होते हैं।

(१) कार्यनिवन्धना-प्रस्तुत कारण के लिये अप्रस्तुत कार्य का

बोध कराना।

है चन्द्र हृदय में बैठा उस शितक किरण सहारे। सौन्दर्य-सुधा बिल्हारी चुगता चकोर अंगारे। प्रसाद इस पद्य द्वारा इतना ही कहनी अभीष्ठ है कि सच्चा प्रेम ऐसा है जो प्रेमी को अमर बना देता है। यहाँ वर्णित कार्य द्वारा अप्रस्तुत प्रेम कारण का बोध कराया गया है।

नित्य ही मानव तरंगों में अतल मग्न होते हैं कई पर इस तरह। अमृत की जीवित लहर के बाँह में जगत में कितने अभी झूले भला। पंत नायक श्रपने सौभाग्य पर फूला नहीं समाता। इस कारण को उसने वर्णित कार्य द्वारा प्रकट किया है।

राधिका को बदन सवाँरि बिधि धोये हाथ ताले भयो चन्द कर झारे भये तारे हैं।

यहाँ राधा के मुख का सौन्दर्य-वर्णन श्रमीष्ट है जो कारण-स्वरूप है। उसका वर्णन न करके हाथ धोने श्रीर फारने से चन्द्रमा श्रीर तारों की उत्पत्ति रूप कार्य द्वारा उसका निर्देश किया गया।

(२) कारणनिबन्धना—प्रस्तुत कार्य के लिये अप्रस्तुत कारण का बोध कराना।

> जो चन्द्रमुख टंढी हवा से सुखता है गेह में, वह वाम में छ से झुलस कर हा मिलेगा सेह में।

चंपाकली सी देह वह क्यों खुरखरी भूपर कभी, कब सो सकेगी, सो रही है फूल ऊपर जो अभी। रा० च० राम ने सीता से 'मेरे साथ वन न चलो' इस प्रस्तुत कार्य को स्पष्ट न कहकर के उसके अप्रस्तुत बाधक कारण का ही उल्लेख पद्य में किया है। इससे यहाँ कारणनिबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा है।

उसके घर के सभी भिस्तारी ? यह सच है तो जाऊँ।

पर क्या माँग तुच्छ विषयों की भिक्षा उसे छजाऊँ ? गुप्तजी यहाँ न जाने रूप कार्य का निषेध कारण निर्देश करके प्रकट किया गया है। इससे यहाँ भी पूर्ववत् कारण-निबन्धना अप्रस्तुत-प्रशंसा है।

(३) सामान्यनिबन्धना—श्रप्रस्तुत सामान्य कथन के द्वारा प्रस्तुत विशेष का बोध कराना।

री आवेगा फिर भी वसन्त, जैसे मेरे प्रिय प्रेमवन्त । दु:स्रों का भी है एक अन्त हो रहिये दुर्दिन देख मूक । गुप्तजी यहाँ श्रप्रस्तुत इस सामान्य कथन से 'सबै दिन नाहि बराबर जात' इस प्रस्तुत विशेष का कथन किया गया है ।

जगजीवन में है सुख-दुख सुख-दुख में है जग-जीवन हैं बँघे विछोह मिलन दो देकर चिर स्नेहालिंगन। पंत इस पद्य में भी वही बात है।

सर्वसाधारस से सम्बन्ध रखने के कारण समान्य है।

(४) विशेषनिबन्धना—श्रप्रस्तुत विशेष के कथन से प्रस्तुत सामान्य का बोध कराना।

एक दम से इन्दु तम का नाश कर सकता नहीं।

किन्तु रिव के सामने तम का पता चळता नहीं। रा०च०उपा० इस अप्रस्तुत विशेष कथन से 'दुष्ट उप्रता की नीति से ही मानते हैं' इस प्रस्तुत सामान्य का कथन किया गया है।

'दास' परस्पर प्रेम छखो गुन छीर को नीर मिळे सरसातु है। नीरें बेंचावत आपने मोल जहाँ जहाँ जाय के छीर बिकातु हैं। पावक जारन छीरें छगे तब नीर जरावत आपनो गात है! नीर की पीर निवारन कारण छीर घरी ही घरी उफनातु है।

यहाँ श्रप्रस्तुत छीर-नीर के विशेष वर्णन से कवि इस सामान्य प्रस्तुत का बोध कराता है कि प्रीति हो तो नीर-छीर जैसी हो। 'चन्द्र-सूर्य' त्रौर 'नीर-छीर' विशेष इस लिये हैं कि इनका सम्बन्ध इनके ही साथ है, अन्य से नहीं है ।

(५) सारुप्यनिबन्धना— प्रस्तुत का कथन न कहकर तद्रूप अप्रस्तुत

का वर्णन करना।

कठवरे में रोक रखता है तुम्हे कोई कहीं, तो वहाँ भी धन्य तुमको दीनता आती नहीं। छूटते ही गर्जता है पूर्व के उत्साह से,

सिंह जा निज बन्धुओं को भेंटता है चाह से। रा०च०उपा० यहाँ त्रप्रस्तुत सिंह के सहारे प्रस्तुत किसी ऐसे नजरबन्द वीर के लिये यह बात कही गयी है जो पराधीन होकर भी दीन नहीं बनता।

सागर के छहर छहर में है हास स्वर्णिकरणों का।

सागर के अन्तस्तळ में अवसाद अवाक कणों का। पंत

यहाँ स्रप्रस्तुत सागर के वर्णन से प्रस्तुत धीर, वीर, गम्भीर व्यक्ति का वर्णन है जो दुख-सुख में समान रहता है। सागर की चंचलता या स्रवसाद उसके कार्य नहीं, बल्कि लहरों स्रोर कर्णों का है।

भौरा ये दिन कटिन हैं दुख सुख सहो सरीर। जब जग फूड न केतकी तव किंग विकम करीर। प्राचीन इसमें अप्रस्तुत भौरे के वर्णन से प्रस्तुत दुखी जन का बोध किया गया है। सारुप्य-निब्न्धना को अन्योक्ति अलंकार भी कहते हैं।

.२५ अर्थान्तरन्यास (Corroboration)

जहाँ विशेष से सामान्य का या सामान्य से विशेष्य का साधर्म्य वा वैधर्म्य के द्वारा समर्थन किया जाय वहाँ अथान्तर-न्यास अलंकार होता है।

१ विशेष का सामान्य से साधम्ये द्वारा समर्थन

जगत की सुन्दरता का चाँद सजा छांछन को भी अवदात।
सुहाता बदछ-बदछ दिन-रात नवछता ही जग का आह्राद। पन्त
इसमें चौथे चरण की सामान्य बात से पूर्व की विशेष बात का
समर्थन है।

प्रबंखा दुष्टा जान ताड़का को तुम मारो, क्रीव्हरया का पाप तनिक भी नहीं विचारो। क्यों न सिंहिनी और सिंपिणी मारी जावे ? जिससे देश समाज अकारण ही दुख पावे। रा० चा० उपा० यहाँ सिंपिणी के मारने की सामान्य बात से विशेष ताड़का के मारने की बात की पुष्टि की गयी है।

२ विशेष से सामान्य का साधन्य से समर्थन—
सामन्य से दुष्ट सीधे मार्ग पर जाते नहीं,
हाथ में आते न जब तक दण्ड वे पाते नहीं।
तस हो जब तक घनों की चोट खाता है नहीं,
काम में तब तक हमारे छौह आता है नहीं। रा० च० उपा०
इसमें लौह की विशेषता से सामान्य दुष्ट के दण्ड की बात का
समर्थन है।

सुनकर गजों का घोष उसको समझ निज अपयश-कथा; उनपर सपटता सिंह-शिशु भी रोषकर जब सर्वथा। फिर च्यूह-भेदन के छिये अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो, क्या बीर बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहीं। गुप्तजी इसकी तीसरी पंक्ति की विशेष बात का चौथी पंक्ति की सामान्य बात से समर्थन किया गया है।

३ सामान्य से विशेष्य का वैधर्म्य द्वारा समर्थन— सुकुमार तुमको जानकर भी युद्ध में जाने दिया, फल योग्य ही है पुत्र! उसका शीघ्र हमने पा लिया। परिणाम को सोचे बिना जो लोग करते काम है,

वे दुःख में पड़कर कभी पाते नहीं विश्राम हैं। गुप्तजी इसमें योग्य फल पाना श्रौर विश्राम नहीं पाना, इस वैधर्म्य द्वारा पूर्वार्द्ध के विशेष्य का उत्तराद्ध के सामान्य से समर्थन है।

जैसा होवे उचित कर तू साथ मेरे कहूँ क्या ज्ञानी मानी स्वकुल-महिमा को नहीं मूखते हैं। रा०च०उ० प्रथम पंक्ति के विशेष का दूसरी पंक्ति के सामान्य से करना और भूलना वैधम्प्रे द्वारा समर्थन है।

श्विशिष्य से सामान्य का वैधर्म्य द्वारा समर्थन—ं जीवन में सुख दुःख निरन्तर आते जाते रहते हैं, सुख तो सभी भोग छेते हैं दुःख धीर ही सहते हैं। मनुत्त दुग्ध से, दनुत्त रुधिर से अमर सुधा से जीते हैं,
किन्तु हलाहल भवसागर का शिव-शंकर ही पीते हैं। गुप्तजी
इसमें शंकर के हलाहल पीने की विशेषता से धीरों के दु:ख सहने
की सामान्य बात का—सहना ख्रीर पीने के वैधर्म्य द्वारा समर्थन है।
सामान्य से सामान्य का भी समर्थन होता है—

नीच को न कभी स्वमस्तक पर चढ़ाना चाहिये,
स्नेह करके मन नहीं उसका बढ़ाना चाहिये।
तेल इत्रों से उन्हें यद्यपि बढ़ाते हैं सभी,
केश तो भी वक्रता को छोड़ते हैं क्या कभी। रा० च० उपा०

े विशेष से विशेष का समर्थन भी देखा जाता है—

सुभग छगता है सह्ज गुलाब सदा, क्या उषामय का पुनः कहना भला ? छालिमा ही से नहीं क्या टपकती, सेव की चिर सरसता सुकुमारता। पन्त

पहले में नीच और केश दोनों सामान्य श्रीर दूसरे में पुष्प-विशेष गुलाब श्रीर फल-विशेष सेव का परस्पर समर्थन है।

हिष्पणी—दृष्टान्त में उपमेयोपमान भाव से दो समान वाक्य होते है श्रीर दोनों में समानता सूचक साधारण धर्म विब-प्रतिबिंब भाव से मिलते-जुतते हैं श्रीर इसमें ये बाते नहीं होतीं,। एक का समर्थन दूसरे से किया जाता है।

# ॰ २६ पर्यायोक्त (Periphrasis)

अमिलिपत अर्थ का विशेष-भङ्गी से कथन करने को पर्या-योक्त अलैंकार कहते हैं।

प्रथम पर्यायोक्त—अपने अभीष्ट अर्थ को सीधे न कहकर प्रकारान्तर से, घुमा-फिराकर कहने को पर्यायोक्त कहते हैं।

> वचनों से ही तृप्त हो गये हम सखे! करो हमारे लिये न अब कुछ अम सखे! वन का वत हम आज तोड़ सकते कहीं, तो भाभी की भेंट छोड़ सकते नहीं। गुप्तजी

यहाँ राम ने गुह से सीधे यह न कहकर कि हम तुम्हारे घर नहीं जा सकतें, इसीको प्रकारान्तर से कहा। कौन मरेगा नहीं ? मृत्यु से कभी न हरना, हँसते मरना तात ! चित्त को दुखी न करना। जिसने तुमको दुःख दिया वह नहीं रहेगा, तुमसे निज वृत्तान्त स्वर्ग में स्वयं कहेगा। रा० च० उपा०

रामने जटायु से यह नहीं कहा कि रावण को मार डालूँगा किन्तु अन्तिम चरण से यही बात प्रकट होती है।

दूसरा पर्यायोक्त—ऋपने इष्टार्थ की सिद्धि के लिये प्रकारान्तर से कथन किये जाने को द्वितीय पर्यायोक्त कहते हैं।

नाथ छखन पुर देखन चहहीं प्रभु सँकोच उर प्रगट न कहहीं, जो राउर अनुशासन पाऊँ! नगर दिखाय तुरत है आऊँ। तुलसी यहाँ रामचन्द्र को स्वयं नगर-दर्शन की अभिलाषा है पर लह्मण की इच्छा का कथन करके अपना अभीष्ट सिद्ध किया।

व्याज से—बहाने से किसी इष्ट का साधन किये जाने को भी पर्यायोक्त मानते हैं।

देखन मिस मृग विहँग तह फिरहिं बहोरि बहोरि। इसमें मृग आदि देखने के ज्याज से जानकी का राम की छित्र का निरखना अभीष्ट है।

> यहि घाट ते थोरिक दूर अहै कटि छो जल थाह दिखाइहों जू, परसे पग धूरि तबै तरनी घरनी घर को समझाइहों जू। तुलसी अवलम्ब न और कलू लरिका केहि भाँति जिआइहों जू, बह मारिये मोहिं विना पग धोये हों नाथ न नाव चढ़ाइहों जू।

इसमें केवट ने चरण धोने की श्रभिलाषा को सीधे न कहकर यों घुमा-फिरा कर कहा।

टिप्पणी—इस ऋलंकार में भंग्यन्तर से कथन व्यंग्यार्थ सा प्रतीत होता है पर जैसे वह ऋवाच्य होता है वैसे यहाँ यह ऋवाच्य नहीं है। बल्कि शब्द द्वारा इसमें कथन होता है। कैतवापह्नुति मे एक वस्तु के छिपाने के लिये मिस या व्याज का प्रयोग होता है और इसमें मिस या व्याज इच्छित कार्य के साधन के लिये ही होता है।

२७ व्याजस्तुति (Artful praise or Irony)
स्तुति के वाक्यों द्वारा निन्दी और निन्दा के वाक्यों
द्वारा स्तुति करने को व्याजस्तुति अलंकार कहते हैं।
हथ

स्तुति में निन्दा-

आत्म-ज्ञान-हीन वह सुग्धा वही ज्ञान तुम छाये। धन्यवाद है बढ़ी कृपा की कष्ट दराकर आये। गुप्तजी उद्धव के प्रति गोपी की इस उक्ति मे है तो स्तुति पर इसके द्वारा उनकी यह निन्दा है कि तुम अविवेकी हो और तुम्हारा इसके लिये आना न्यर्थ है।

जो बरमाला लिये आपही तुमको बरने आयी हो, अपना तन, मन, धन सब तुमको अपँण करने आयी हो, मञ्जागत लञ्जा तजकर भी तिस पर करे स्वयं प्रस्ताव। कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा बर्ताव। गुप्तजी लच्मण को लच्य कर कही गयी सीना की इस उक्ति में सूपँणखा की प्रशंसा तो भलकती है पर परपित से वासना की परितृष्ति करने की कामना रखने के कारण उसकी निन्दा है।

निन्दा में स्तुति-

राज-भोग से तृप्त न होकर मानों वे इस बार। हाथ पसार रहे हैं जाकर जिसके तिसके द्वार। छोड़कर निज कुछ और समाज। गुप्तजी

यशोधरा की उक्ति यद्यपि अनुमान रूप में है, सती स्पष्ट रूप में कैसे कहे, तथापि उससे बुद्धदेव की निन्दा मलकती है पर इसके द्वारा बुद्धदेव के संसार से विराग, ममता, त्याग तथा समदर्शिता के भाव की ही प्रशंसा है।

मोहि करि नंगा अंग अंगन युजंगा बाँधे
ऐरी मेरी गंगा तेरी अद्युत छहर है। प्राचीन
इसमें प्रत्यत्त तो गंगाजी की निन्दा है पर तुम सबको शिवस्वरूप बना देती हो यह प्रशंसा फटी पड़ती है।
व्याज स्तुति के दो अन्य रूप भी देखे जाते हैं—
१ जहाँ दूसरे की स्तुति से दूसरे की स्तुति प्रतीत हो।
समरविज्ञ प्रमंजनपूत हूँ। क्षितिप में रहुनायक दूत हूँ।
इसविये मम बात सुनो सही। तुम बद्दे बुध हो शिशु हो नहीं। रा०
यहाँ रहुनायक दूत कहने से हनुमान की प्रशंसा के साथ राम की
भी खर्याधिक प्रशंसा इस रूप में होती है कि जिसका दूत ऐसा है
स्वाका मानिक कैया प्रवत्त होगा।

२ जहाँ दूसरे की निन्दा से दूसरे की निन्दा हो— तेरा घनस्याम-धन हरने पवन दूत बन आया। काम क्रूर अकर नाम है वंचक बना बनाया। गुप्तजी

काम की क्रूरता से स्रक्रूर की निन्दा तो है ही साथ ही साथ सक्रूर नाम रखनेवाले की भी निन्दा है।

## २८ आक्षेप (Paralepsis)

जहाँ विविधित वस्तु की विशेषता प्रितिपादन करने के लिये निषेध वा विधि का आभास हो वहाँ आक्षेपालंकार होता है।

श्राचेप शब्द का श्रिश्च है एक प्रकार से दोप लगाना, बाधा डालना वा निषेध करना। जब निषेधात्मक चमत्कार होता है तभी श्रालंकार होता है, अन्यथा नहीं। यह निषेधात्मक ही नहीं, विध्यात्मक भी होता है।

प्रथम आन्तेप-विवत्तित अर्थ के निषेध-सा किये जाने को प्रथम आन्तेप कहते हैं। वन्त्यमण निषेधाभास-

बात कहूँगी विरहिनी की मैं सुन लो यार। तुम से निर्देथ हृदय को कहना भी बेकार। श्रानुवाद

यहाँ विरिह्नी की बात कहना है जो वह्यमाण है। वह 'कहूँगी' से प्रकट है। उत्तरार्फ्क में जो निषेध है वह निर्दय-हृदय से कहना व्यर्थ है, इस विशेष कथन की इच्छा से है। अत: निषेध का आभास है। इस निषेध से विवित्त की विशेषता बढ़ जाती है।

#### उक्त निषेधाभास-

अबला तेरे विरह में कैसे काटे रात। निर्द्य तुमसे व्यर्थ है कहना भी वह बात। श्रानुज्ञाद

यहाँ विरह्न्यथानिवेदन विवित्तित है जो पूर्वोद्ध में उक्त है। उसीका उत्तरार्द्ध में निषेध है। यह निषेधाभास विरह् की विशेषता द्योतन करने के लिये ही है।

हीं निहं दूती अगिनि ते तिय तन ताप विशेषि। इसमें दूती न होने की बात निषेधाभास है। क्योंकि विरहतिवेदन जो दूती का कार्य है, वही किया गया है। इससे दूती की विशेषता प्रकट होती है। यह उक्त निषेधाभास है।

द्वितीय आन्तेप—कथित अर्थ का पन्नान्तर से—दूसरे दृष्टिकोण से निषेध किये जाने को द्वितीय आन्तेप कहते हैं।

> छोड़ छोड़ फूळ मत तोड़ आली ! देख मेरा हाथ जगते ही यह कैसे कुम्हलाये हैं। कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, दुःखिनी छता के लाल आसुओं में छाये हैं। किन्तु नहीं चून ले खिले खिले फूल सब, रूप, गुण, गंध से जो तेरे मन आये हैं। जाये नहीं लाल लितका ने झड़ने के लिये, गौरव के संग चढ़ने के लिये जाये हैं। गुप्तजी

गारव के संग चढ़न के लिय जाय है। गुप्तजा यहाँ पूर्वाद्ध में जिस फूल के तोड़ने का निषेध है उत्तराद्ध में दूसरे दृष्टिकोण से तोड़ने को कहा है।

मेरे नाथ जहाँ तुम होते दासी वहीं सुखी होती। किंतु विश्व की आतृ-भावना यहाँ निराश्रित ही रोती। गुप्तजी

यहाँ पूर्वाद्ध में भरत के साथ• माण्डवी के जाने की बात कही गयी है पर पत्तान्तर प्रहण करके जाने का निषेध ध्वनित है। यदि भरत चले जाते तो भ्रातृभावना निराश्रित हो रोती रहती, इसीसे नहीं गये, यह निषेध-सा लगता है। भरत भ्रातृभावना की मूर्ति हैं, यह बात बढ़ जाती है।

तृतीय त्रात्तेप—अनिष्ट वस्तु का जहाँ विधान आभासित होता हो वहाँ तीसरा आन्तेप होता है।

तुम मुझे प्छते हो जाऊँ मैं क्या जवाब दूँ तुम्हीं कहो।

जा कहती इकती है जबान किस मुँह से तुम्हें कहूँ रहो। सु० कु० ची० यहाँ नायिका के कहने से ज्ञात होता है कि वह बिदा तो देना चाहती है पर कैसे बिदा दे, यह समम नहीं पाती। इससे बिदा-जैसी छानिष्ट वस्तु में विधान छाभासित है। पर वस्तुत: बात ऐसी नहीं है।

त्रालंकार मंजूषा में उक्ताक्षेप, निबंधाक्षेप श्रीर व्यक्ताक्षेप, इनके नाम दिये गये हैं जो सदोष हैं। हिन्दी में इनके निम्नलिखित चार भेद भी देखे जाते हैं। निषेधात्मक स्रात्तेप--जहाँ विचार करने से स्रपने कथन में दोष पाया जाय।

सातुज पठइय मोहि वन, कीजिय सबिहं सनाथ।

न तर फेरिये बन्धु दोड, नाथ चलौं मैं साथ। तुलसी

यहाँ प्रथम तो भरत ने शत्रुघ्न सिहत वन भेजने को कहा पर

उसका विरोध कर स्वयं साथ चलने को विचार कर कहा। विचार

करने.से बात पहले से बढ़कर कही गयी है। इससे पहलें का निषेध

कर दिया गया।

निषेधाभासात्मक श्रादोप—जहाँ निषेध का श्राभास मात्र देख पड़े। जैसे—

भरत विनयं सादर सुनिय करिय विचार बहोरि।

करब साधुमत छोकमत नृपनय निगम निचोरि॥ तुलसी

यहाँ वशिष्ठजी की उक्ति में सहसा कुछ न करने का आभास है। 
विधिनिषेधात्मक आदोप—जहाँ प्रत्यच्च विधान में गुप्त रूप से
निषेध पाया जाय।

तात जाऊँ बिल कीन्हेउ नीका। पितु आयसु सब धर्म का टीका।। राज देन कहि दीन बन, मोहि न शोच छवलेश।

तुम बिन्त भरति भूपिति हैं, प्रजिष्ठ प्रचंड कलेश ॥ तुलसी इसमें कौशल्या प्रत्यच में राम का वन जाना श्रनुमोदन करती हैं पर भरत, राजा श्रीर प्रजा के दुख की बात कहकर एक प्रकार गुप्त हुप से निषेध भी करती हैं।

निषेध-विध्यात्मक म्राज्ञेप—जहाँ पहले तो किसी बात का निषेध हो पर पीछे किसी प्रकार उसका विधान किया जाय। जैसे—े

अकथनीय तेरो सुयश वरनौ मित अनुसार। यहाँ सुयश को पहले तो श्रकथनीय कहा पर मित श्रनुसार वर्णन से उसका विधान भी किया गया।

२६ विनोक्ति (Speech of absence)

जहाँ एक के बिना दुसरे को शोमित वा अशोमित कहा जाय वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है।

बिना, रहित, हीन त्रादि शब्द इसके वाचक हैं।

प्राणनाथ तुम बितु जगमाहीं, मो कहँ कतहुँ सुखद कछु नाहीं। जिय बितु देह नदी बितु बारी, तैसई नाथ पुरुष बितु नारी। तुलसी इसमें 'बितु' की सहायता से देह, नदी श्रीर सीता का श्रशोभित होना वर्णित है।

मातृ सत्य पितृ सिद्ध सभी, मुझ अर्थांगी बिना अभी। हैं अर्थाङ्ग अधूरे ही, सिद्ध करो तो पूरे ही। गुप्तजी अर्थोङ्गी सीता के बिना मातृ, सत्य आदि की अपूर्णता वर्णित है।

कहा कहीं छिवि आज की भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बान लो हाथ।

इसमें 'बिना' राब्द नहीं है फिर भी यह अर्थ होता है कि धनुष बान लिये बिना मैं प्रणाम न करूँगा। यहाँ बिना की ध्वनि है।

### दशवीं द्वाया

# विरोधमूल अलंकार

विरोधगर्भ में विरोधात्मक वर्णन रहता है। ऐसे विरोध-मूलक विरोधामास आदि बारह अलंकार हैं—

• ३० विरोधाभास ( Contradiction )

जहाँ यथार्थतः विरोध न होकर विरोध के आमास का वर्णन हो वहाँ यह अर्लकार होता है।

विरोधाभास जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य में होने के कारण इसके दस प्रकार होते हैं। व्यक्ति मे भी विरोधाभास देखा जाता है।

जिस कुछ के कर टाल काल दोनों रहते हैं,
जिसके दग से सूर्य शशी परिभव सहते हैं,
जिस कुल में है दया सुधा सी क्रोध अनल है,
जिस कुल में है शास्त्र शस्त्र विद्या का बल है,
मैं उसी विश्व-कुछ-कमल के लिये बना दिननाथ हूँ।
द सुसे न भिक्क जानना नरनाथों का नाथ हूँ। रा० च० उपा०

इसकी तीसरी पंक्ति में गुण का, चौथी में जाति का विरोधामास है। पहली और दूसरी पंक्तियों में व्यक्ति का विरोधामास है। विप्र कुल की महत्ता से सब का परिहार हो जाता है।

तुम मांसद्दीन तुम रक्तद्दीन हे अस्थिशेष तुम अस्थिद्दीन, तुम ग्रुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन । पंत दूसरे चरण में द्रव्य-द्रव्य का और चौथे में गुण-गुण का विरोधा-भास है जिसका परिहार गाँधीज़ी के व्यक्तित्व से हो जाता है।

अपने दिन-रात हुए उनके क्षण ही भर में छिव देख यहाँ सुलगी अनुराग की आग वहाँ जल से भरपूर तड़ाग जहाँ । रा०न० त्रि० यहाँ आग-पानी जैसी विरोधिनी वस्तुओं में एकत्र रिथति दिखासी

गयी है जिसका परिहार प्रेम का वर्णन होने से हो जाता है।

#### ३१ विभावना (Peculiar Causation)

विभावबा अलंकार में कारणान्तर की कल्पना की जाती है। इसके छ भेद होते हैं।

१ प्रथम विभावना ऋलंकार वहाँ होता है जहाँ प्रसिद्ध कारण के ऋभाव में भी कार्योत्पत्ति का वर्णन होता है।

सूर्यं का यद्यपि नहीं आना हुआ किन्तु समझो रात का जाना हुआ।
क्योंकि उसके अंग पीछे पड़ चुके रम्य रत्नाभरण ढीछे पड़ चछे। गुप्तजी
सूर्योद्य कारण के अभाव में भी रात्रि-प्रयाण का क्रार्य वर्णित
है। अंग पीला पड़ना आदि रात के जाने के कारण की कल्पना है।
इससे एक्तनिमित्ता विभावना है।

किन्तु आज आकुछ है बच में जैसी वह बजरानी।
दासी ने घर बैठे उसकी मर्मवेदना जानी। गुप्तजी
घर बैठे—बिना ब्रज में गये कारण के बिना ब्रज की रानी—राधा
की मर्मवेदना जानना कार्य विश्वित है। निमित्त उक्त न होने से अनुक्त-निमित्ता है।

वितु पद चछै सुनै वितु काना कर वितु कर्म करें विधि नाना। आनन रहित सकछ रस भोगी वितु बानी बकता बड़ योगी। तुलसी कर आदि के बिना चलना आदि कार्य वर्णित है।

२ दूसरी विभावना वहाँ होती है जहाँ कारण के अपूर्ण, रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति वर्णित हो। तुसने भौंरों की गुंजितज्या इन्सुमों का लीखायुध थाम।
अखिल भुवन के रोम रोम में केशर शर भर दिये सकाम। पंत
इसमें कार्य की दृष्टि से कारण की अपूर्णता वर्णित है।
दीन न हो गोपे सुनो दीन नहीं नारी कभी
भूत-दया-मूर्त्ति वह मन से शरीर से।
श्रीण हुआ वन में श्रुधा से मैं विशेष जब
मुझको बचाया मातृ-जाति ने ही खीर से।
आया जब मार मुझे मारने को बार-बार
अप्सरा-अनीकिनी सजाये हेम-तीर से,
तुम तो यहाँ थी ध्यान धीर ही तुम्हारा वहाँ
जूझा मुझे पीछे कर पंच शर वीर से। गुप्तजी
यशोधरा के ध्यान मात्र असमन्न कारण से कामदेव विजय का
कार्य कहा गया है।

मंत्र परम छद्य जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व ।

महा मत्त गजराज कहँ बस कर अंकुस खर्व । तुलसी
विधि आदि सब सुरों और गजराज को बस करने जैसे कठिन
कार्य के लिये मंत्र और अंकुश जैसे लुघु और खर्व कारण का कथन है।

३ तीसरी विभावना वहाँ होती है जहाँ प्रतिबंधक होते हुए भी कार्य का होना वर्णित हो।

इयामा बातें श्रवण करके बालिका एक रोयी, रोते रोते अरुण उसके हो गये नेत्र दोनों। ज्यों ज्यों लज्जा विवश वह थी रोकती वारिधारा, त्यों त्यों ऑस् अधिकतर थे लोचनों मध्य आते। हरिद्यौध लाजवश रोकने का प्रतिबंध रहते भी खाँसू का उमड़-उमड़ ख्याना

कार्य वर्णित है।

र्मानत लाज लगाम निहं नेक न गहत मरोर। होत तोहिं लिख बाल के हम तुरंग मुँह जोर। विहारी यहाँ लाज श्रीर मरोड़ के प्रतिबंधक होते भी नायिका के हमतुरंग मुँहजोर हो जाते हैं, वश में नहीं रहते, यह कार्य पूर्ण हुआ।

४ चौथी विभावना वहाँ होती है जहाँ किसी वस्तु की सिद्धि का अकारण से अर्थात् उसका कारण नहीं होने पर भी, होना वर्णित होता है। जिनका गहन था गेह जिनका था बना वल्कछ वसन,

मृदु मूछ दल या फूछ फल या जल रहा जिनका अशन।

कामाग्नि में जल-भुन गये वे भी बेचारे कूद कर,

फिर खीर खोये चाभ कर स्मर से बचेगा कीन नर। राठ

कामाग्नि में जलने का कारण वनवास और फलाहार नहीं हो सकता। फिर भी मुनियों का कामाग्नि में जलना वर्णित हैं।

> जो हिन्दू-पति तेस तुव पानिप भरी सदाहिं, अचरज या की आँव सों अरिगन जरि जरि जाहिं। भूषन

यहाँ शान चढ़ी तत्तवार की श्रॉच से शत्रु का जलना श्रकारण से काय कहा गया है।

४ पॉचवीं विभावना में विश्वद्ध कारण से कार्य का होना वर्णित होता है।

दुख इस मानव आत्मा का रे नित का मधुमय भोजन ।
दुख के तम को खा खाकर भरती प्रकाश से वह मन। पंन
इसमे तम खाकर विरुद्ध कारण से प्रकाश से मन भरना
कार्य वर्णित है।
•

निर्मल नग यह शरचनद से चमक रहा है, यह गिरि कनक समान मनोहर दमक रहा है। किन्तु प्रिये यह जगत तमोमय मुझे हुआ है, तुमसे रहकर अलग महा भय मुझे हुआ है। रा॰ च० उ०

विरही राम को चॉदनी से चमकता हुआ भी जगत् तमोमय प्रतीत होता जो विरुद्ध कारण से कार्य है।

पुमते ही तेरा अरुण बान

बहुते कन-कन से फूट फूट मधु के निर्झर से सजल गान। महा० इसमें बान लगन से गान का निकलना विरुद्ध कारण से कार्य वर्णित है।

६ छठी विभावना में कार्य से कारण का उत्पन्न होना वर्णित होता है।

चरण कमल से निकली गंगा विष्णुपदी कहलायी। कमल होने का कारण जन्न है पर यहाँ कमलचरण से गंगा के निकलने का काये विश्वित है। तेरो मुख अरविन्द से बरसत सुखमा नीर।
यहाँ नीर कारण कार्य कमल से उत्पन्न होना उक्त है।
हाय उपाय न जाय कियो बज ब्दुत है विनु पावस पानी।
धारन ते अँसुवान की है चल मीनन ते सरिता सरसानी। प्राचीन
यहाँ मीन कार्य से सरिता का सरसाना कारण कहा गया है।

इँ२ विशेषोक्ति ( Peculiar Allegation )

प्रवल कारण के होते हुए भी कार्य सिद्ध न होने के वर्णन को विशेषोक्ति कहते हैं।

इसके तीन भेद होते हैं।

१ अनुक्तनिमित्ता वह है जिसमें निमित्त उक्त न हो। जैसे,

फिर विनय अनुनय किया पादान्त समझाया बहुत कुछ
किन्तु मैं तो सत्य ही पाणिप्रहण से विरत ही थी। पु० शं० भट्ट
राधा के प्रेमी का उक्त पादान्त प्रणत रूप कारण के रहते भी राधा
का विवाह से विरत होना वर्णित है। यहाँ निमित्त उक्त नहीं है।

२ उक्तनिमित्ता वह है जिसमें निमित्त उक्त हो। जैसे आछी इन छोयनन की उपजी बड़ी बछाय। नीर भरे नित प्रति रहै तऊ न प्यास बुझाय। प्राचीन नीर कारण के रहते प्यास का न बुझना कार्य वर्णित है।

नार कारण क रहत प्यास का न बुमना काथ वाणत है। ३ श्रुचिन्त्यनिमित्ता वह है जिसमें निमित्त श्रचिन्त्य रहता है।

रूप सुधापान से न नेक भी हुई है कम। प्रत्युत हुई है तीव कैसी यह प्यास है।

सुधापान कारण के होते हुए भी प्यास का और बढ़ना, कार्य न होना वर्णित है। 'कैसी यह प्यास है' इससे निमित्त अचिन्त्य सूचित होता है।

३३ असंगति (Disconnection)

विरोध के आभास सहित कारण-कार्य की स्वाभाविक संगति के त्याग को असंगति अलंकार कहते हैं।

इसके तीन भेद होते हैं-

१ एक ही काल में कारण और कार्य के पृथक्-पृथक् होने को प्रथम असंगति कहूते हैं। जैसे—

मेरे जीवन की उलझन बिखरी थीं उनकी अलकें। पी ली मधु मदिरा किसने थी बन्द हमारी पलकें। प्रसाद

पा ला मधु मादरा किसन था बन्द हमारा पलका प्रसाद अलके तो बिखरी थीं दूसरो की दूसरे बेचारे की जान सासत में थी। मदिरा तो पी ली किसी ने और पलकें बंद हुई दूसरे की। एक ही काल में कारण कार्य के भिन्न-भिन्न स्थान है और विरोध का आभास भी।

> कारन कहुँ कारज कहूँ अचरज कहत बने न। असि तो पीवति रकत पै होत रकत तुव नैन। प्राचीन

इसमें भी विरोध के आभास सहित कार्य कारण का त्याग वर्णित है।

२ दूसरी असंगति वह है जिसमें अन्यत्र कर्तव्य कार्य का अन्यत्र किया जाना वर्णित हो।

> वंसी धुनि सुनि वज बध् चली विसार विचार। भुज भूषन पहिरे पगनि भुजन लपेटे हार। प्राचीन

हाथ के भूषणों को पैरों में पहनना और हार का हाथों मे लपेटना कहा गया है जो अपने-अपने डचिन स्थानों के योग्य नहीं है।

३ जहाँ जिस कार्य के करने में प्रवृत्ति हो उसके विरुद्ध कार्य करने को तृतीय असंगति कहते हैं।

वात पितिह तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे।
राज देन कहें सुम दिन साधा, कहेड जान वन केहि अपराधा। तुलसी
यहाँ राज देने के विरुद्ध वनवास देना वर्णित है।
आये थे हरि भजन को ओटन छगे कपास।
यहाँ जो कर्तव्य कार्य था नहीं किया गया।

३४ विषम (Incongruity)

जहाँ विषम घटना का अर्थात् वे-मेल का वर्णन हो वहाँ विषम अलंकार होता है।

इसके तीन भेद होते हैं-

१ प्रथम विषम—जहाँ एक दूसरे के पिरुद्ध होने के कारण सम्बन्ध न घटे वहाँ यह ऋलंकार होता है। कहाँ मेघ औ हंस ? किन्तु तुम भेज चुके संदेश अजान ? तुड़ा मरालो से मंदर धतु जुड़ा चुके तुम अगणित प्राण । पंत यहाँ मेघ द्वारा संवाद भेजना मरालों से विशाल धतुष तुड़वाना सम्बन्ध की त्रयोग्यता सूचित करता है ।

काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था काँटे से कमनीयता कमल मे नया है न कोई कभी ? दंडों में कब ईख के विपुलता है प्र'थियों की मली हा दुदेंव प्रगल्मते अपदुता तूने कहाँ की नहीं। हरिख्रीय यहाँ के सम्बन्ध का वर्णन भी ख्रयोग्य है।

२ द्वितीय विषम — जहाँ क्रिया के विपरीत फल की प्राप्ति होती है वहाँ द्वितीय विषम ऋलंकार होता है

नहीं तत्वतः कुछ भी मेरे आगे जीना मरना,

किन्तु आत्मवाती होना है वात किसी का करना। गुप्तजी इसमें किसी के मारने की क्रिया से आत्मवाती होना रूप अर्थ की प्राप्ति होती है।

३ तृतीय विषम— कार्य श्रीर कारण के गुणों श्रीर कियाश्रों के एक दूसरे के विरुद्ध वर्णन करने को तृतीय विषम कहते हैं। माँग मैंने ही छिया कुछ केत्र, राज-सिंहासन तुम्हारे हेतु,

'हा हतो ऽ स्मि' हुए भरत हत बोध, 'हूँ' कहा शत्रुध ने सक्रोध । गुप्तजी थहाँ राजसिंहासन माँगने की कारण-क्रिया से भरत के हत्तबोध होना रूप क्रियाविरुद्ध कार्य वर्णित है।

हिन्दी के कुछ आलंकारिक कारण कार्य की रूप-भिन्नता को भी विषम अलंकार कहते हैं। जैसे,

> दीप सिखा रँग पीतते धूम कड्त अति श्याम । सेत सुजस छाये जगत प्रगट आपते श्याम ।

यहाँ पीले से श्याम श्रीर श्याम से सेत होना कार्य कारण की विषमता है पर यह पाँचवीं विभावना से प्राय: मिल जाता है।

टिप्पणी—विरोधाभास में जो विरोध रहता है वह आभास मात्र होता है। किन्तु विषम अलंकार में विरोध सत्य होता है। असंगति अलंकार में कार्य-कारण की एककालिक भिन्न-भिन्न स्थान पर असंगति वर्णित होती है और विरोध में जो विरोध है वह एक स्थान में ही होता है।

#### ३५ सम. ( Equal )

यह किया के विपरीत है। इससे इसकी गणना इस

इसके बीनिशेद हैं।

१ अथक्का स्तार—यथायोग्य सम्बन्ध वर्णन को प्रथम सम अलंकार करि हैं।

शस्य खसे है हमको तुमको जिसने सुघर बनाया, साँ मिळाकर और सुगन्धित स्वर्ण मनो दिखलाया। हो गिसाम राम से भी तुम इसमें नहीं कसर है, हां हों इकर और न कोई मेरे लायक वर है। रा० च० उ० सच्च शब्दांकार का यह अपूर्व उदाहरण है,।।अन्तर्दे िट से, स्मानचा श्रांनीत भले ही न हो पर समता के वर्णन ने अपूर्व चमालारा है।

राव्य सर्टिंग वर दुछहिन सीता । समधी दशरथ जनक पुनीता । जैन्से न्या न्यान्तांकार में कोई चमत्कार नहीं है ।

र हित्रीच्य सम्म-कारण के अँनुकूल जहाँ कार्य का वर्णन किया जान्य वहाँ ऋड अन्तंकार होता है।

> रावव तेरे ही योग्य कथन है तेरा, दढ़ बाल हठी तू वही राम है मेरा। देखें हम तेरा अवधि मार्ग सब सहकर, कौशल्या चुप हो गयी आप यह कहवर। गुप्तजी

यहाँ सम्मके योग्य ही उनके कथन का—श्रयोध्या लौट न चलने का वर्ष्यात है।

३ हुन्तीयमस्त्रम—बिना विष्न कार्यसिद्धि होने के वर्णन यह भेड्डहेक्का है।

े तम ! तुम हो घन्य जग में धर्म के अवंतार हो ।
तम्म ज्ञान के आगार हो विज्ञान के मण्डार हो ।
तम्म न्यों न मानोगे पिता के वाक्य को सखेम से
ति अधिक ही सर्वरा वन में रहोगे क्षेम से । रा० च० उ०
इसमें तम के वनगमन तथा उनके वहाँ शान्तिपूर्वक निवास का
निर्विचन इसेनमा वार्णित है।

#### अधिक (Exceeding)

जहाँ आधार और आधेय का न्यूनाधिक्य वर्णन हो वहाँ अधिक अलंकार होता है।

१ जहाँ आधार से अधिक आधेय हो वहाँ प्रथम अधिक अलंकार होता है। जैंसे—

नयी तंरों थीं यसुना में तयी डमंगें वज में। तीन छोक से दीख रहे थे छोट पोट इस रज मे। गुप्तजी रज में तीनों लोक का दीख पड़ना आधार से अधिक आधेय है। द जहाँ आधेय से आधार अधिक वर्णित हो वहाँ द्वितीय अधिक अलंकार होता है। जैसे,

अथवा अपने पैरों पर ही खड़ा आप वह नटवर । बची रसातल जाने से यह धरा वहीं पर धरकर । गुप्तजी यहाँ नटवर श्रीकृष्ण त्राधिय से धरा त्राधार का त्र्राधिक वर्णन है।

## ३६ अल्प (Smallness)

छोटे आधेय की अपेक्षा बड़े आधार का भी जहाँ वर्णन किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है।

अब जीवन की हे कपि आस न मोहिं। कनगुरिया की सुँदरी कंकन होहिं। तुलसी

श्रंगूठी, वह भी कनगुरिया की, छोटी-सी छोटी आधेय वस्तु है। इसके लिये बड़ा से बड़ा आधार है। इसमें भी श्रंगूठी कंकण बन जाती है। इस प्रकार छोटे से आधेय की अपेत्ता हाथ आधेय का और छोटा वर्णन किया गया है। सीता की दुर्बलता दिखाना ही किव का अभीष्ट हैं।

मन यद्यपि अनुरूप है तक न छूटति संक।
हृटि परे जिन भार ते निपट पातरी छंक॥ मितराम
यहाँ मन सूदम ऋषिय से कमर ऋषिय के दूटने की शंका से मन
की ऋषेत्व। कमर का पतली होना विश्वित है। इसमें सूदमता ही
प्रधान है।

# अन्योन्य (.Reciprocal)

जहाँ दो वस्तुओं का अन्योन्य सामान्य सम्बन्ध बतलाया जाय, अर्थात पारस्परिक कारणता, पारस्परिक उपकार अथवा सामान्य व्यवहार का वर्णन हो वहाँ यह अलंकार होता है।

रामचन्द्र बिनु सिय दुखी सिय बिनु उत रघुरायें। यहाँ एक ही कारण है जो एक के बिना दूसरा दुखी है।

> कल्पना तुममें एक।कार कल्पना में तुम आठ याम । तुम्हारी छवि में प्रेम अपार प्रेम में छवि अविराम । पंत

इसमे एक क्रिया से पारस्परिक उपकार वर्णित है।

मैं हूँ इता तुम्हें था जब कुंज और वृन में।
तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में।
तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था।
मैं था तुझे बुछाता संगीत में भजन में। रा० न० त्रिपाठी
यहाँ व्यवहार की समानता दिखलायी गयी है।

३७ विशेष ( Extra-ordinary )

जहाँ किसी विशेषता—विलक्षणता का वर्णन हो वहाँ यह अलंकार होता है।

प्रथम विशेष—जहाँ प्रसिद्ध आधार के विना आधिय की स्थिति का वर्णन किया जाय वहाँ प्रथम विशेष अलंकार होता है।

आज पतिहीना हुई शोक नहीं इसका अक्षय सुहाग हुआ मेरे आर्यंपुत्र तो अजर अमर हैं सुयश के शरीर में। वियोगी

यहाँ पति आधार के बिना अन्य सुहाग रूप आध्य का वर्णन कित्तन्त्रण है।

चलो लाल वाकी दशा लखी कही नहीं जाय।
हियरे है सुधि रावरी हियरो गयो हिराय। प्राचीन
यहाँ हृद्य में सुधि का रहना खीर उसी का भूल जाना बिना
आधार के आधिय का वर्णन है।

द्वितीय विशेष—जहाँ एक ही समय में एक ही रीति से किसी वस्तु का अनेक स्थानों में होने का वर्णन हो वहाँ द्वितीय विशेष होता है।

आँखों की नीरव भिक्षा में आंसू के मिटते दागों में, ओठों की हँसती पीड़ा में आहो के बिखरे त्यागों में,

कत-कन में विखरा है निर्मम, मेरे मानस का सुनापन । महादेवी यहाँ एक ही काल में एक ही स्वभाव से सूनेपन का अनेक स्थानों में होना वर्णित हैं।

प्रियमतमय यह विश्व निरखना फिर उसको है विरह कहाँ
फिर तो वही रहा मन में नयनों में प्रखुत जग भर मे।
कहाँ रहा तब द्वेष किसी से क्योंकि विश्व ही प्रियतम है। प्रसाद
यहाँ प्रियतम की मन आदि अनेक आधारों में एक ही समय की
स्थिति कही गयी है।

तृतीय विशेष—जहाँ किसी कार्य को करते हुए किसी अशक्य कार्य का होना भी वर्णित हो वहाँ यह अलंकार होता है।

धो छी गुह ने धूळ अहिल्या-तारिणी किव का मानस-कोष-विभूति विहारिणी। प्रभु पद धोकर भक्त आप भी घो गया; कर चरणामृत पान अमर वह हो गया। गुप्तजी

चरणामृत पान करते हुए श्रमर हो जाना श्रशक्य कार्य भी यहाँ वर्णित है, जिससे यह विशेष श्रलंकार है।

तीसरे विशेष का यह भी लच्चण किया जाता है—थोड़े-से पयास से जहाँ बहुत लाभ हो। जैसे,

पाइ चुके फल चारहू, करि गंगा जल-पान।

३८ व्याघात ( Frustration )

जहाँ जिस उपाय से कोई कार्य सिद्ध होता हो वहाँ उसी उपाय से उसके विपरीत कार्य हो वहाँ व्याघात होता है।

बंदो संत असजन चरना। दुखपद उभय, बीच कछु बरना। मिळत एक दारुन दुख देही। बिछुरत एक प्रान हर छेहीं। तुलसी यहाँ जिस चरण की प्राप्ति से दारुण दुख देने की बात कही गयी है, उसीके बिछुड़ने से प्राण जाने की बात कही गयी है। इसका मूल संत-त्र्यसंत का भेद ही है।

जासों काटत जगत के बंधन दीनदयाछ।

ता चितविन सों तियन के मन बाँधत गोपाछ ॥ प्राचीन

यहाँ एक ही से सुकार्य के विरुद्ध भी कार्य होता है।

यदि कारण को ज़लटा सिद्ध करके भी कोई सुगमता से कार्य हो
तो भी व्याघात ऋलंकार होता है।

छोभी धन संचे कैरै दारिद को डर मानि। 'दास' यहै डर मानि कै दान देत है दानि। यहाँ 'दारिद के डर मानि' कारण से ही उलटा दान देने का कार्य सिद्ध किया गया है।

> छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का बल दिया उसीने भूल मान लेने का। गुप्तजी

एक ही वस्तु के दो विरुद्ध कार्य करने के कारण यहाँ भी एक प्रकार का व्याघात है।

## ३६ विचित्र • (Strange)

जहाँ इच्छा के विपरीत प्रयत्न करने का वर्णन हो वहाँ विचित्र अलंकार होता है।

> अमर बनें, इस लोभ से रण में मरते वीर । भवसागर के पार को बुड़ें गंगा-नीर ॥ राम इस्नत होने के लिये विनत बनों तुम जान पाने को सम्मान के मन से छोड़ो मान ॥ राम

इनमें अमर आदि होने के लिये मरना आदि इच्छा के विपरीत प्रयत्न है।

भोकी भाकी व्रज्ञ अविन क्या योग की रीति जानें।
कैसे बूझे अबुध अवला ज्ञान विज्ञान वातें।
देते क्यो हो कथन करके बात ऐसी व्यथाएँ ?
देखूँ प्यारा वदन जिनसे यह ऐसे बता दो। हरिझोध सच्चानुसार यहाँ विचित्र छालंकार है पर उक्त उंदाहरणों ऐसा कारण और कार्य के पौर्वापर्यविषयंयात्मक अतिशयोक्ति का पहले । ही उल्लेख हो चुका है।

## ग्यारहवीं छाया

## शृङ्खलाम्लक अलंकार

शृङ्खलाबद्ध अलंकारों में चार अलंकार हैं—कारणमाला, एकावली, सार और मालादीपक। इनमें पद्रिया वाक्य का सॉंकल-सा लगा रहता है।

४० कारणमाला ( Garland of Causes )

जहाँ कारण और कार्य की परंपरा कही जाय, अर्थात् पहले का कहा हुआ बाद के कथन का कारण होता जाय वहाँ यह अलंकार होता है। जैसे,

होत छोभ ते मोह, मोहिंह ते उपजे गरब। गरब बढ़ावे कोह कोह कछह कछह डू व्यथा। प्राचीन विजु विश्वास भगति निहं तेहि विजु द्रविहं न राम। राम कृपा विजु सपनेहुँ जीवन छह विश्राम। तुलसी इन दोनों में पूर्व-पूर्व कथित पदार्थ उत्तरोत्तर कथित पदार्थ के कारण हैं। यह इसका पहला भेद है।

है सुख संपित सुमित ते सुमित पढ़े से होह।
पढ़त होत अभ्यास ते ताहि तजह मित कोह। प्राचीन
राम कृपा ते परम पढ़ कहत पुराने छोय।
राम कृपा है भिक्त ते भिक्त भाग्य ते होय। प्राचीन
यहाँ जत्तरोत्तर, कथित पढ़ार्थ पूर्व-पूर्व कथित पढ़ार्थों के कारण हैं।

४१ एकावली (Necklace)

जहाँ वस्तुओं के ग्रहण और त्याग की एक श्रेणी धन जाय, वह विश्लेषण भाव से हो या निषेध भाव से, वहाँ धह अलंकार होता है। मैं इस झरने के निर्झर में शियवर सुनता हूँ वह गान। कौन गान? जिसकी तानों से परिप्रित हैं मेरे शाण। कौन शाण? जिनको निशि वासर रहता एक तुम्हारा ध्यान। कौन ध्यान? जीवन सरसिज को जो सदैव रखता अम्छान।

रायकृष्ण दास

इसमें गान, प्राण, ध्यान के प्रहण त्याग की एक श्रेणि है।

वृन्दावन में नव मधु आया, मधु में मन्मथ आया।

उसमें तन, तन में मन, मन में एक मनोरथ आया। गुप्तजी

इसमें मधु, मन्मथ, तन, मन और मनोरथ की एक श्रेणी हो

गयी है। इन दोनों में त्याग और प्रहण विशेषण भाव से है।

सोभित सो न सभा जहँ ऋद न गृद्ध न ते जु पढ़े कछु नाहीं। ते न पढ़े जिन साधुं न साधित दीह दया न हिये 'जिन माँहीं। सो न दया जु न धर्म धरे घर धर्म न सो जहँ दान वृथा ही। दान न सो जहँ साँच न 'केसव' साँच न सो जु बसै छक छाँहीं।

इसमें वह सभा नहीं जिसमें वृद्ध नहीं, इस प्रकार निषेधात्मक शृंखला बँधती गयी है।

## ४२ सार ( Climax )

पूर्व-पूर्व कथित वस्तु की अपेक्षा उत्तरोत्तर कथित वस्तु का उत्कर्ष वा अपकर्ष दिखलाना सार अलंकार है।

जग में मानवतन दुर्छंभ है, उसमें विद्या भी दुर्जंभ है। विद्या में कविता है दुर्छंभ, उसमें शक्ति और है दुर्छंभ। श्रद्धवाद इसमें एक से दूसरे का उत्तरोत्तर उत्कर्ष दिखलाया गया है।

रहिमन वे नर मर चुके जे कहुँ माँगन जाहि।
उनते पक्ष्ठे वे मरे जिन मुख निकसत नाहि।
इसमे उत्तरोत्तर कथित वस्तु का अपकर्ष वर्णित है।
मालादीपक का वर्णन दीपक अलंकर में हो चुका है

#### बारहवीं छाया

# तर्कन्यायमूल अलंकार

तर्कन्यायमूल में काव्यलिङ्ग और अनुमान दो अलंकार हैं। ४३ काव्यलिङ्ग (Poetical Reason or Cause)

जहाँ किसी बात को सिद्ध करने लिये उसका कारण कहा जाय वहाँ काव्यलिङ्ग अलंकार होता है।

क्षमा करो इस भाँति न तुम तज दो मुझे, स्वर्ण नहीं हे राम, चरणरज दो मुझे। जड़ भी चेतन मूर्त्ति हुई पाकर जिसे, उसे छोड़ पाषाण भक्षा भावे किसे। गुप्तजी यहाँ चरणर्र्ज पाने की श्रभिलाषा सिद्ध करने को तीसरी पंक्ति

में कारण कहा गया है। इसमें वाक्यार्थ में कारण है।

और भोले प्रेम ! क्या तुम हो बने वेदना के विकल हाथों से ? जहाँ इसमते गज्ज से विचरते हो, वहीं आह है, उन्माद है, उत्ताप है ! पन्तजी

यहाँ प्रेम का वेदना के हाथों द्वारा बना होना सिद्ध करने के लिये चौथी पंक्ति में कारण उक्त है। इसमें पृथक्-पृथक् पदों में कारण उक्त है।

श्याम गौर किमि कहौ बखानी। गिरा अनयन नयन विज्ञ बानी।

प्रशंसा की श्रसमर्थता का श्रपूर्व कारण पूरे वाक्य में उक्त है।
दिष्णणी—परिकर श्रलंकार में पदार्थ या वाक्यार्थ के बल से जो
श्रर्थ प्रतीत होता है उसीसे वाच्यार्थ पुष्ट होता है श्रीर काव्यिलग में
पदार्थ या वाक्यार्थ ही कारण होता है। उसमें श्रर्थान्तर की श्राकांचा
नहीं रहती।

त्रर्थान्तरन्यास में त्रपने कथन को युक्तियुक्त बनाने के लिये समर्थन होता है और काव्यलिङ्ग में कार्यकारण सम्बन्ध रहता है जिससे एक का दूसरे से समर्थन होता है। इसमें सभी आचार्य एकमत नहीं हैं।

#### ४४ अनुमान (Inference)

हेतु द्वारा साध्य का चमत्कारपूर्वक ज्ञान कराये जाने को अनुमान अलंकार कहते हैं।

हाँ वह कोमल है सचमुच ही वह कोमल है कितना
मैं इतना ही कह सकता हूँ तेरा मक्खन जित्तना।
बना उसी से तो उसका तन तून आप बनाया।
तब तो ताप देख अपनों का पिघल उठा डठ धाया। गुप्तजी

यहाँ मक्खन से बने होने के कारण ताप से पिघल उठना रूप साध्य का चमत्कारपूर्ण वर्णन है।

# तेरहवीं छाया

#### वाक्य-न्यायमूल अलंकार

वाक्य-न्यायमूल में १ यथासंख्य २ पर्याय ३ परिवृत्ति ४ परिसंख्या ४ त्रर्थापत्ति ६ विकल्प ७ समुचय और म समाधि, ये खाठ छालंकार हैं।

४५ यथासंख्य या क्रम (Relative Order)

क्रमशः कहे हुए पदार्थों का उसी क्रम से जहाँ अन्वय होता है वहाँ यथासंख्य, यथाक्रम वा क्रम अलंकार होता है।

पा चंचल अधिकार शत्रु, मित्र औ बन्धु का।

बुरा, भन्ना, सत्कार किया न तो फिर क्या किया ? **अनुवाद** यहाँ शत्रु, मित्र ऋौर बन्धु के साथ बुरा, भला ऋौर सत्कार का क्रमश: सम्बन्ध जोड़ा गया है।

रमा भारती कालिका करित कलोल असेस। बिलसित बोधित संहरित जहाँ सोई मुम देस। वियोगी हिर इसमें रमा, भारती और कालिका का बिलसित, बोधित, संहरित इन क्रियाओं से क्रमश: सम्बन्ध उक्त है।

अमी हलाहल मद भरे सेत स्याम रतनार। जियत मरत द्धकि-द्धकि परत जेडि चितवत इक बार। प्राचीन यहाँ एक ही आँख में अमृत, विष, मद तीनों वस्तुओं, श्वेत, श्याम श्रीर लाल तीनों रंगों तथा जीना, मरना श्रीर फुक-फुक पड़ना इन तीनों गुणों का क्रमानुसार वर्णन है। ईसमें एक ही आश्रय में अनेक आधेय होने के कारण द्वितीय पर्याय अलंकार भी है।

# ४६ पर्याय (Sequence)

जहाँ एक ही वस्तु का अर्थात एक आधेय का अनेक आधारों में होना पर्याय से वर्णित होता है वहाँ पर्याय अलंकार होता है।

प्रथम पर्याय - जहाँ एक वस्तु की पर्याय से - अनुक्रम से अनेक

स्थम्नों में स्थिति वर्णित हो वहाँ प्रथम पर्याय होता है।

तेरी आभा का कण नभ को देता अगणित दीपक दान। दिन को कर्नक-राशि पहनाता विधु को चाँदीका परिधान । महादेखी

यहाँ एक आभा का ताराओं में, दिन के प्रकाश में श्रीर चन्द्रमा की डज्ज्वलता में होना वर्णित है।

हालाहळ तोहि नित नये किन बतराये ऐन। अंबुधि हिय पुनि संसुगर प्रब निबसत खळ वैन । प्राचीन

यहाँ एक ही हालाहल विव के समुद्र का हृदय, शिवजी का कंठ श्रीर खल के वचन रूप श्रनेक श्राधार कहे गये हैं।

अलि कहाँ संदेश भेजूँ मैं किसे संदेश भेजूँ नयनपथ से स्वप्त में मिल प्यास में घुल.

विय मुझी में स्त्रो गया अब दूत को किस देश भेजूँ। महादेवी यहाँ एक ही त्र्राधेय प्रिय का क्रम से अनेक आधारों में होना

वर्णित है। दूसरा पर्याय-जहाँ अनेक वस्तुओं अर्थात् आधेयों का एक आधार में होना वर्णित हो वहाँ दूसरा पर्याय होता है।

उसी देह में छरिकई पुनि तरुनाई जोर बिरधाई आई अजहुँ भनि छे नंद किशोर। पाचीन

यहाँ एक आध्य शरीर में लरिकाई आदि अनेक आधारों का होना वर्णित है।

जहाँ लाक साड़ी थी तन में बना चर्म का चीर वहाँ। जैसा एक का भी पर्याय देखा जाता है।

४७ परिवृत्ति का विनिमय (Barter)
पदार्थों का सम और असम के साथ विनिमय—अदलबदल को परिवृत्ति अलंकार कहते हैं।

१ सम परिवृत्ति—उत्तम वस्तु देकर उत्तम वस्तु लेना —
जो देवों का भाग उसे हम सादर उनको देंगे ।
और के सकेंगे जो उनसे हम कृतज्ञ हो छेंगे। गुप्तजी
सुझको करने योग्य काम बतलाओ।
दो अहो ! नन्यता और भन्यता पाओ। गुप्तजी
इन दोनों में उत्तम वस्तुत्रों का सम त्रादान-प्रदान है।
२ सम परिवृत्ति—न्यून, वस्तु देकर न्यून वस्तु लेना—
श्री शंकर की सेवा में रत भक्त अनेक दिखाते हैं।
किन्तु वस्तुतः उनसे क्या वे कुछ भी लाभ उठाते हैं।
अस्थि-माल-मय अपने तन को अपण वे करते हैं।
सुंड-माल-मय तन उनसे बस परिवर्तन में छेते हैं। पोहार

इसमें अध्य-माल-मय—मनुष्य देह शिवजी को अर्पण करके मुण्डमालवाला शरीर—शिव रूप प्राप्त करना वर्णित है। हाड़ों की माला और मुण्डमाला दोनों न्यून वस्तुएँ हैं। इसमें शिवजी की एक प्रकार से प्रशंसा है, जिससे व्याज-स्तुति भी है।

३ विषम परिवृत्ति—उत्तम के साथ न्यून का विनिमय— क्रांति हो चुकी श्रांति मेट अब आ मैं न्यजन करूँगी। मोती न्योछावर करके, वे श्रमकण बीन धरूँगी। इसमें मोती उत्तम वस्तु के साथ, श्रमकण न्यून वस्तु का विनिमय है।

कासों कहिये आपनी यह अजान जदुराय। मानमानिक दीन्हों तुमिंह लीन्हीं विरह बलाय। प्राचीन यहाँ भी मानिक देकर बलाय मोल लेना उत्तम से न्यून का विनिमय है।

४ विषम परिवृत्ति—न्यून के साथ उत्तम का विनिमय— मेरा अतिथिदेव आवे तो मैं सिर-माथे हाँगी। इसने मुझको देह दिया मैं उसे माण भी दूँगी। गुप्तजी यहाँ देह न्यून से उत्तम प्राण का विषम विनिम्नय है। देखो त्रिपुरारि की डदारता अपार जहाँ पैये फळ चारि एक फूळ दे धत्रे का। प्राचीन ४८ परिसंख्या ( Special Mention )

जहाँ किसी वस्तु का एक स्थान से निषेध करके किसी दूसरे स्थान में स्थापन हो वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है।

१ प्रश्नरहित प्रतीयमान निषेध--

देह में पुरुक, उरों में भार, भ्रुवों में भंग, दर्गों में बाण, अधर में अमृत, हृदय में प्यार, गिरा में लाज, प्रणय में मान। पंत े इसमे एक-एक स्थान पर भार, भंग स्त्रादि के स्थापन से इनका स्त्रम्यत्र प्रश्नरहित निषेध न्यंग है।

२ प्रश्नरहित वाच्यनिषेध-

जहाँ वकता सपं के चाल में थी, प्रजा मे नहीं थी न भूपाल मे थी। नरों में नहीं, कालिमा थी घनों में, जनों में नहीं शुष्कता थी बनों में।

रा० च० उपाध्याय

इसमें एक स्थान से गुरा का श्रव्यत्र स्थापन है जो स्पष्ट है। श्रतः यहाँ प्रश्नरहित निषेध वाच्य है।

३ प्रश्नपूर्वक प्रतीयमान निषेध---

न्या गाने के योग्य है मोहन के गुणगीत। ध्यान योग्य क्या है कहो हरिपद पद्म पुनीत। स्रनुत्राद्

यहाँ जो प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं वे सप्रमाण हैं। इन उत्तरों से झन्य गीत या अन्य वस्तु न गाने के योग्य और न ध्यान देने के योग्य हैं, यह प्रश्नपूर्वक निषेध व्यंग्य हैं।

४ प्रश्नपूर्वक वाच्यनिषेध—

क्या कर भूषण ! दान रस्न जिंदत कंकण नहीं।

धन क्यां है सम्मान कंवन मणिमुक्ता नहीं। श्रामुवाद क्या भूषण श्रीर दान हैं ? इनके उत्तर में दान श्रीर सम्मान जो कहे गये हैं ने कंकण श्रादि के निषेधार्थक हैं जो नाच्य हैं। श्रात: यहाँ प्रश्नपूर्वक वाच्य-निषेध है।

दंड जितन कर भेद जहूँ नर्तक नृत्य समाज। जीतौ मनसिज सुनिय अस रामचंद्र के राज। प्राचीन इसमें 'दंड' और 'भेद' स्लिष्ट हैं। अर्थात् दर्ग्ड (सजा) कहीं नहीं। केवल संन्यासियों के ही हाथ भे दर्ग्ड (तंन्या की छड़ी , है। ऐसे ही क्षेत्र' को भी जानना चाहिये।

४६ काव्यार्थापत्ति

( Presumption or necessary Conclusion )

जिसके द्वारा दुष्कर कार्य की सिद्धि हो उसके द्वारा सुगम कार्य की सिद्धि क्या कठिन है, ऐसा जहाँ वर्णन हो वहाँ यह अलंकार होता है।

यहाँ 'श्रापत्ति' का श्रर्थ 'श्रा पड़ना' है।
देखो यह कपोत कन्ठ, बाहु बल्छी कर सरोज
उन्नत उरोंज पीन—क्षीण कदि—
नितम्ब भार—चरण सुकुमार—गति मंद मंद
छूट जाता धेर्य ऋषि-सुनियों का
देवों-भोगियों की तो बात ही निराली है। निराला

ऋषि-मुनियों के धैर्य छूट जाने की सामध्य से भोगियों के धैर्य छूट जाना स्वतः सिद्ध हो जाता है।

प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको ? जनकर जननी भी जान न पायी जिसको। गुप्तजी

भरत को जन्म देनेवाली जननी भी जिनके आशय को जान न सकी, इस अर्थ की प्रवलता से और किसी को उनके आशय का न जानना स्वतः सिद्ध है।

अति प्यारा है तनय देख तू अपनी माँका।
सुर-विजयी हूँ मेबनाद मैं वीर छड़ाका।
मेरा तेरा युद्ध भछा कैसे होबेगा?
जो न भगेगा अभी समर में मर सोबेगा। रा० चं० उपा०

सुरविजयी के ऋर्थमामर्थ्य से मनुष्य के साथ युद्ध की असंभवता स्राप ही आप आ पड़ती है।

# ५० विकल्प (Alternative)

जहाँ दो समान बलवाली विरुद्ध बातों के एक ही काल और एक ही स्थिति में विरोध होता हो अर्थात् या तो यह या वह, इस प्रकार का कथन किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है।

श्राते यहाँ नाथ निहारने हमें उद्धारने या सिख तारने हमें। या जानने को किस माँति जी रहे, तो जान छें वे हम अश्रु पी रहे। गुप्तजी यहाँ तुल्यबलवाली विरोधी वस्तुत्र्यों के एकत्र एककालिक विरोध होने से विकल्प त्रालंकार है।

प्रभु सौख्य दो स्वातंत्र्य का अथरा हमें अब मुक्ति दो। यहाँ 'त्र्यथवा' शब्द से दोनों से एक ही काल मे विरोध उक्त है। यही बात नीचे की ऋषीली में भी है।

जनम कोटि लगि रगर हमारी। बरी सभु नतु रही कुमारी। श्रथवा, नतु, न तरु, या, कै, कि, कितौ श्रादि इस के वाचक है।

# ५१ समुच्चय ( Conjunction )

जहाँ समुदाय का एकत्र होना विधित हो वहाँ यह अलंकार होता है।

१ प्रथम समुचय—जहाँ एक कार्य की सिद्धि के लिये एक साधन ही पर्याप्त हो, वहाँ अन्यान्य साधनों का वर्णन होने से यह अलंकार होता है।

माँ की स्पृहा पिता का प्रण, नष्ट करूँ करके सवण, प्राप्त परम गौरव छोडूँ, धर्म बेंच कर धन जोडूँ। गुप्तजी इसमें राम-वन-गमन के लिये मा की स्पृहा ही पर्याप्त साधन हैं वहाँ पिता का प्रण आदि अन्यान्य साधन भी एकत्र वर्णित हैं।

> कृष्ण के संग ही तुम्हारा नाम होगा, धाम होगा, प्राण होगा, कर्म होगा, विभव होगा; कामना भी। भट्ट

इसमें जहीँ राधिका के अनन्य अनुराग का प्रदर्शन प्रथम साधन से ही हो जाता है वहाँ अन्यान्य साधनों का समुख्य हो गया है। २ द्वितीय समुचय — जहाँ गुण-िक्रया के वा गुण श्रथथा क्रिया के एक साथ वा पृथक्-पृथक् वर्णन किया जाय वहाँ यह भेद होता है।

भाली तूही बता दे इस विजन विना मैं कहाँ आज जाऊँ

दीना, हीना, अधीना, ठहर कर जहाँ श्रान्ति दूँ और पाऊँ। गुप्तजी यहाँ अर्मिला में दीना, हीना आदि गुणों का एकत्र एक काल में वर्णन है। दूँ और पाऊँ किया का भी एक ही काल में समुचय है।

४२ समाधि वा समाहित (Facilitation)

जहाँ अचानक और कारणों के आ पड़ने से काम सुगम हो जाय वहाँ समाधि अलंकार होता है।

> विनय यशोदा करति है गृह चिलये गोपाल । घन गरज्यो बरसा भई भागि चले नॅद्रलाल । प्राचीन -

यहाँ यशोदा के विनय के समय ही घन गरज कर जो वर्षा होने विना उससे कुष्ण के घर चलने का काम आसानी से हो गया।

निरखन को मम बदन छवि पठई दीठि सुरारि। इत हा ! चपळ समीरनें चूँ बट किसे ज्यारि। प्राचान वायु के भोंके से घूँघट खुल जाने के कारण मुँह देखने का कार्य सहज हो गया।

# चौदहवीं द्वाया

# लोकन्यायमूल अलंकार

लोकन्यायमूल ऋलंकारों में १ प्रत्यनीक, २ प्रतीप ३ मीलित ४ सामान्य ४ तद्गुण ६ ऋतद्गुण ७ प्रश्न ८ उत्तर ६ प्रश्नोत्तर और १० गूढ़ोत्तरा ये दस ऋलंकार हैं।

## ५३ प्रत्यनीक (Rivalry)

शत्रु को जीतने में असमर्थ होने के कारण उसके पक्षतालों से वैर निकालने को प्रत्यनीक अलंकार कहते हैं। शान्त हुआ छंकेश अनुज की सुनकर बातें, जब तब बारू भी साम पेच में हैं आ जाते। सस्मित बोला असुर पुच्छू प्रिय है बानर को,
इसे जला दो, अभी दिखाने जा कर नर को।
तब लज्जित हो तपसी स्वयं या डर कर भग जायगा।
या वह मेरे कर निधन हो यम के कर लग जायगा। रा० च०
यहाँ राम से वैर सधाने में असमर्थ रावण के उनके निजी

दूत हनुमान से वैर निकालने का वर्णन है।

मित्र पत्तवालों के साथ मित्रता का वर्ताव करने में भी प्रत्यनीक होता है।

> तेज मंद रिव ने कियो बस न चल्यो तेहि संग। दुहुँन नाम एके समुक्षि जारत दिया पतंग।

सूर्य ने दीपक का प्रकाश कम किया पर जब उनसे कुछ वश नहीं चला तो पतंग (सूर्य,) फर्तिगा को एक नाम का सममकर उसे ही जाता है।

पादांकपूत अथि धृष्ठि प्रशंसनीया, मैं बाँधती समुद्र अंचल में तुझे है। होगी मुझे सतत त् बहु शान्ति दाता, देगी प्रकाश तम में तिरते दगों को।

यहाँ कृष्ण के पदाङ्क से पूत होने के कारण त्रजाङ्गना की धूल से आत्मीयता प्रकट की गयी है।

# ५४ प्रतीप (Converse)

प्रतीप का अर्थ है विपरीत—उलटा। इस अलंकार में उपमान को उपमेय कल्पना करना आदि अनेक प्रकार की विपरीतता दिखायी जाती है।

१ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय कल्पना करना प्रथम प्रतीप है।
है दाँतों की झलक मुझको दीखती दाड़िमों में।
बिंबाओं में वर अधर सी राजती लालिमा है।
मैं केलों में जबन युग की देखती मंजुता हूँ।
गुल्फों की सी लिखत सुखमा है गुलों में दिखाती। हरिद्योध
तमें सभी प्रसिद्ध उपमानों को उपमेय कल्पित किया गया है।
देख वे दो तारे श्न्य नभ में है झलके,
गौरिक दुक्लिन ज्यों तेरे अध्य छलके। गुप्तजी

यहाँ संध्या श्रीर तारे उपमानों को उपमेय कहा गया है।
अधरों की लाली से चुपके कोमल गुलाब के गाल लजा,
आया, पंखिद्यों को काले पीले धब्बों से सहज सजा। पंत
इसमे गुलाब उपमान उपमेय किल्पत है।

२ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय कल्पना करके वर्णनीय उपमेय का निरादर किये जाने को तृतीय प्रतीप कहते हैं।

> सुकवि 'गुलाब' हेरूयो हास्य हरिनाच्छिन में, हीरा बहु खानिन में हिम हिमथान में। राम ! जस रावरो गुमान करे कौन हेतु, याके सम देखो छसै चंद आसमान में।

इसमें चन्द्रमा श्रादि प्रसिद्ध उपमानों को उपमेय बताकर वर्णनीय उपमान राजा रामसिंह के यश का अनादर किया गया है।

का घूँ घुट मुख मूँ दहु अबला नारि।

चन्द सरग पर सोहत यहि अनुहारि। प्राचीन

यहाँ प्रसिद्ध उपमान चन्द को उपमेय बताकर वर्णनीय उपमेय

मुख का यह कहकर अनादर किया गया है कि घूँ घट में तेग छँ ह

३ प्रसिद्ध उपमेय को उपमान कल्पना करके प्रसिद्ध उपमान का निरादर किया जाना दूसरा प्रतीप है।

मृगियों ने द्दा मूँद लिये दग देख सिया के बाँके, •

गमन देख हँसी ने छोड़ा चलना चाल बना के।
जातरूप सा रूप देख कर चम्पक भी कुम्हलाये,
देख सिया को गर्वीले बनवासी सभी लजाये। रा॰ च० उपा॰

देख सिया का गवाल बनवासा समा ल्जाय। रा॰ च० उपा॰ इसमे उपमेय द्या, गमन आदि को उपमान कल्पित करके प्रसिद्ध मृगद्दग, हंसगित आदि उपमान का निरादर है। लिलतोपमा भी है।

जिसकी आँखों पर निज आँखे रख विशालता नापी है। विजय गर्व से पुलकित होकर मैन ही मन फिर काँपी है। भक्त यहाँ उपमेय बेगम की श्राँखों को उपमान मानकर उपमान मृग-नयन को विजित बताकर उसका निरादर किया गया है।

४ उपमान को उपमेय की उपमा के ऋयोग्य कहा जाना। दोनों का तन तेज एक से एक प्रखर था, इनके आगे पड़ा हुआ दिनकर फीका था। रा० च०

यहाँ उपमान दिनकर को उपमेथ कल्पित करके दोनों के तन तेज के सादृश्य के अयोग्य कहा गया है।

> तो मख ऐसो पंकसत अरु मयंक यह बात। बरने सदा असंक कवि बुद्धिगंक विख्यात। प्राचीन

यहाँ कमल और चंद्र जैसे प्रसिद्ध उपमानों को उपमेय मान कर किये गये वर्णन को बुद्धिरंक कवि का वर्णन बताना उपमा के अयोग्य ठहराना है।

बोली वह 'पूछा तो तुमने शुर्भ चाहती हो तुम क्या' ?

इन दसनो अधरों के आगे क्या मुक्ता है विद्रुम क्या ? गुप्तजी , इसमे उपमान मुक्ता श्रीर विद्रुम को उपमेय दशनों श्रीर श्रधरों की उपमा के अयोग्य ठहराया गया है।

🚬 😢 जहाँ उपमान का कार्य करने के लिए उफ्नेय ही पर्याप्त है, फिर ' उपमान की क्या आवश्यकता, ऐसा वर्णन करके उपमान का तिरस्कार किया जाय वहाँ पाँचवा प्रतीप होता है।

जगत तपे तव ताप से क्या दिनकर का काम।

तेरा यश शीतळ सुखद फिर सुधां हु बेकाम। राम इसमें दिनकर और सुवां हु उपमान के काम प्रताप और यश उपमेयों के सामर्थ्य से ही होना बताया गया है जिससे उपमानों का निरादर सूचित होता है।

लहँ राधा आनन उदित निसिवासर सानन्द। तहाँ कहा अरविन्द है कहा बापुरो चन्द। प्राचीन यहाँ उपमेय मुख की सामर्थ्य से उपमान चन्द्रमा की श्रनाव-श्यकता बताकर उसका अनादर किया गया है।

# ५५ मीलित ( Lost )

जहाँ दो पदार्थीं में साद्दर्य न लक्षित हो वहाँ यह अलंकार होता है।

> पान पीक अधरान में सखी लखी ना जाय। कजरारी अँखियान में कजरा री न छखाय। प्राचीन

, लाल त्रोठों में पान की पीक त्रौर काली स्नॉखों में काजल मिलकर एकरंग हो गये हैं।

वे आभा बन खो जाते शशि-किरणों की उलझन में, जिससे उनको कण कण में हूँ दूँ पहिचान न पाऊँ। महादेवी यहाँ वे (रहस्यमय प्रिय) चन्द्रमा की चाँदनी में ऐसे एकरंग हो खो जाते हैं कि मैं दूँ द नहीं पाती।

नीचे का ऋलंकार इसीके संबंध का है।

५६ उन्मीलित (Unlost)

जहाँ दो पदार्थों के साइश्य में भेद न होने पर भी किसी कारण भेद का पता लग जाने का वर्णन हो वहाँ उन्मीलित अलंकार होता है।

चंपक हरवा गर मिलि अधिक सोहाय। जानि परै सिय हियरे जबं कुम्हिलाय। तुलसी गले के रंग में मिला चंपकहार कुम्हलाने पर हीं गोरे श्रंग से पृथीय लित होता है।

सम्मिलित उदाहण-

भर गयी असल धवल चारु चिन्द्रका, मानो भरा दुग्धफेन भूतल से नभ लों। रात बनी मूर्तिमती 'ग्रुक्लाभिसारिका'। आ रही है निज को लिपाये सित वस्त्र में, अलंकार मीलिता सदेह देखा कवि ने किन्तु नीलिमा थी निशानाथ के कलंक के वह उन्मीलिता का सहज स्वरूप था। आर्यांवर्त

धवल चाँदनी में शुक्ताभिसारिका बनी रात सित वस्त्र में अपने को छिपाये जो आती है तो वह मीलित अलंकार का सदेह उदाहरण हो जाती है पर चन्द्रमा की नीलिमा रात को उन्मीलिता का उदाहरण बना देती है।

५७ सामान्य (Sameness)

जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत में गुण-समानता के कारण एकात्मता का वर्णन हो वहाँ यह अलंकार होता है।

> भरत राम एके अनुहारी, सहसा छखि न सकै नर नारी। छखन बात्रुस्दन एकरूपा, नख सिख ते सब अंग अनूपा। तु०

यहाँ भरत-राम और लखन-शत्रुहन में भेद रहते हुए भी एकात्मता का वर्णन है।

मिल गया मेरा मुझे तूराम, तूवही है भिन्न केवल नाम।
एक मुहदय और एक सुगात्र, एक सोने के बने दो पात्र। गुप्तजी
कौशाल्या ने भेद रहते हुए भी दोनो को एक ही मान लिया है।
इसी संबंध का एक नीचे का ऋलंकार है।

४८ विशेषक (Unsameness)

प्रस्तुत और अप्रस्तुत में ग्रुण-सामान्य होने पर भी किसी प्रकार भेद लक्षित होने से विशेषक अलंकार होता है।

कोयल काली कौआ काला क्या इनमें कुछ भेद निराला पर कोयल कोयल वसन्त में कौआ दौका रहा अन्त में। श्रानुवाद यहाँ काक श्रौर पिक समान हैं पर इनका भेद वसन्त मे खुल जाता है। काक पिक के समान नहीं बोल सकते।

# ४६ तद्गुण (Borrower)

जहाँ अपना गुण छोड़कर संगी के गुण-प्रहण का वर्णन हो वहाँ यह अलंकार होता है। जैसे,

यह जैशव का सरल हास है, सहसा उर से है आ जाता।
यह उदा का नव विकास है, जो रज को है रजत बनाता।
यह लूझ लहरी का विकास है, कलानाथ जिसमें खिंच आता। पंत
यहाँ रज ऋपना रंग छोड़कर ऊषा का रंग ग्रहण करता है।
अधर धरत हरि के परत ओठ दीठि पट जोति।
हरित बाँस की बाँसुरी इन्द्रधनुष छवि देति। विहारी
यहाँ हरित बाँसुरी का ओठ, दृष्टि और पट के लाल, उज्ज्वल
और पीत रंग ग्रहण करना विशित है।

अति सुन्दर दोनों कानों में जो कहलाते शोभागार,
पक एक था भूषण जिसमें जड़े हुए थे रत्न अपार।
कर्णप्र प्रतिबिम्ब युक्त था कांत कपोल युग्म उस काल,
कभी क्वेत था, कभी हरा था, कभी कभी होता था लाल। पुरोहित
इसमें दमयन्ती के कपोलों का अपना गुण ब्रोड़कर रत्नजटित
कर्णाभरण के खेत, नील और रक्त गुण का प्रहण वर्णित है।

#### ६० अतद्गुरा (Non-borrower)

जहाँ दूसरे का संग रहने पर भी उसका गुण प्रहण न किया जाय वहाँ अतद्गुण अलंकार होता है। जैसे,

प्री यह तेरी दई, क्यो हूं प्रकृति न जाइ। नेह भरे. हिय राखिये, तू रूखिये छखाइ। चिहारी यहाँ नायक के नेह-भरे हृद्य में रहने से नायिका को स्निग्ध हो जाना चाहिये सो नहीं होती, कुखी की कुखी ही दीख पड़ती है।

राधा हरि बन गई हाय यदि हरि राधा बन पाते। तो उद्धव मधुवन से उछटे तुम मधुपुर ही जाते। गुप्तजी इसमें राधा का संग होने-पर भी कृष्ण तद्गुण्-रूप न हो सके।

# ६१ प्रश्न ( Question ) •

जहाँ किसी अज्ञात जिज्ञासा की शान्ति के लिये प्रश्न मात्र किया जाता है वहाँ यह अलंकार होता है।

१ वे कहते हैं उनको मैं अपनी पुतली में देखूँ श्रमहादेवी यह कौन बता जायेगा किसमें पुतली को देखूँ श्रमहादेवी २ अहे विश्व ! ऐ विश्व व्यथित मन-किश्रर बह रहा है यह जीवन श्र यह छन्नु पोत, पात, तृण, रजकण, अस्थिर भीरू वितान, किश्रर शिक्स ओर श्रथार, अजान डोलता है यह दुवल यान । पंत ३ मादक भाव सामने सुन्दर, एक चित्र-सा कौन यहाँ श्र जिसे देखने को यह जीवन, मर-मरकर सौ बार जिये। प्रसाद्द वर्तमान साहित्य का रहस्यवाद ऐसे प्रश्नों का अत्यंत महत्त्व

# ६२ उत्तर ( Reply )

चमत्कारक उत्तर होने से उत्तर अलंकार होता है। यह दो प्रकार का होता है।

रखता है। इससे प्रश्न ने ऋलंकार का रूप प्रहण कर लिया है।

(१) जहाँ उत्तर के श्रवणमात्र से प्रश्न का अनुमान कर लिया जाय अथवा अनुमित प्रश्न का संदिग्ध वा असंभाव्य उत्तर दिया जाय बहाँ प्रथम उत्तर अलंकार होता है। जैसे, १ तुम मुझमें प्रिय फिर परिचय क्या ! तेरा अधर-विचुम्बित प्याला, तेरी ही स्मृति-मिश्रित हाला तेरा ही मानस मधुशाला,

किर पूळूँ मैं मेरे साकी देते हो मधुमय विषमय क्या ? महादेवी २ हे अनन्त रमणीय ! कीन तुम ? यह मैं कैसे कह सकता। कैसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता।

हे विराट हे विश्वदेव तुम कुछ हो ऐसा होता भान। प्रसाद पहले का उत्तर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने इस उत्तर का लिये प्रश्न किया हो और दूसरे का जो उत्तर है वह संदिग्ध वा अप्रसंभाव्य है। दोनो उत्तर चमत्कारपूर्ण हैं।

(२) प्रश्न के वाक्य में ही उत्तर या श्रुनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया जाना द्वितीय उत्तर श्रुलंकार वा प्रश्नोज्ञर श्रुलंकार है। यह चित्रोत्तर श्रुलंकार भी कहा जाता है। जैसे,

सरद चन्द की चाँदनी को कहिये प्रतिकूछ ? सरद चन्द की चाँदनी कोक हिये प्रतिकूछ । प्राचीन यहाँ द्वितीय पद में 'कहिये' के 'क' को प्रश्न के 'को' के साथ मिला दिया तो उत्तर हो गया कि 'कोक' के 'हिये' के प्रतिकूल चाँदनी हैं।

पान सदा घोड़ा अड़ा क्यों कहिये? फेरे बिना। गधा दुखी ब्राह्मण दुखी क्यो कहिये? छोटे बिना।

दोनों पंक्तियों में दोनों का उत्तर एक ही बात में दे दिया गया है। इसे प्रश्नोत्तरालंकार भी कहते हैं। इसे संस्कृत में आन्तर्लापिका कहता जाता है।

उत्तरालंकार का एक भेद 'गूढ़ोत्तर' भी होता है। यह वहाँ होता है जहाँ किसी श्रभिप्राय के साथ उत्तर दिया जाय। जैसे,

> कह दसकंठ क्वन तें बन्दर। मैं रघुवीर दूत दस कंघर।

इसमें रावण के निरादर-सूचक 'बन्दर' शब्द द्वारा प्रश्न करने पर हनुमानजी का 'रघुवीर दूत' से उत्तर देनसाभिप्राय है। अर्थात् मैं उस राम का दूत हूँ जिन्होने मारीच आदि राज्ञसों को मारा है। मुके साधारण बंदर न समकता। मैं भी अपने स्वामी के समान कुछ कर दिखा सकता हूँ।

## पन्द्रह्वीं छाया

# गूढ़ार्थ-प्रतीतिमूल अलंकार

## ६३ व्याजोक्ति (Dissembler)

जहाँ खुले या खुलते हुए किसी ग्रप्त भेद या रहस्य को छिपाने के लिए कोई बहाना किया जाय वहाँ व्याजोक्ति अलंकार होता है।

बैठी हुती बज की बिनतान में आइ गयो कहुँ मोहनलाल हैं। ह्वै गई देखते मोदमयी सुनिहाल भई वह बाल रसाल है। • रोम उठे तन काँच्यो कल्लू मुसक्यात लख्यो सिखयान को जाल है। सीरी बयारि बही संजनी उठि यों किह कै उन ओख्यो ज साल है। प्राचीन ठंडी हवा बहने के बहाने नायिका ने नायक के देखने से कंप श्रादि जो सात्विक भाव उठे थे उन्हें साल श्रोदकर छिपा लिया है।

हिष्पणी—अपह्नुति अलंकार में कही हुई बात निषेधपूर्वक छिपायी जाती है और छेकापह्नुति मे कही हुई बात अन्यार्थ द्वारा निषेधपूर्वक छिपायी जाती है और इसमें ये दोनों बाते —वक्ता द्वारा किसी बात का पहले कहा जाना और निषेध—नहीं होतों।

६४ अर्थवक्रोक्ति ( Crooked speech or Periphrasis )

अन्य अभिप्राय से उक्त बात का अन्य व्यक्ति द्वारा अर्थश्लोष से अन्य अर्थ लगाने को अर्थवक्रोक्ति अलंकार कहते हैं।

भिश्चक गो कितको गिरिजे ! यह माँगन को बिल्हार गयो री ।
नाच नच्यों कित हो भव बाम, किल्द्युता तह नीको उयो री ।
भाजि गयो वृषपाल सुजानित, गोधन संग सदा सुख्यो री ।
सागर शैल सुतान के आज यों आपस में परिहास भयो री । प्राचीन
इसमें भिज्जक, नाच नच्यो श्रीर वृषपाल शब्दों के स्थान पर इनके
पर्याय रखने पर भी श्रर्थ ज्यों-का-त्यों बना रहेगा श्रीर लच्मी तथा
गुर्वती के परिहास में श्रन्तर न श्रावेगा ।

क्या िखा बस सब यही हैं शल्य किन्तु मेरा भी यही वात्सल्य।
सब बचाती हैं मुतों के गात्र किन्तु देती हैं दिठौना मात्र।
नील से मुँह पोत मेरा सर्व कर रही वात्सल्य का तू गर्व।
बर मँगा वाहन वही अनुरूप देख लें सब—है यही वह भूप। गुप्तजी
यहाँ कैकेयी ने जिस भाव से 'वात्सल्य' शब्द का प्रयोग किया है
भरत ने उसके अन्यार्थ की कल्पना करके उत्तर दिया है।

#### ६५ सूच्म (Subtle)

जहाँ किसी संकेत—चेष्टा आदि और आकार से लक्षित रहस्य को किसी युक्ति से स्रचित किया जाय वहाँ सूच्म अलंकार होता है। सुनि केवट के बैन प्रेम छपेटे अस्परे।

विहँसे करणा ऐन चिते जानकी छखन तन। तुलसी यहाँ राम के हँसने से यह भाव प्रकट होता है कि केवट के भाव को तो मैं समक्ष ही गया, तुमलोग भी समक्ष गये होगे।

'छत्रपती' भनि छै मुरली कर आइ गये तहँ कुंज विहारी, देखत ही चल छाल के बाल प्रवाल की माल गले विच डारी। लाल नेत्र देखते ही नायिका ने यह जान लिया कि कुष्ण रात्रि में

खाल नेत्र देखत हा नायिका ने यह जान लिया कि कृष्ण रात्रि में अन्यत्र जगे हुए थे। इस रहस्य को उसने प्रवाल की माला गले में डालकर खोल दिया।

# ६६ स्वभावोक्ति (Natural Description )

बालक आदि की स्वाभाविक चेष्टा आदि के चमस्कारक वर्णन में स्वभावोक्ति अलंकार होता है।

माँ ! अलमोड़े में आये थे जब राजिं विवेकानन्द मग में मखमल बिल्लवाया दीपाविल की विपुल अमंद । विना पाँवड़े पथ में क्या वे जनिन नहीं चल सकते हैं ? दीपाविल क्यों की ? क्या वे माँ ! मंद दृष्टि कुल रखते हैं ? पंत इसमें बाल-स्वभाव-सुलभ आशांका का चमत्कारक वर्णान है । चढ़ कर गिर कर फिर उठकर कहता तू अमर कहानी गिरि के अंचल में करता कूजित कल्याणी वाणी । भा० आतमा भरने का यह स्वाभाविक वर्णन है।

किप होकर के कुद्ध किलक कर पुच्छ पटक कर

लड़ने उससे लगा सपट कर और उपट कर। राञ्च०
इसमें हनुमान जी का ऋसुरों के सँग लड़ने का स्वाभाविक वर्णन है।

## ६७ भाविक (Vision)

जहाँ भूत ं और मिवष्य के भावों का वर्तमान की माँति वर्णन किया जाय वहाँ यह' अलंकार होता है।

अरे मधर है कष्ट पूर्ण भी जीवन की बीती घड़ियाँ, जब निःसंबर होकर कोई जोड़ रहा विखरी कड़ियाँ। महादेखी इसमें भूत का वर्तमान के समान वर्णन है। अरुण अधरों की पिल्लव पात, मोतियों सा दिल्ला दिम हास। इन्द्रधनुषी पट से टॅंक गात, बाल विद्युत का पावस लास। हृदय में खिल उठता तत्काल अधिखले अंगों का मधुमास। तुम्हारी छवि का कर अनुमान प्रिये प्राणों की प्राण। पंत इसमें भावी पत्नी के भावी भावों के हृदय में वर्तमानकालिक विकास से भाविक अर्जंकार है।

मेंहदी दीन्हीं ही जुकर सो वह अजौं छवात । दीवे हैं अंजन दगिन दियो सो जाने जात । पाचीन यहाँ हाथ में दी हुई मेहंदी का न होने पर भी दिखाई पड़ना, और आँख में अंजन देना है पर वह दिये हुए के समान दिखाई पड़ना भूत और भावी का प्रत्यत्त वर्णन है। इसका कारण हाथ की ललाई और आँखों की कालिमा है।

वर्गीकरण में रहने के कारण ही ऐसे अलंकारों का उल्लेख किया गया है। अन्यथा इनमें आलंकारिक चमत्कार नहीं है।

# सम्मिलित अलंकार

(Figures of speech in words and sense)

सम्मिलित श्रलंकारों को श्राचार्यों ने उभयालंकार का नाम दिया है पर उनका लज्ञण्-समन्वय नही होता। जब संसृष्टि शब्दालंकारों को होती है तब वह उभयालंकार कैसे कहा जा सकता है। क्योंकि उसमें श्रथीलंकार तो होता नहीं। इससे श्रलंकारों का जहाँ संमिश्रण् हो उसे सम्मिलित वा संयुक्त अलंकार ही कहना उपयुक्त है। ऐसे अलंकार दो प्रकार के देखे जाते हैं।

# ६८ संसृष्टि अलंकार

तिलतण्डुल न्याय के अनुरूप अर्थात् तिल और तण्डुल मिश्रित होने पर भी जैसे पृथक्-पृथक् लक्षित होते हैं उसके समान जहाँ अलंकारों की एकत्र स्थिति हो वहाँ संसृष्टि अलंकार होता है।

१ शब्दालंकार-संसृष्टि २ अर्थालंकार-संसृष्टि और ३ शब्दार्था॰ लंकार-संसृष्टि ।

१ जहाँ केवल शब्दालंकारों की र्षक ही स्थान पर प्रथक-पृथक ूर्स्थिति प्रतीत हो वहाँ यह भेद होता है।

मर मिटें रण में पर राम के हम न दे सकते जनकात्मजा। सुन कपे जग में बस बीर के सुयश का रण कारण सुरुष है। रा०च० इसके पहले चरण में र और म की आवृत्ति से वृत्त्यनुप्रास है और चौथे चरण में यमक है।

२ जहाँ केवल अर्थालंकारों की एक ही स्थान पर परस्पर-निरपेज्ञ स्थिति हो वहाँ यह भेद होता है।

सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह छाँह सी अंबरपथ से चली। निराला

इसमें 'छाँह सी' में उपमा श्रौर 'नीरवता के कंधे पर' तथा 'श्रंबर-पथ' में म्दपक श्रालंकार हैं जो एकत्र पृथक्-पृथक् हैं।

खुले केश अशेष शोभा भर रहे पृष्ठ श्रीवा बाहु टर पर तिर रहे बादलों में घिर अपर दिनकर रहे ज्योर्ति की तन्थी तिंदृत् युति ने क्षमा मॉगी। निराला

उत्पर की तीन पंक्तियों में उत्प्रेत्ता है स्रौर चौथी में लच्योपमा जो पृथक् पृथक् हैं।

३ जहाँ राज्दालंकार श्रीर श्रर्थालंकार, दोनों की निरपेच एकत्र स्थिति हो यहाँ वह तीसरा मेद होता है। जीवन प्रात समीरण सा छघु विचरण निरत करो।
तरु तोरण तृण-तृण की कविता छवि मधु सुरभि भरो। निराला
पूर्वाद्धे में उपमा और उत्तरार्द्ध में त, र, ए। का वृत्त्यनुप्रास है।
छवि मधु में रूपक भी है जिसकी स्थिति भी त्रालग है।

## ६६ सङ्कर अलंकार

नीर-क्षीर-न्याय के समान अर्थात दूध में जल मिल जाने की तरह मिले हुए अलंकारों को संकर अलंकार कहते हैं। इसके निम्नलिखित तीन भेद होते हैं—

र्श्वंगागि-भाव-संकर--जहाँ अनेक अलंकार अन्योन्याश्रित होते हैं वहाँ अंगागिभाव-संकरैं होता है।

> करुणामयं को भाता है तम के परदे से आना। ओ नम की दीपावलियों तुम छन भर को ब्रह्म जाना। महाद्वा

इसमें दो रूपक हैं—एक 'तम के परदे' में है और दूसरा 'नभ की दीपावितयो' में है। ये दोनों परस्पर उपकारक हैं—एक के विना दूसरे की स्थिति संभव नहीं। अत: यहाँ उक्त भेद है।

नयन-नीलिमा के लघु नभ में अलि किस सुषमा का संसार, विरल इन्द्रधनुषी बादल सा बदल रहा निज रूप अपार। पंत

इसका रूपक 'बादल सा' उपमा के विना अशोभन मौलूम होता है और उपमा की स्थिति के विना रूपक असंभव ही है।

२ सन्देह-संकर — अनेक अलंकारों की स्थिति मे किसी एक अलंकार का निर्णय न होना सन्देह संकर होता है।

जब शान्त मिलन संध्या को हम हेमजाल पहनाते। काली चादर के स्तर का खुलना न देखने पाते। प्रसाद

इसमें संध्या की लाली और रात्रि आगमन के स्थान पर 'हेमजालं' और 'काली चादर' होने से रूपकातिशयोक्ति है। दूसरा गुण 'हेम' के साथ दोष 'काली चादर' का वर्णन होने से उल्लास अलंकार भी है। यहाँ संध्या कहने से हेमजाल और काली चादर की रूपकातिशयोक्ति स्पष्ट हो जाती है और इन्हीं से गुण-दोष का साथ हो जाता है जिससे उल्लास हटता नहीं। इससे दोनों के निर्णय मे संदेह है। काली आँखों में कितनी यौवन के मद की खाखी, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। प्रसाद

यहाँ यह संदेह है कि काली आँखों का 'नीलम की प्याली' और मद की लाली का 'मानिक मिद्रा' रूपक है या लाली भरी काली आँखे मानिक मिद्रा से भरी नीलम की प्याली सी सुन्दर हैं, तद्योपमा है।

३ एक वैश्वकानुप्रवेश संकर—जहाँ एक ही आश्रय में अनेक

अलंकारों की स्थिति हो वहाँ यह भेद होता है।

ऊपर के दूसरे उदाहरण में 'मानिक मदिरा' इसका उदाहरण है। क्योंकि यहाँ एक आश्रय में अनुप्रास भी है और मानिक के समान लाल मदिरा, अर्थ करने से वाचकधर्मलुप्तोपमा है।

तुम तुङ्ग हिमालय शृङ्ग और मैं, चंचल गित सुरसरिता।
तुम विमल हृदय उच्छ वास और मैं कान्त-कामिनी-कविता। निराला
यहाँ कान्त-कामिनी-कविता मे अनुप्रास और रूपक दोनों
अलंकार हैं।

ऐसे ही 'भींगी मनमधुकर की पाँखें' और 'केलि-कलि-अलियों'

की सुकुमार' श्रादि उदाहरण हैं।

# सोलहवीं छाया

# कुछ अन्य अलंकार

वर्गीकरण के अतिरिक्त कुछ प्रसिद्ध चमत्कारक अलंकारों का निर्देश किया जाता है।

७० ललितं (Artful Indication)

वर्गानीय वृत्तान्त को स्पष्ट न कहकर उसके प्रतिविंब वा छाया के वर्णन किये जाने को लिलित अलंकार कहते हैं।

अरे विर्ह्म छीट अब तिरा नीड़ रहा इस बन में। छोड़ उच्च पद की उड़ान वह क्या है ज़ून्य गगन में ? गुप्तजी गोपी ने स्पष्ट यह न कहकर कि मथुरा का राज-विलास छोड़-कर हे कुष्ण मोकुल चले आवो, छाया के रूप में वर्णन किया गमा है।

्रमुनिय सुधा देखिय गरल सब करत्ति कराल। जह तहूँ काक उल्लक बक मानस सकृत मराख। तुलसी यहाँ यह न कहकर कि क्रहाँ राम का राज्य होनेवाला था श्रोर कहाँ हो गया वनवास। 'सुनिय सुधा' श्रादि के रूप में यही कहा गया है जो प्रतिबिव मात्र है।

७१ अस्युक्ति (Exaggeration)

सम्पत्ति, सौन्दर्थ, शौर्य, औदार्थ, सौकुमार्थ आदि गुणों के मिथ्या वर्णन को अत्युक्ति अलंकार कहते हैं।

भूकी नहीं अभी मैं वह दिन कछ ही की तो है यह बात, सोने की बिद्याँ थीं अपनी चाँदी की थी प्यारी रात। मैं जमीन पर पाँव न घरती छिछते थे मखमछ पर पैर, आँखें विछ छाती थीं पथ में मैं जब करने जाती सैर। मक्त सम्पत्ति और सौकुमार्थ के वर्णन में श्रत्युक्ति हैं।

वह मृदु मुकुकों के मुख में भरती मोती के चुंबन ? छहरों के चल करतल में चाँदी के चंचल उद्गण। पंत चाँदनी का अत्युक्ति-पूर्ण वर्णन है। पर है अनुपम और अपूर्व।

अर्गाली हाँ सम्हाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल।
देख विखरती है मणिराजी अरो उटा बेसुध चंचल। प्रसाद
रात्रि का मानिनी-रूप में यह अत्युक्ति-पूर्ण वर्णन है। नये कवियों
न इसके नये रूप दे डाले हैं।

७२ उल्लास ( Abondonment )

एक के गुण-दोष से दूसरे को गुण-दोष होने के वर्णन को उल्लास अलंकार कहते हैं।

१ गुण से गुण-

सठ सुधरहिं सार्थ संगति 'पाई । पारस परिस कुधातु सुहाई । तु०

यहाँ सन्जन तथा पारस के संसर्ग से शठ श्रौर कुघातु के सुघरने की बात है।

फूल सुगन्धित करता है देखो युग्म हाथों को। रा० च० इसमें फूल की सुगंध से हाथ के सुगन्धित होने की बांत है। २ दोष से दोष-

जा मलयानिल लौट जा यहाँ अवधि का शाप। लगे न ल होकर कहीं त् अपने को आप। गुप्तजी इसमें विरहिणी ऊर्मिला के विरह-संताप से मलयानिल के तापित होने की बात कही गयी है।

३ गुण से दोष—

जो काहू के देखिंह विपती सुखी भये मानहु जगनृपती।

यहाँ दूसरे की विपत्ति ( दोष ) से सुखी होना ( गुण ) विर्णित है।

४ दोष से गुण-

व्यथा भरी बातों ही में रहता है कुछ सार भरा। तप में तप कर ही वर्षा में होती है उर्वरा घरा।

यहाँ धरा के ताप में तप्त होना रूप दोष से वर्षा में उर्वरा होना रूप गुण वर्णित है।

७३ अवज्ञा ( Non-abondonment )

एक के गुण-दोष से दूसरे को गुण-दोष न होने को अवज्ञा अलंकार करते हैं।

१ गुण से गुण का न होना—

फूलै फलै न बेंत, जदिष सुधा बरखीं जलद। मुरस हृदय न चेत, जो गुरु मिलीं विरंचि सम। तुलसी यहाँ सुधा श्रीर ब्रह्मा तुल्य गुरु के गुगा से बेंत का न फूलना-फलना श्रीर मूर्ख के हृदय में चेत न होना वर्णित है।

२ जहाँ एक के दोष से दूसरा दोषी न हो-

पद जाते कुसंग में सज्जन तो भी उसमें गुण रहता है। अहि के सँग रहता है चंदन जन-संताप तदिप हरता है। रा० च० यहाँ सर्प के दोष से चंदन का दृषित न होना वर्गित है।

> हंसों ही के तुल्म वकों का भी शरीर हैं। इतका भी 'आवास सवा ही सरस्तीर है।

चरुते भी हैं, ख्व बना कर चारू मराही पर इनकी हुष्किया धृणित है और निराली। रा० च० इसमें हंस के संग से वक में हंस का गुण न त्राना वर्णित है।

७४ प्रहर्षण (Erraptuning)

प्रहर्षण का अर्थ है परमानन्द । इसमें परमानृन्द-दायक पदार्थ की प्राप्ति का वर्णन होता है ।

इसके तीन भेद होते हैं-

१ प्रथम प्रहर्षण वहाँ होता है नहाँ अभिलिषत वस्तु की बिना प्रयास प्राप्ति का वर्णन हो।

> मैं थी संभ्या का पथ •हेरे जा पहुँचे तुम सहज सबेरे धन्य कपाट खुँछे ये मेरे दूँ क्या अब तब दान ? — पधारो भव भव के भगवान । गुप्तजी

इसमें प्रतीक्ता के पूर्व ही बुद्धदेव के आगमन से यशोधरा का प्रकष्ट हुर्ष वर्शित है।

२ द्वितीय प्रहर्षण वह कहाता है जिसमें वांछित पदार्थ की श्रपेत्ता श्रिकतर लाभ का वर्णन हो।

> ज्यों एक जलकण के लिये चातक तरसता हो कहीं डसकी दशा पर कर दया वारिद करे जलमय मही। त्यों एक सुत के हेतु दशरथ थे तरसते नित्य ही, पाये डन्होंने चार सुत, है धर्म का यह कृत्य ही। रा० च०

३ तृतीय प्रहर्षण वह है जिसमें उपाय का अन्वेषण करते ही— यत्न अपूर्ण रहते भी पूर्ण फल-लाभ का वर्णन हो।

सारा आर्थ-देश आज नीचे आर्थ-ध्वज के

श्वत है मर मिटने को एक साथ ही
सीस छे हथेछी पर मैद भाव भूळ के।
यह दृश्य देखा कवि चन्द ने तो उसकी
फड़की भुजायें कड़ी तहकी कवच की। श्रायांधर्त
युद्धार्थ साधारण उद्योग करते ही इतने बड़े भारी संगठन के हो

जाने से कवि चंद को प्रहर्षण हुआ।

# ७५ विषादन ( Despondency )

इच्छित अर्थ के विपरीत लाम होने को विषादन अलंकार कहते हैं। जैसे,

श्री राम का अभिषेक होगा कुछ वड़ी में आज ही, इस ध्यान-वारिधि में मनो सीता चुमकती सी रही। आर्थे वहाँ पर राम भी पर आस्य उनका खिन्न था, था किछन्न भी वह स्वेद से वह ज्लिय से कुछ भिन्न था। स्वामी-दश्ता को देख सीता काठ की सी हो गई!

हा खो गई उसकी प्रभा चिन्ताग्नि में वह सो गई। रा० च० ्'का सुनाइ विधि काहि दिखावा' होने से विषादन की विशेष मात्रा इसमें वर्तमान है।

निकट में अपने रखना तुम्हें—दुखद है समझा रघुनाथ ने।
जनको निज नाथ दिनेश से अब रहो वन के वनचारिणी। रा० च०
जहाँ तपोवन-दर्शन की लालसा से लालायित सीता को श्रानन्द का पारावार नहीं था वहाँ लद्मण द्वारा वनवास की रामाज्ञा सुन उसपर वज्रपात-सा हो गया।

# ७६ विकस्वर (Expansion )

विशेष का सामान्य से समर्थन करके फिर सामान्य का विशेष से समर्थन करना विकस्वर अलंकार है।

गुण गेइ नृप में एक दुर्गुण का मया तो क्या हुआ ? जैसे सुरों सँग राहु पूजा पा गया तो क्या हुआ ? रस्नाब्धि खारा है तदिप सम्मान मिछता है उसे

संसार में आकर भछा छांछन न छगता है किसे ? रा० च० राजा में एक दुर्गु ए का स्थाना विशेष कथन है—रत्नाव्धि खारा है, इसके द्वारा उसका समर्थन है। फिर इस सामान्य कथन का समर्थन चौथी पंक्ति के स्थान्तरन्यास से किया गया है।

इपमा से-

रत्त्रज्ञान-हिमवान-हिम होता नहीं कलंक। किपे गुणों में दोष इक ज्यों मृगांक में अंक। अनुवाद रत्न के आकर हिमवान का हिम कलंक नहीं होता। यह विशेष कथन बहुत-से गुणों में एक दोष छिप जाता, इस सामान्य कथन से समर्थित है। फिर इस कथन का जैसे चन्द्रमा में कलंक, इस उपमाभूत विशेष कथन से समर्थन किया गया है।

७७ मिथ्याध्यवसिति (False determination)

किसी झूठ को सिद्ध करने के लिये यदि किसी दूसरे झूठ की कल्पना की जाय तो यह अलंकार होता है।

सस सींग की किर लेखिनी मिस कुरँग-तृष्णा-नीर।
भाकाश पत्रिहें पर लिख्यों कर हीन कोड किव वीर।
जनमांघ पंगुर मूक बंध्या की जु सुत ले जाय,
जसवंत अपजस बिधर गन को है सुनावत जाय। जु० य० भू०
महाराज जसवंत सिह के अयश को असत्य सिद्ध करने लिये विश्व कुलान असत्य सिद्ध करने लिये विश्व कुलान असत्य सिद्ध करने लिये विश्व कुलान असत्यों की कल्पनायें की गयी हैं।

मधुर वारिधि हो, कटु हो सुधा, अति निवारण हो विष से क्षुधा। रवि सुशीतळ, दाहक हो शशी, पर कभी अपनी न मृगीदशी। रा० च०

# सत्रहवीं छाया

#### पाश्चात्य अलंकार

साहित्य और कला का सदा साथ रहा। सदा कला किवता की एक महत्त्वपूर्ण अंग बनी रही। कला ने किवता में कई करामातें दिखलायीं। कभी कला ही काव्य मान ली गयी और कभी कला काव्य का एक उपादान समभी गयी। पाश्चात्य-शिचा-समीचा के प्रभाव से कला ने कई बार अपना कलेवर बदला।

हिन्दी-काञ्यकला का विकास इस युग की बड़ी विशेषता है। यह विशेषता पाश्चात्य मानवीकरण, विशेषण-विपर्यय श्रीर ध्वन्यर्थ-व्यञ्जना नामक श्रलंकारों में लिचत हो रही है। इन श्रलंकारों को, श्राधुनिक कवियों ने हृद्य से श्रपना लिया है।

प्राचीन हिन्दी-कवितात्रों में ये तीनों विशेषतायें थीं, किन्तु इनकी स्रोर कवियों का विशेष लच्य नहीं था। ये अलंकार के रूप में कभी नहीं मानी गयीं। संस्कृत कविता में भी इनका अभाव नहीं है। १ मानवीकरण (Personification)

पर्सानिफिकेशन से मानवी करण का श्रिभिप्राय है। भावनाओं में मानव-गुणों—उसके अंगों के कार्यों—का श्रारोप करना। यह मूर्तिमत्ता काव्य की भाषा में वक्रता श्रीर चमत्कृति लाकर उसको प्रभावभूर्ण बना देती है।

सूरदास जी कहते हैं—

. ऊधो मन न भये दस बीस

एकहु तो सो गयो स्थाम सँग को अवराधे ईस।

तुलसीदास जी कहते हैं-

कीन्हें प्राकृतजन गुण गाना सिर धुनि गिरा डगति पछिताना। कवि देव ने भी-कुछ इसी ढंग से कहा है— '

जोरत तोरत शीत तुही अब तेरी अनीत तुही सिंह रे मन।
मन का जाना, वाणी का सिर धुनना, मन के द्वारा श्रीत का
तोड़ना श्रीर जोड़ना श्रादि मानवोचित कार्यकलाप हैं।

रत्नाकरजी का एक पद्यरत्न देखें-

गंग कहा। डर भरि डमंग तौ गंग सही मैं निज तरंग बल जौ हरगिरि हरसंग मही मैं लै सबेग विक्रम पतालपुरि तुरत सिधाऊँ ब्रह्मलोक कै बहुरि पलटि कंदुक इव आऊँ।

गंगा का कहना, हरगिरि को पृथ्वी पर लाना, पाताल पुरी को जाना आदि मार्मिक मुर्तिमत्ता है।

श्राधुनिक काल में मानवीकरण वा नररूपक प्रधान श्रालंकार माना जाने लगा है श्रीर फलस्वरूप इसके प्रयोग श्राधकाधिक होने लगे हैं। प्राचीन काल के प्रयोगों से श्राजकल के प्रयोगों में नवीनता भी श्राधक फलकने लगी है। कुछ उदाहरण हैं—

श्रुतिपुट टेकर पूर्व स्टर्तियाँ खड़ी यहाँ पट खोछ। देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पाण्डु कपोछ। गुप्तजी श्रुतिपुट लेकर (उत्कर्ण होकर) पट खोल (उत्सुक) पार्ये डु (विरहक्तरा)। यहाँ पूर्वस्मृति यों को नारी रूप देने से वर्णन में तीव्रता आ गयी है। जिसके आगे पुरुकित हो जोवन सिसकी भरता।
हाँ, मृत्यु नृत्य करती है मुसुकाती खड़ी अमरता॥ प्रसाद
जीवन का सिसकी भरना, मृत्यु का नाचना, श्रमरता का
मुसकाना विलज्ञ् मानवीकरण है।

प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोछ रही द्वार ।

नागो फिर एक बार । निराला

तारों का जगाते हुए हारना श्रीर खड़ी तरुण किरणों का द्वार खोलना नर रूप के सुन्दर उदाहरण हैं।

हैंस देता जब प्रांत सुनहले अञ्चल में बिखरा रोली, लहरों की बिछलन पर जब मचली पड़तीं किरणें भोली, तब किलगाँ चुंपचाप उठाकर पल्लव के घूँखुट सुकुमार , — छलकी पलकों से कहती हैं कितना मादक है संसार ! म० द० वमी प्रांत:काल का हँसना, रोली छींटना, लहरों का मचलना, कलियों का कहना श्रादि मानवीकरण है।

पर नहीं, तुम चपछ हो अज्ञान हो, हृदय है मिस्तिष्क रखते हो नहीं। बस विना सोचे हृदय को छीनकर सौंप देते हो अपरिचित हाथ में। पंत मानवी कार्य कराते हुए प्रेम का यह मानवीकरण अमृल्य है।

तुम चको पुरस्रिर चले जिस ओर हो नरसिन्धु, वह करे कलकल विकल स्वर, तुम पुकारो बन्धु। वह करे स्वागत तुम्हारा तुम सुनाओ गान —गान जिसका भाव मानव जाति का कल्याण। जा० व० शास्त्री

कविता का नर को बन्धु कहकर पुकारना श्रीर मानव-कल्याण-कारी गान गाना मानवीकरण है।

## २ ध्वन्यर्थन्यंजनां (Onomatopoeia)

ध्वन्यर्थव्यञ्जना अलंकार का अभिप्राय कार्व्यगत राब्दो की उस ध्विन से है जो राब्द-सामर्थ्य से ही प्रसंग और अर्थ का उद्बोधन कराकर एक चित्र खड़ा कर देती है। यही नहीं, काव्य के आन्तरिक गुणों से अपरिचित रहने पर भी भाषा का वाह्य. सौन्द्र्य श्रोता और पाठक के हृद्य में एक आकर्षण पैदा कर देता है। इसमें भाव और भाषा का सामञ्जस्य तथा स्वरैक्य की आवश्यकता है। यद्यपि इसमें अनुप्रास और यमक का ही स्त्राभास है पर उससे यह एक विचित्र वस्तु है और इनके रहते हुए भी उनकी ओर ध्यान न जाकर ध्वन्यर्थ व्यञ्जना की ओर ही खिच जाता है। इसमें भावबोधकता होने से ध्वनि की ही प्रधानता मान्य हो जाती है।

प्राचीन,हिन्दी काव्यों में भी इसकी बड़ी भरमार है। किन्तु ष्ठाजकल जैसी इसको प्रधानता दी जाती है वैसी पहले नहीं दी जाती थी। प्राचीन श्रीर नवीन दोनों के उदाहरण दिये जाते हैं—

> "कंकण किंकिणि नूपुर धुनि सुनि।" "धन धमंड नभ गरजत घोरा।"

इनकी पृथक् -पृथक् ध्विन से एक एक चित्र खड़ा हो जाता है इधैर ज्ञात होता है जैसे कानों मे नूपुर के मधुर रस टपकते हों तथा मानस में गरजन से तड़पन पैदा हो जाती हो।

> डिगिग किंबे अति गुर्वि सर्व पब्बे समुद्र सर, ध्याल बिधर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर। दिगायन्द लरखरत परन दसकंट मुक्ख भर, झम्रांड खंड कियो चंड धुनि जबहिं राम शिवधनु दृल्यो।

इस प्रसंग की तुलसीदास की इन पंक्तियों की भाषा-ध्विन ऐसी है कि उससे दिग्दिगन्त ही तक विकल नहीं होता बल्कि पढ़ने-सुनने-वाले के मन में भी त्रातङ्क पैदा हो जाता है।

> नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहति। बिच बिच छहरति बुद मध्य मुक्ता मिन पोहति। लोल लहर लहि पौन एक पै इक इमि आवत, जिमि नरगनमन विविध मनोरथ करत मिटावत॥ भारतेन्दु

इसके पढ़ने से मन में मनोरथ करने और मिटाने की ही त्राकांज्ञा 'प्रत्यच नहीं होती, बल्कि लोल लंहरियों पर हम लहराने भी लगते हैं।

> दल बादल भिड़ गये धरा धस चली धमक से। भड़क उठा क्षय कड़क तड़क से चमक दमक से॥ गुप्तजी

इन पितयों से शब्दों के तड़क-भड़क और चमक-द्मक भी दमकने लंगती है।

निराला की कुछ पंक्तियाँ पढ़िये-

१ झूम-झूम मृदु गरज-गरज वन घोर राग अमर अंबर में भर निज रोर। झर झर झर निर्झर, गिरि, सर मे, घर, मरु, तरु, मर्भर सागर में

× × ×

२ अरे वर्ष के हर्ष बरस. तू बरस बरस रस धार पार छे चछ तू मुझको बहा, दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार उथछ पुथछ कर हृदय मचा हर्छचछ चछ रे चछ मेरे पागल बादछ। कविता के ये शब्दबंध और नाद-सौन्दर्थ अपने आप अपने भावों को अभिन्यक्त कर रहे हैं।

पपीहों की वह पीन पुकार निर्झरों की भारी झर झर, झींगुरों की झीनी, झनकार घनों की गुरु गंभीर घहर। बिंदुओं की छनती छनकार दादुरों के वे दुहरे स्वर, हृदय हरते थे विविध प्रकार शैंछ पावस के प्रश्नोत्तर। पंत शब्दों का ऐसा सुन्दर संचय, सुगुन्फन श्रौर सुसंगीत पंत जी के ही सहज-साध्य हैं। क्योंकि वे शब्दों के अन्तरङ्ग में पैठकर जनके कलरव सुनते हैं श्रौर उनसे भावों की सँवारने-सिंगारने में सिद्धहस्त हैं। कवियों को चाहिये कि इस प्रकार की वर्णविन्यासकला को कर्ण्डाभरण बनावें।

## ३ विशेषगाविपर्यय वा विशेषगा व्यत्यय ,

"किसी कथन को विशेष अर्थगर्भित तथा गंभीर करने के विचार से विशेषण का विपर्यय कर दिया जाता है। अभिधावृत्ति से विशेषण की जहाँ जगह है वहाँ से हटाकर लज्ञणा के सहारे उसे दूसरी जगह बैठा देने से काञ्य का सौष्ठव कभी-कभी बहुत बढ़ जाता है। भावाधिक्य की ज्यञ्जना के लिखे विशेषण-विपर्यय अलंकार का ज्यवहार बहुत सुन्दर हैं।" सुधांग्रु

> "ह्रै है सोऊ उवरी भाग घरी अंनदघन सुरस बरसि छाछ देखि हीं हरी हमें।"

प्राचीन कविता की इस पंक्ति के 'सोऊ घरी भाग उघरी' का विशेषण्विपर्यय से 'खुले भाग्य वाली घड़ी में' यह ऋर्थ होता है।

श्रजातशत्रु नाटक की 'पद्मावती' 'डदयन' के तिरस्कार से जब वीगा बजाने में श्रसमर्थ हो जाती है तब यह गीत गाती है— र्निदय उँगली भरी ठहर जा, पल भर अनुकम्पा से भर जा, यह मूर्चिलत मूर्च्छना आह सी निकलेगी निस्सार। प्रसाद

इसमे मूर्च्छना का विशेषण मूर्च्छत है। पद्मावती तिरस्कार के कारण अपने आप मे नहीं है। वह विकलव्यथित ही नहीं ममोहत भी है। इस दशा मे मूर्च्छना का अस्वाभाविक अवस्था मे निकलना ही संभव है। वह आह-सी लगेगी ही r इस प्रकार यथार्थ में मूर्च्छना मूर्च्छत नहीं। मूर्च्छत रूप में स्वयं पद्मावती ही है। इसमें विशेषण-विपर्यय से हार्दिक दुख-दैन्य का—मर्म-पीड़ा का—प्रकटीकरण जिस अलौकिक कोमलता, अकथनीय करुणा तथा अतुलनीय तीव्रता के साथ . हुआ है वह अवर्णनीय है।

ब्राधुनिक कंवियों ने विशेषण्-विपर्यय में 'मूर्च्छित' विशेषण् का विशेष प्रयोग किया है । जैसे,

जब विमूर्विष्ठत नींद से मैं था जगा, कौन जाने किस तरह पीयूष सा एक कोमल समन्यथित नि:श्वास था पुनर्जीवन सा मुझे तब दे रहा। पंत

यहाँ मूर्च्छित नींद नहीं, जागनेवाला व्यक्ति मूर्च्छित है। इसके तृतीय चरण में मूर्त नायिका के लिये 'समव्यथित नि:श्वास' से श्रमूर्त का मूर्त-विधान भी किया गया है।

> है विषाद का राज तड्पता बंदी बनकर सुख मेरा। कैसे मुर्चित्रत उत्कण्ठा की दारुण प्यास ब्रुझाऊँगा॥ द्विज

इसमें भी उत्कर्णा मूर्चिछत नहीं। किन्तु विषाद के राज में दुखी व्यक्ति ही मूर्चिछत है। क्योकि दुखिया अपनी इच्छा-पूर्ति न होने से मूर्चिछत—विकल तो होगा ही।

कल्पने आवो सजनि उस प्रेम की सजल सुधि में मग्न हो जावें पुनः। पंत

यहाँ सुधि का सजल विशेषण उस न्यक्ति को संमुख ला देती है जो अपनी सुधबुध खोकर आँसू बहा रहा है। बिछुड़े प्रिय पात्र की प्रिय स्पृति में आँखों का सजल होना स्वाभाविक है। सजल को नेत्रों से हटाकर 'सुधि' के साथ लगा देने से भाषा की अथन्यञ्जकता बहुत बढ़ गयी है। तैरती स्वप्नों में दिन रात मोहिनी छवि सी तुम अम्छान।
कि जिसके पीछे पीछे नारि रहे फिर मेरे भिश्चक गान। दिनकर
यहाँ गान भिज्जक नहीं, किव ही भिज्जक है। सौन्दर्य-पिपासा—
किव के गाने की लालसा—उसे भिज्जक बनाये हुई है। यहाँ विशेषणविपर्यय से किवता की मार्मिकता बढ़ गयी है।

यह दुर्वल दीनता रहे उल्झी चाहे दुकरावो । प्रसाद यहाँ दुर्वल की दीनता से श्रमिप्राय है।

अकेली आकुलता सी प्राण कहीं तब करती मृदु आधात। पंत निर्जीव होने से त्राकुलता अकेली या नि:संग नहीं हो सैकती श्रत: अकेलेपन की त्राकुलता के लिये विशेष्ण-व्यत्यय से 'श्रुकेली' शब्द लाया गया है।

नृत्य करेगी गान विकलता परदे के उस पार । प्रसाद यहाँ के विशेषण्-विपर्यय से यह अभिप्राय प्रगट होता है कि मैं इतनी विकल हो जाऊँगी कि सभी मेरी विकलता को लच्च करेंगे। विकलता के साथ का 'नग्न' विशेषण् विकल व्यक्ति की विकलता का आधिक्य द्योतन करता है।

कभी किसी वत्सर अञ्चल ने लिया तुन्हें यदि पाल । मिलिन्द श्रद्भल वत्सल नहीं हो सकता । माता ही वात्सेल्य रसवाली हो सकती है। यहाँ का विशेषण-विपर्यय वत्सला मा के वात्सल्य की तीव्रता प्रगट करता है। वात्सल्य ही है जो अनाथ बालक पर श्रद्भल की छाया करने के लिये मा को प्रेरित करता है और दोनों को प्रेमसूत्र में बॉध देता है।

# अनुक्रम एका

#### १ ग्रन्थकार

Zi.

श्रंचल — ५६, २३२, श्रंबिकेश — ३३, श्रक्तवर—३७२, श्रक्तवट मिश्र—३२६, श्रज्ञ य—३२६, श्रज्ञवाद—५२, १४३, ४७३, ५००, ५२३, ५२५, ५२८, ५३६, ५४८, श्रण्यदी हित—४६२, श्रवरकाबी — ३७३, श्रमिनवगुत —१४,१५,११८,१२०, १२६,१३,,१३१,१४०, १५३,

श्ररस्त्—१५८, १८८, ३७३ श्रा

२४०, २५४, २६५, २७८,

श्रानन्दव**द**ेन—४१६ श्रारसी—७६, ⊏६, २५**⊏,** ३१३, ३२**३**,

१७२, १७६, १६१, १६३, १६४,

२१०, २१६, २२३, २२४, २३६,

त्र्रालम—१०६ त्र्राल्फेड लायल—१४

₹

इन्दुराष--

둫

ईश्वरीप्रसाद शर्मा---२७१

उ

उनियार—२७१, उदयशंकर मह—६०, ७५, ⊏६, १४१, १४२, २३७, ५१४ उद्घट—१३०, २०६, २१०, ए

एक कवि-१६६

४१६, ४४२

• 4

कन्हेयालाल सहल-५ कबीर---२१३, २२७, ३८० कर्णपूर-१७६, २१३, २८८ कविंद---३६५ काँट--१५८ कमताप्रसाद गुरु---२८८ कार्लाइल- २४२ कालरिज-५, १३, ३७३, ४८८ कालिदास-५, ११७, ३५६, ३५७, Yox काशीराम-७५ कीटस--३५४ कुन्तक---२, ४१६ कुसुम-४६०, ४२६ कुब्स-३३८, ३६१ केशवदास-१०१, २५५, १९६४, ३३६, ५२३ क्रोचे (से )-१५६; १६७, ४७४, T

गिरिषर शर्मा-१•६! गिरीश चन्द्र--३७२ गुप्तजी (मैथिलीशरण गुप्त )—३०, १४०, ४१, ४७, ५०, ५१, ६०, ७०, ७४, ७६, ७७, ७८, ८६, ६०, ६१, ६२, ६६, १०८, ११२, १२५, १३२, १३७, १४२, २३५, २३६, २३६, २४८, २५१, २५३, ·२५६, २५७, २६२, २६३, २७२, २७५, २८०, २८६, ३०१, दि०८, ३१२, ४०५, ४१२, ४१४, ४२७, ४३१, ४३६, ४४७, ४४८, ४५१, ४५२, ४५३, ४५६ ४५०, ४५८, ४६१, ४६४, ४६७, ४७०, ४७१, ४७२, ४७४, ४४४, ४७७, **४७६, ४८०, ४८१, ४८२, ४८४;** ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४६०, YE?, YEZ, YEL, YEE, YEL, ४६६, ५०१, ५०३, ४०४, ५०६, प्र०७, प्र०८, प्र१०, प्र११, प्र१२, **५१६, ५१७, ५१८, ५२०, ५२१** प्रव, प्रवर, प्रम्, प्रक, प्रव, प्रवेर, प्रवेर, प्रवे४, प्रवेद, प्रवे७, प्रक, प्रक, प्रह, प्रक, प्रक,-પ્રપ્રર.

गुलान—५३३ गोपालशरण सिंह—३० ग्वाल—२४८, २५८, २८१,

घ

चनामग्द--४१, २३६,

च

चचा—२७०, चिन्तामनि—२३३, चिपत्त्र्यकरशास्त्री—२२१,

चिरजीवी—७८, २३३, चौंच—१२२.

छ

ध्रत्रपति—५४० स्रोटेलाल भारद्वान—१२१

बश व यशो व भूषगा—५४६ बयदेव—७, ३२८, ४१८, ४६८ बानकी वल्लभ शास्त्री—२६३, ्३१६, ३१८, ५५१

जेम्स—२८३ षोग—१२८

E

टाल्स्टाय—५ टी० एस० इलियट—३७४ टेनीसन—●५४, ३७०

इंट्रन—३३१ ड्रमंड—२०१

त

थ

भैकरे---२६८

द्

दंडी—७, २०६, २४३, ४००, ४०१, ४१०, ४१२, ४१६, ४३७
दास—६, ५०, ४७६, ४८७, ४८७, ४८७, ४८१
दिनकर—३२, ३७, १२३, २२१, ४०७, ५५५
दिनेश—८०
दिनेशनंदिनी चोरङ्या—३२६
दीनजी—४४५
दुलारेलाल माग्व—३१२
देव—३८, ७१, १०४, ११६, १६८, २२७, २२८, २३७, ३२३, ४०८, ४४६, ४५०, ५५०
दिख—६७, ३४६
दिवेदीबी—३७३

ধ

**धनंब**य—२२२, २२३ घनिक—१<mark>३३</mark>

ন

नंदराय--२३६

नमि साधु—१३०, २१० नरहरि-- २६४ नरोत्तमदास---२४६ नवीन — ३२०,४०७ नागोबी मह-१४०, े नारायण पंडित-२५४ निराला—३२, ३५, ६६, ६७, ८१, १०६, १३७, १८६, ३१४, ३२४, ३३७, ३४१, ४०८, ४१२, ५२६, પ્રજર, શ્રુષ્ટર, પ્રજર, પ્રશ્નર, પ્રશ્નર निवाण-६६ , नोने कवि--३८८ पंडित प्रवीन—८६ पंडितराच चगन्नाथ-६, ११, १०३, १०५, १३२, १३३, १३४, १५४, १७०, २२४, २४२, २७८, ३६६, 308 पत—३६, ४०, ५०, ६३, ६६, ७३, ७६, ६५, ६६, १८३,,१८७, २०६, २१४, २२२, २३३, २५८, २६४, २६४, २६५, ३०५, ३१२, ३१६, ३२४, ३४०, ३४२, ३७७, ४०५, ४०६, ४०८, ४०६, ४१३, ४१४, ४२२, ४२८, ४**३**६, ४३०, ४३३, ४३४, ४४७, ४४८, ४५१, ४५६, ४५७, ४५६, ४६१, ४६४, ४६६, ४६८, ४६६, ४७२, ४७३, ४६२, *े* ४६६, ४६७, ४६८, ५००, ५०१, प्र०२, प्र०४, प्र११, प्र१३, प्र१६,

**५१६, ५२४, ५२८, ५३३, ५३६,** 

480, 488, 488, 884, 448,

**'प्रु३, प्रु४, प्रुप्र** पेजनेस---४५८ पद्माकर--३१, ४६ ४८ ७१, ७८, £१, £५, ६६ २२७ २३० २४८ २७४, ४१७ पु॰ श॰ चतुर्वेदी-१०३, २४२ परोहित-४७१ ४८५, ५३६ पेटर--४११ पोहार-४७५ ५२७ प्रसाद—६२, ६३, ७६, ८४, ६१, ६२, ६८, १२३, ३०४, ३०७, ३२६, ३४२, ३५१, २४४, ३७२, ॅ४२६, ४३२, ४३३, ४५६, ४६१, ४६२, ४६६, ४६६, ४७०, ४८३, SCH, YCE, YEY, YOO, YRY, धर॰, धर७, धरू, ध४३, ध४४, प्रश्र, प्रश्, प्रश्र, प्रप्र प्राचीन-४२, ५२, ६८, ७७, ६३, १२४, २२६, २५३, २८१, २६८, २६६, ३११, ३१२, ३१३, ३२२, ३२५, ४५२, ४५२, ४६०, ४६६, ४७१, ४७३, ४७७, ४८६, ५०२. ५०६, ५१४, ५१५, ५१६, ५२१, प्रर, प्रथ, प्रह, प्र७, प्रव, प्रवेश, प्रवेश, प्रवेद, प्रवेह, प्रशे प्रोमचन्द—३७२ प्लेंडी-१५७, १५८ 45 क्रायह्—२२⊏

फ्रिंबर,साइब- ३३८,

क्र

r-,

बच्चन--७० बनारसी दास-१३२. बर्नाडं शा-३७३ बा० म० जोशी-१७ बायरन - ह बिहारी--३८, ४७, ४८, ८७, ८८, ££, €७, [££, ₹£८, ₹०७, ३०८, ३१६, ३१७, ३२८, ३३६, ४४८ ४५६, ४८०, ४८४, ४६०, ५१२, प्रद. प्रव व्चर--३७३ बेनी प्रवीन-- ८५. वजनन्दन सहाय-३२६ मक-४०, ८०, ८७, २३७, ४१७, ે ૪૫૨, ૪૯૪, ૫૨૨, ૫૪૫, भगवान दास ( डावटर )-१७६, १८०. १८७, २०७ भद्द ( उदय शंकर )—६०, ७०, ७७, ७६, ८०, ६२, ६४, ६८, १००. ११७, २३५, ४६०, ४७५, ५३० भट्टतोत-१८६ भृद्दनायक—१५१, १५३, १५५, १६५, १६६, १७२ भट्टलोल्लट—१४८ मरत-४, ११८, १३०, १३४, १४८, १६४, २०८, २११, २१५, २१६ २१६, २२३, २२६, २३०, २६५, २७६, २७७, २७८, 800, 808

भत्रहरि -- ३ भवभूति--- २१३, २१४, २६३, ३७० भानुदत्त--- ८३, ११८, १२८ भामइ-- ३, ८, ११: २०६, ४०१, 880 भारतीय त्रात्मा—३२, ३७, ६१, ३०५, ५४० भारतेन्दु-८, २१३, २३६, २४२, २७६, ३६७, ३७२, ४२६, ५५२. भूषण--२४८, २५४, २६७, ३३५, ४०६, ४०७, ४२६, ४४६, ४६१, प्रश्र भोज-११५, १७३, २१२, २१३, २२१, २२८, २८७, ४००, ४०१ Ħ मंखक—३, ६

म मंखक—३, ६ मंखक—३, ६ मंखक—४१५ मतिराम—४६, २२६, २३६, २६४, ३०८, ४०५, ५१८ मधुप—२२४ मधुप—२२४ मधुप्दन सरस्वती—१६८, २१०, २८३ सम्मट—७, १३, १५४, १६७, १७१, २३१, २५५, २७७, ३७५, ४१२, ४१५, ४४५ मल्लिनाथ—४४० महादेवी वर्मा—१४, ५६, ६७, ६६, १०१, १२१, १८३, २२८, २८६, ३१६, ३७२, ४०६, ४०८, ४२७, ४३१, ४५१, ४६८, ४७७, ५१३, ५२०, ५२६, ५३५, ५३७,

प्रदः, प्रशः, प्रशः, प्रपः महिम मट-१३३ मिलिन्द-३१५ ३२१, ४६७ ५५५ मिल्ट्न-१६, १६४ मीरा-२८५, २८६ मेकाले-१६ मेन्डानल-१२८ मेलोन-२०१ मैगड्यूगल-२०१, २१७, २२८,

रत्नाकर—७६, ६०, २५१, २८६, ४४७, ५५० रवीन्द्र—२, ५, ८, १७४, १८४, २०६, २८४, २६१, ३२७, ३३०; ३३३, ३५६, ३५७, ३५८, ३७२, ३७३ रसखान-७७, ८४, ६४° रस्किन-१२ रहीम--३८०, ४५३, ५२३ राजशे खर-- ३७१ राजानक रुयक -४३८ राम-२१,४३,४५, २४१, ३१०, ३७६, ३६१, ४५८, ४६७, ४७६, प्रश, प्रश्४ रामकुमार वर्मा---२२७, ३४० रामचरित "उपाध्याय-६१, ८६, ९७, १२३, १८६, २५१, ३३५, ४५३, ४६३, ४७०, ४८०, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४६१, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५१०, ५१७, ५२८, ५२२,

ूप्रह, प्४१, प्४२, प्४प, प्४६, प्४७, प्४८, प्४८ रामनरेश त्रिपाठी—४७४, प्११, प्१३, प्१३, प्१६ राय कृष्णदास—३२६, प्रह रिवाड स—१५५, १६७, १८८, १८८, १८८, १८८, १८५, १८५, १२९, १३०, २०६, १२६, ४३५, ४३७ रूप गोस्वामी—२१०, २८३

हपर्नारायस पाडे-- ३०६, रेनो-- २८३ - ल लिखराम-७६, ४२४

ललितिकशोरी—२८१

किप्स- १६७

488

व बर्रचि—१६ वर्षस्य —६, १३, १८६ वर्षस्य —६, १३, १८६ वर्षस्य —६, १३, १८६ वर्षस्य —१२५ व्याप्त —६, १३, ३७५, ४००, ४०१, ४१०, ४१२, ४१६, ४५६, ४५६, १३०, १३६, १६५, २६१ विद्यापर —४३८, ४४० विद्यापा —४३८, ४३६ विद्यापा —४३८, ४६६ विद्यापा —४६८, ६६, ७८, ६५, ८८, ८५, ८८, ४००, १०५, ४१३ ४३२, ४७६, ४७६, ४९२,

वियोगी हरि—५०५ विश्वनाथ—१३, २०६, २५५, ४१०, ४१६, ४१८, ४१६

श

शंकर—२७६, ४७२, ४६३ शंकुक—१४६, १५०,१५१ शंदुः—१२८, २०१, २१६, २१७ शरचन्द्र—३७२ शाङ्ग देव—११३, १३४ शुक्रजी—३, ६, १०, ६५, ८१, ८२, १४६, ११६, ११८, १७५, १७५, १७५, १७५, १७२, १७२, १७२, १७२, १४८, ४४०, १८८, ४३०, ४४६, ४४१ शेली—१३, १६, १७ श्लामस्रन्दर दास—१७१, ३३० श्रीपति—१२२

स

सत्यनारायण—५१, २१३, २६१
सियारामशरण ग्रास—३१४
सुदर्शन—३६, ३७२
सुधाशु—५५३
सुधारकुमार दासगुस—३३१
सुभद्राकुमारी चौहान—३१, २८६, ५०८,
१५०८,
१५८८, १६६, ३२८, ३३८,
४२८, ४५०
सेठ गोविन्ददास—३६७
सेन—२६८
सेनापति—२८५
सोमेश्वर—२८७

सोइनलाल द्विवेदी—६३, २६७
स्वेंसर—२६७
इनुमान—४६१
इरिक्रीच ( अयोध्या सिंह
उपाध्याय ) २६, ७७, ८६, ८८,
९५, १००, १४१, २४२, २६४,
३७२, ४२७, ४३२, ४३२, ४३४,
४४८, ४५०, ४५८, ४६४, ४६५,

४८१, ४८२, ४६१, ४६३, ४६६, ४६८, ४६६, ५१२, ५१६, ५२१, ५३२ इरिकृष्ण प्रेमी—३६, १२२, ४७६ इरिशक देव—२८७ इरिश्चन्द्र—दे० भारतेन्दुः हिन्दीप्रेमी—२६५ हेगेल—१५८ हेमवन्द्र—८

#### २. ग्रन्थ

श्रा

ग्रात्मकथा—३४६ श्रात्मचरितचंपू—३२६

श्रलंकारसूत्र---४२०

श्रायांवर्तं—७्५, ८७, ९१, ६३,६६, १०१, १०४, १२१, १२४, २४७, २६६, ३२७, ४७३, ४७६, ५३५, ५४७

ड उत्तररामचरित—२१४, २६१,२६१ उद्भ्रान्त प्रेम—३५१ उर्वशी—३२६

, ऋ

ऋग्वेद-४

U

एकावली--४४०

क

कपालकुरहला—१८० कमला—३६४ कमला के पत्र—३४४ कप्रंंरमंबरी—३६४ कादम्बरी—२७४

कामना—३६४

कामायनी--१३७, ३२७

कान्यसकाश—१३, २६, १३६,१४०,
१४७, १६६, १६६, २२५, २२६,
२६६, ३६६, ४०१, ४१७, ४४३,
४४५
कान्यप्रकाश (बालबोधिनी,—४५५
कान्यप्रदीप – ३७५
कान्यप्रदीप – ३७५
कान्यपर्या—७, २०६, २४३, ४१०,
४१६, ४२०, ४३७
कान्यप्रासन—८, २३८
कान्यपालकार—८, १२९, १३०,२१०,
२२७, २८७, ४२०, ४३७, ४३८
कान्यपालकारस्त्र—४००, ४१०, ४१६
कुणाल—४२४
कुनारसंभव—४०२

गीतगोविन्द—३२८ गीतांजलि—१०६, १८४, ३५१ गीता—१८३, २७३ गोस्वामी व्रलसीदास – ३३८

कृष्णाजु न-युद्ध-- ३६४, ३६६

ग

च

चन्द्र इसीनों के खत्त—३४४ चन्द्रगुप्त—३६४ चन्द्रालोक—४१८ चतुष्पथ—३६७ चिंत'—३२६ चिंतामणि—१७२,१७४,१७७ चित्रमीमांसा—४६२ चित्रेरेखा—३४६ चौबे का चिंडा—२६७ छ

. ह्यान्दोग्य उपनिषद्—२१५ ज जयद्रथनध—३२७, ४०२ जायसी—११६ ज्योत्स्ना—३६४

तारा—३६४ र्तुलसीदास—३४९

द् दशरूपक—१०४, १२०, १३३,१६६, १७३, १६०, २२२, २२३, २४३, २७७ दिनकरी ( शब्द खंड )—३५ दुविधा—३६४ द्वापर—४५७

ध्व क्वन्यालोक—१३, १५, १८, १६३, १६६, १७३, २०५, २२६, २७७, २७८, २७६, ३०१, ४१२, ४१६, ४१८, ४२०, ४२३, ४२४, ४३७, ध्वन्यालोकलोचन—४१७, १६३, २०६, ४२५, ४३७

28

नवजीवन—३५१
नारदभक्तिस्त्र—२८३
नारद्यपंण—२६२
नाट्यशास्त्र—४, ११८, ११६, १२०,
१२६, १३०, १४८, १७६, १६४,
२१५, २३०, २५४, २६५, २७०,
२७८, २७६, २८२

निर्भयभीमव्यायोग--३६३

प

पंचदशी—१६३
पद्मावत—४१
पद्मप्रमोद—३२८
पत्नव—४३४
पातंजलयोगस्त्र—६३
पुरुषार्थ—३६४
पुरुषार्थ—१७६, १८७, २१५
प्रतापरुद्रीय—४२०, ४३८
प्रतिशोध—३६४
प्रभेषचन्द्रोदय—३६४
प्रभोषचनद्रोदय—३६४
प्रभोषचनद्रोदय—३६४

ब्राह्मण—४.

H

भगवद्भक्तिरसायन—्ध्रु६८, २१० भागवत—२१०, २८२, २८३ भावप्रकाशन—२२६, २६५ भावविलास—११६, १६८

म

मंदारमरंदचम्यू—२८८
मत्त्रयगंथा—३६६
महाभारत—३६६
मालतीमाधव—६८, ३७०
मुक्तावली—४४३.
मृच्छुकटिक—३६३.
मेधदूत—३२७, ३५६.
मेधनादबध—६४, १६३, ४६०

यजुर्वेद—४ योगसूत्र—१०७, १०८ रत्ताबंधन-३६४ रघ्रवंश—१३७, ४०२ रचनाविचार-३४८ रत्नावली--३६३ रसगगाघर--१०३ १३६, १५४, १७०, २७०, २८२. १६६ रसतरंगिणी—७४, ८३, ११६, ११८, १२८ रसविमर्श- १०२, १०८ रसमुघाकर---२३१, २६५ राजमुक्रट-- ३६४ राधा---३६४, ३६६ रामचरितचिन्तामणि- ३२७. रामायण-४, ११५, १३७, १३६, २८३, ३२७

वंशीरव—३५१
वकोक्तिं वित—४१६
वामनवृत्ति—४१५,
विक्रमोवंशी—३६३,
विश्वामित्र—३६६
वेद—४,
वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति—३६३,
३६६
वेराग्यशतक—२७४
व्यक्तिविवेक-१३३
शक्तुन्तला नाटक—११५, १३७,

शिवलीलार्णव-१८

• श्वंगारप्रकाश—११५, १७३, २**१२,** २१३, २२८ श्रीकंठचरित—३, ६ श्रुति—१५, १६

स

संगीतरत्नाकर-११३, ११४, १३४, १६०, २३६, २७७ संगीतसुघाकर—२१०, २८८ सत्य के प्रयोग--३४६ सत्यहरिश्चन्द्र नाटक-२७४ सर्स्वतीकंठाभरण-७४, ४०० साकेत-११७, १३७, ३२७, ३५७, ०४२८, ४३२, ४३३**,** ४४१, ४८४, 88 X सागर-विजय-३६४ साधना-३५१ सामवेद--४ साहित्यदर्पर्ण-१६, २७, २६, ५५, ६५, ८१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०८, ११४, १२०,

१३०, १३१, १३६, १४७, १६७, - १७०, १७५, १७७, १६०, १६२, २०८, २०६, २१४, २३८, २३९, २४०, २५५, २६१, २६६, २७६, २८८, २९६, ३०१, ३२०, ३६०, ३६३, ३६६, ४१०, ४१५, ४१७, ४१८, ४४४, ४४५ साहित्यरत्नाकर-७१ सिंदूर की होली—३६४ सिद्धान्तमुकात्रली (शब्द खए**ड**) ३५ सिद्धार्थ- २०७, ३२७ स्क्रिमुक्तावली—३२८ सुदामाचरित-८८ सूरसागर-३२८ -सेवापभ---३६४. सौन्दर्योपासक--३५१ स्पद्धी – ३६४ स्वगं की भलक-३६४ ह **हनु**मानबाहुक--५

हिन्दी रचना कौ मुदी - ३४८

#### भनुक्रमणिका

## ३ सहायक प्रन्थों की सूची

(क) संस्कृत

१ श्रप्यदीक्षित-कुवलयानन्द, वृत्तिवार्तिक

२ अभिनवगुप्त-लोचन, अभिनवभारती

३ स्नानन्दवर्द्धन-ध्वन्यालोक

४ आप्टे (वा० शि०ु)—संस्कृत ऋौर श्रंग्रं**की** कोष

५ उद्घट-काव्यालंकारसंग्रह-

६ कर्णपूर गोस्वामी-अलंकारकीस्तुभ

७ कृष्ण कवि-मन्दारमरन्दचंपू

८ कुन्तक--वक्रोक्तिजीवित

९ क्षेमेन्द्र-श्रौचित्यविचारचर्चा

३० जगन्नाथ-रसगग्धर

११ जयदेव-चन्द्रालोक

१२ धनक्षय - दशरूपक

१३ नागेश--- मञ्जूषा, का॰ प्र॰ टीका

१४ भरत-नाट्यशास्त्र

१५ भानुदत्त-रसतरंगिणी

१६ भामह-काव्यालंकार

१७ भोज-सरस्वतीक ठाभरण, शृङ्कारप्रकाश

१८ मंखक-शीकएठचरित

१९ मधुसूदन गोस्वामी -भगवद्भक्तिरसायन

२० महिम भट्ट०-व्यक्तिविवेक

२१ महर्षि यास्क-निरुक्त

२२ मम्मट भट्ट-काव्यप्रकाश, शब्दव्यापारविचार

२३ राजशेखर-काव्यमीमासा

२ ६/ रुद्धट-काव्यालंकार

२५/रुय्यक और मंखक-ग्रलंकारसर्वश्व

२६ क्रामन - काव्यालंकारसूत्र

२७/ विश्वनाथ—साहित्यदर्गण

२८ विधाधर-एकावली

२९ वेद-व्यास-श्राग्निपुराग्

३० हेमचन्द्र--काव्यानुशासन

## (ख) हिन्दी

- १ श्रतंकार मंजूषा-लाला भगवान दीन
- २ श्रतंकारपीयृष--रमाशंकर शुक्क
- ३ आधुनिक साहित्य का इतिहास-कृष्णशंकर शुक्र
- ४ ,, ,, ,, ,, हा० कृष्णलाल
- ५ श्राधुनिक हिन्दी नाटक—डा० नगेन्द्र
- ६ इंदौर का भाषण-रामचन्द्र शुक्र
- ७ काव्यकतपद्रम-( दो भाग ) सेठ कन्हैयालाल पोद्दार
- ८ काव्य कला और अन्य निवन्ध-जयशंकर प्रसाद
- ९ काव्यनिर्णय—भिखारीदास
- १० काव्यप्रभाकर—भानु कवि
- ११ काव्यप्रदीप-समबहोरी शुक्र
- **%२ काव्य मे रहस्यवाद—रामचन्द्र शुक्र** 
  - १३ काव्य में श्रभिव्यक्षनावाद—मुघाशु
  - १४ काव्यसर्वस्व -- परमानन्द शास्त्री
  - १५ काच्यालोक-रामदहिन मिश्र
  - १६ गोस्वामी तुलसीदास-रामचन्द्र शुक्र
  - १७ चिन्तामणि-रामचन्द्र शुक्र
  - १८ जायसीयन्थावली भूमिका-रामचन्द्र शुक्र
  - १९ जीवन के तत्त्व श्रीर काव्य के सिद्धान्त- मुधाशु
  - २० नवरस-गुलाब राय
  - २१ पल्लव की भूमिका
  - २२ प्रसादजी की कबा-गुलाब राय
  - २३ प्राचीन और नवीन काव्यधमा--- सूर्यवली सिह
  - २४ प्रा० भा० का कलाविलास-इजारी प्रसाद द्विवेदी
  - २५ पुरुषाथ--डा० भगवान दास
  - २६ महादेवी की रहस्य-साधना-मानव
  - २७ रसरत्नाकर-इरिशंकर शर्मा
  - २८ रसकुसुमाकर-राजा प्रतापनारायण सिह
  - २९ वाङ्मयविमर्श-विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
  - ३० विहारी की सतसई-पव्मसिंह शम्मी

#### शनुक्रमणिका

- ३१ साकेत-एक श्रध्ययन-डा० नगेन्द्र
- ३२ साहित्यदर्पण-सटीक, शालिप्राम शास्त्री, कागो
- ३३ साहित्यदर्शन—जानकीवल्लभ शास्त्री
- ३४ साहित्यसिद्धान्त —सीताराम शास्त्री
- ३५ साहित्यमीमांसा—सूर्यकानत शास्त्री
- ३६ साहित्याकोचन-- श्थामसुन्दर दास
- ३७ सिद्धात्त श्रीर श्रध्ययन-गुलाब राय
- ३८ हिन्दी साहित्य का इतिहास-रामचन्द्र शुक्र
- ३९ हिन्दी रसगंगाधर-पु॰ श॰ चतुर्वेदी

इनके श्रतिरिक्त श्रन्यान्य श्राधुनिक छोटे मोटे समाजोचनात्मक श्रन्थ ।

### हिन्दी मासिक

१ नागरीमचारिखीपत्रिका २ माधुरी ३ विशाल आरत ४ विरबभारती ५ सरस्वती ६ साहित्यसन्देश ७ हंस । इनके खतिरिक्त अन्यान्य अनेकी मासिक और साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं के एतिहिषयक लेख ।

### (ग) बँगला

- श्राधुनिक वँगला साहित्य—मोहितलाल मंजुमदार
- २ इंग्रेजी साहित्येर इतिहास—डा॰ श्रीकुमार वन्ध्योपाध्याय ॰
- ३ कवितार प्रकृति—नवेन्द्र बसु
- ४ काव्यविचार—डा० मुरेन्द्रनाथ दाश गुप्त
- ५ काव्यजिज्ञासा—श्रतुलचन्द्र गुप्त
- ६ काञ्यालोक-सुधीरकुमार दाश गुप्त
- ७ नाट्यसाहित्येर भूमिका—विभास राय चौधरी
- ८ प्राचीन साहित्य-रवीन्द्रनाथ
- ९ साहित्य
- १० साहित्येर स्वरूप- "
- ११ साहित्यदर्शन-श्रीशचन्द्र दाश
- १२ मासिकपत्र—(क) प्रवासी (ख) भारतवर्ष (ग) वसुमती (घ) वङ्गश्री (ङ) शनिवारेर चीठी तथा अन्यान्य कुछ पत्र।

#### (घ) मराठी

१ अभिनव काव्यप्रकाश-रा० भी० जोग

- २ काव्यालोचन-दत्तात्र य कशव कलकर
- ३ माराठीचें साहित्य-शास्त्र—माधव गीपाल देशमुख
  - ४ रसविमर्श-डा० के० ना० वाटवे
  - ५ सीन्दर्यशोध व स्नातन्दबोध-रा० श्री० जोग

### (ङ) अंग्रेजी

- Abercrombie(L)—The Idea of Great Poetry.
   The Theory of Poetry.
- 2. Aristotle—the Poetics.
- 3. Bradley (A. C.) Oxford Lectures on Poetry.
  Poetry for Poetry's sake.
- 4. Butcher (S. H.) Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art.
- 5. Croce (B.) Aesthetic.
  - 6. Eliot (T.S.) The use of Poetry. Selected Essays.
  - 7. Greening Lamborn (E. A.)—The Rudiments of Criticism.
  - 8. Hudson—(W. H.) An Introduction to the Study of Literature.
  - 9 Ogden (c.k.)—The A B C of Psychology.
  - 10. Pater Walter-Appreciations, Style.
  - 11. Richards (I. A.)— Practical \*Criticism,
    Principles of Literary criticism.
- •12. Scott-James (R. A.).— The Making of Literature.
- 13. Shelley (P. B) -A Defence of Poetry.
- 14. Winchester (C. T.)—Some Principles of Literary Criticism.
- 15. Wordsworth(W)—Poetry and Poetic Diction अन्यान्य अनेको पुस्तके जिनका उल्लेख यथास्थान कर दिया गया है।

### शुद्धि-पत्र

प्रकाशन की शीवता, ग्रासावधानता तथा मुद्रग्यदोष से श्रानेक त्रशुद्धियाँ हो गयी हैं। इनमे दो-चार को छोड़कर ऐसी श्रशुद्धियाँ नहीं हैं जो साधारण पाठकों को भी पढ़ने के समय मालूम न हो जायाँ। शुद्धि-पत्र को शायद् ही कोई देखता हो। फिर मुहिनका निर्देश श्रावश्यक श्रीर कर्तव्य है।

'रेफ' स्रोर 'स्रनुस्वार' 'ब' स्रोर 'व' की ऋशुद्धियाँ प्राय छोड़ दी जायी हैं। घ, घ स्रोर म म की ऋशुद्धियाँ स्त्रावश्यक स्थानों पर ठीक कर दी गयी हैं। ऋधिकतर

श्रशुद्धियाँ ऊपरी भाग के टूटने के कारण हुई हैं।

| श्रद्धाख्या ५             | W171 411.1       | . 0,            |                 |                         | •                      |                 |               |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| अशुद                      | য়ুদ্ধ           | पृष्ठ           | पंक्ति          | अग्रुद                  | য়ুব্                  | पृ <b>ष्ठ</b>   | पंक्ति        |
| देशिक                     | देशिक            | २               | 7               | <b>?</b>                | १७ चिकत                | 50              | ₹ .           |
| भंखक                      | मखक              | <b>₹</b> ?      | 9               | तिरछे                   | तिरीछे                 | <b>5</b> ₹ ,    | <b>₹</b>      |
| व                         | न •-             | ३               | टि ३            | महादेवी                 | न्नारसी<br>न्त्रौ      | ~£.             | <b>?</b> ⊆    |
| स्याम                     | स्याम्           | ६               | १६              | श्रीर                   | श्रा<br><b>जा</b> ग्रद | ६०<br><b>६६</b> | ३६<br>७       |
| को                        | को यह            | 5               | 3               | जाग्रद्<br>दर्शक        | दशन                    | १०२             | 58            |
| होव                       | होय              | =               | ११              | System                  | nSystum                |                 | १             |
| ब.ब्बालियो                |                  | 5               | <b>१२</b><br>२३ | ् होती हैं              | होते हैं               | १०६             | २२            |
| श्रप <b>ने</b><br>चर्चा स | क्राप<br>केने ते | द<br>१०         | ११              | को तो                   | तो                     | १२५             | २८            |
| कानाता<br>णवा             | या व<br>गाव      | १३              | टे <b>१</b>     | होंगी                   | होंगे                  | १२०             | 8             |
| श्वना<br>शलिनी            | शालिनी'          |                 | <b>१</b> ६      | वात्सल्य                |                        |                 | १३            |
| खलु                       | काव्य            | १६              | टि २            | त्र्यावना               | भावना                  | १२८             | <b>१</b> ४    |
| काव्यं                    | काव्ये           | १६              | टि ४            | कश्यान्ते<br>ग्रायी हैं | कथ्यन्ते<br>ऋाये है    | 35 <b>5</b>     | ट्रिप<br>टि २ |
| हा सला                    |                  |                 | ষ্              | 777                     | त्रापः<br>प्रागः       | १४३<br>१४७      | टि ३          |
| ये                        | वे               | , ३६            | १४ :            | होता है                 | रूप में उ              |                 | 10 (          |
| त्राहा<br>>               | त्राह्या<br>अभ   | 80              | ક<br>હ          | ,                       | होते हैं               | १५३             | -85           |
| करने<br>का ही             | होने<br>ही       | <sup>८३</sup> । |                 | कला                     | कलात्रो                | १५८             | 38            |
| क्रो                      |                  | भी ५५           | 58              | इमे                     | इम                     | १६२             | २३            |
| ्र पा<br>इसमें            | • •              | • ৬५            | 8               | किया                    | न किया                 | <b>१६</b> २     | ॰ र्प्        |
| <b>ग्रंग</b>              | रंग              | 32              | २३              | सागार                   | ण <b>सा</b> धारण       | <b>१६</b> ६     | १२            |
|                           |                  |                 |                 |                         |                        | •               |               |

|                           | 31.2          | <b>দৃষ্ট</b> | पक्ति       |  |  |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------|--|--|
| भग्रद                     | য়ুৱ          |              | टि २        |  |  |
| शेत्र                     | शेषस्वीकार    | <b>१६६</b>   |             |  |  |
| इनना                      | इतना          | 800          | પ્          |  |  |
| की एक                     | की            | १७५          | રપ્ર        |  |  |
| संस्लेय                   | संश्लेष       | १७६          | २०          |  |  |
| वीभो                      | वीम ्र        | १७६          | २६          |  |  |
| से उसे                    | से विकार      | 838          | <b>१२</b> - |  |  |
| नींव                      | नीयं          | १९५          | टि १        |  |  |
| হাান                      | ज्ञान के      | १६७          | ६           |  |  |
| एन्द्रिय                  | ऐन्द्रिय      | . १६८        | પૂ          |  |  |
| वह ्र                     | उसे           | २००          | २८          |  |  |
| मचलना                     | मिचलना        | २०३          | ६           |  |  |
| सकते -                    | ले सकते       | २०६          | ₹ .         |  |  |
| माधी                      | भासौ          | २०८          | टि १        |  |  |
| स्वयम्                    | रसम्          | २१६          | टि ४        |  |  |
|                           | व्य ज्वाल,भन  | य२२१         | २३,२४       |  |  |
| सह                        | सह            | २२८          | ą           |  |  |
| में व्यास                 | <b>ब्यास्</b> | २२६          | १८          |  |  |
| भ, न्त्यः                 | 47            | २२८          | टि २        |  |  |
| में जो                    | में           | २३२          | ą           |  |  |
| षर                        | पर •          | <b>२</b> ३२  | २९          |  |  |
| प्रणाय                    | प्रग्य        | २३६          | १४          |  |  |
| प्रारम्भ                  | प्रार्भ्य     | २३८          | टि 🖛        |  |  |
| तेच्य                     | तेद्र्एय      | २३६          | टि ३        |  |  |
| रस                        | रस का         | २४२          | Ę           |  |  |
| कोरि                      | कोटि          | २४३          | टि ३        |  |  |
| Chivelory Chivalry ?88 ?5 |               |              |             |  |  |
| लेता है                   |               | <b>388</b>   | ३१          |  |  |
| सामग्री                   | सामग्रि       | यो २४७       | 3           |  |  |
| मन्धन                     | मस्थन         | २४८          | 8           |  |  |
| राम                       | ं परशुरा      | म् २५०       | 35          |  |  |
| श्रीर उ                   | स उस          | २५०          | ३६          |  |  |
|                           | •             |              |             |  |  |

पंक्ति अग्रुद्ध गुद उड वाघों को २५२ को १२ जाता है जाती है २५६ ζ परिमित २६ ० परमित १७ प्रधान हैं २६७ १३ २६८ दम्भ दम्म रसिक रतिक २७० 63 भुञ्जीय टि २ भुज़्**जी**य २७३ यथार्थता का यथार्थता २७७ ¥ द्विषयक रदर \$0 द्विषयक रसगंगाघर काव्यप्रकाश टि ३ **२**=२ **ऋौत्सुक्**य ऋौसुक्य रद्ध २२ २⊏६ 3 तुतुराना **जुतुरात** 835 35 ग्रस जस 😷 **३** o उद्दुह् उद्बुद्ध २९७ लुनत सुनत २६⊏ २७ भवा भाव 338 २३ ग्रमि श्रमि 339 १८ दूसरा तीसरा दूसरे तीसरे २६६ 74 छिन्न छिन ३०४ 99 नयग नयन ३१३ १४ रहती रहता ३३२ १५ उत्चो है उठ्यो २ ३३८ मूर्त मूर्ति १३ ३३८ निश्चत निश्चित ₹ 388 भ्री भी वे 388 २४ इस सोते 378 २७ इस हिलाकर हिला Ę 380 रखती हैं रखते हैं **≨**&& २० निससे 38 280 सयौक्तिक सयुक्तिक ३१ 385 नलिनी १६ जयना थ 388

| भशुद्ध         | গুৰ          | पृष्ठ       | पंक्ति  | भग्रुद         | হ্যৱ          | पृष्ठ           | ्पंक्ति     |
|----------------|--------------|-------------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|
| बयन्त          | 'नलिन        | 388         | १७      | मेप            | मेय           | 808             | २६          |
| पूरी           | पूरा         | ३५७         | १२      | की             | कि            | ४७२             | 35          |
| देता           | देती         | ३५७ .       | १९      | को             | को है         | 868             | २०          |
| हन्रा          | हुई          | २६ ०        | १०      | को             | •••           | ४८३             | २१          |
| ्रमागे<br>मागे | विभिन्न      | ३६५         | 5       | उपमयो          | <b>उपमेयो</b> | ≱⊏६             | १६          |
| छन्दोबिद्ध     | छुन्दोबद्ध   |             | १०      | श्रीपुत        | श्रीयुत       | 850             | <b>২</b> ৩  |
| समिन्विति      | समन्वि       | ते३६६       | रैन     | काव्य          | धन            | ४८६             | ×           |
| तीसरे          | दूसरे        | 335         | २४      | से, सी,        | स्री, में     | 328             | ¥.          |
| कल्मागी        | कल्यागी      | 385         | टि २    | <b>उपेमे</b> य | उपमेय         | 860             | १०          |
| स्तजा          | स्रना        | ३७६         | २१      | का             | क्या          | 8E0             | 38          |
| पु <b>नरक</b>  | पुनरक        | ३६२         | •  શ્પ્ | गाचनिक         | गारुड़िक      | YE5.            | २≕          |
| जाहूँ          | बाऊँ         | ३६३         | २४      | श्रए           | श्रंने        | 338             | <b>→</b> १⊏ |
| श्चन           | श्रंचले      | ४१४         | 8       | साराय          | सारूप्य       | ५०२             | 3,86        |
| इतने           | इतनेई        | ४१५         | १७      | ग्रकर          | श्रकूर        | ४०७             | ą           |
| मनीषिण्म्      | मनीषिणः      | ४२०         | टि ५    | कहती           | कहते          | प्रद            | २५          |
| शैली           | शाली         | ४२२         | 30      | ची०            | चौ०           | प्र०८           | રય          |
| कार            | कार ने       | ४२३         | ३२      | यु, प्रग्रात   | उ, प्रण्      | ते <b>°५१</b> ४ | १२,१३       |
| होते हैं       | होती हैं     | ४३०         | ₹\$     | वर्णन          | वर्णन में     | 4.80            | 38          |
| मृद्           | मृदुल        | ४३२         | १०      | त्राठ          | ग्राठों       | પ્રશદ           | •           |
| सवत्व          | सत्त्व       | ४४३         | टि ₹    | स्लिष्ठ        | श्लिष्ट       | ઁ પ્રરદ         | ₹.          |
| म्या           | भ्या         | ***         | टि १    | <b>अथ</b>      | श्रथवा        | प्र३१           | 8           |
| यह             | यहाँ         | 840         | રપૂ     | है             | shoo          | ५३⊏             | _ =         |
| तरल            | तार          | ४५६         | १३      | कहता           | कहा           | ५३८             | ँ२२         |
| कर             | कर जो        | ४५७         | 3       | वह             | उसका          | ५४१             | २०          |
| यह             | वह           | ४५८         | 8,      | मुख्य          | मुख्य         | ५४१             | १३          |
| <b>जै</b> सी   | बाँकी        | ४५८         | 5       | यहाँ वह        | चहाँ यह       | પ્ર૪ર           | -२९         |
| ऋंब            | श्रंभ        | ४६ 🥻        | રપ      | वर्णन कि       | या कहा        | <b>488</b>      | २७          |
| सुदंभ          | सदंभ         | ४६१         | २६      | छाती           | जाती          | ५४५             | १०          |
| त्यी           | <b>ल्यों</b> | ४६१         | २⊏      | Abon           | d Aban        | d <b>५</b> ४५   | 31 .        |
| तिमिरंश        | तम श्रंश     | <b>46</b> 8 | ३१      | प्रकष्ट        | प्रकृष्ट "    | ५४७             | १४          |
| रजयनि          | रं जयति      | ४६२         | टि २    | उधरी, व        | वरी घरी, उ    | ररी ५५३         | रुष्        |

इन पृष्ठों (श्ली सख्या) श्रीर पंक्तियों ( ररी संख्या) में 'का कें श्रशुद्धियां हैं—१,२१४६,२६१२० ६,७। २१६,६१२६०,३१२५८,३१४०४,३११४३७,११। 'का कीं श्रशु २२६,२३१२३२,३१४२३,१२१४७०,११। 'की कों' की श्रशु २२६,२३१२३२,३१४२३,१२१४७०,११। 'की कों' की श्रशु ६४,२६१२१७१२१३५१,२०। 'की कां' की ४५,४११०१,११५४६,१८। 'को कां' १५०,२४१३४४,७। 'को कों' १४६,२४१५३८८। 'की कों १५८,२४१५३८८। 'की कों' १०८,११८६५,११०। 'के कां' १३६,८११६०,३२। 'को कीं' २०८,११८६५४। 'को कों' ६,५१।

'श्रा' के होने न होने की श्रशुद्धियाँ। १०,१८।११,२०।११,२७।२८,१३।३३.४। ४०,११।१६४,२१। १६४,२५।१६७,२२।१८०-१८,२०।१८३,१७।२००,१४।२०२,११। २१२६।४२३,२१।२३२,६।२६०,५।२६४,८।३२७,१५।३३८,३०।३७१ टि ६।३६४ १६।४१८,२५।४६८,३२।४७१,६।५०१,२०।५०७,१५।५२७,२५।५३१,२२।५३८,२८।

'उस' 'उन' की अञ्जिखाँ। ४२,२१११२४.२५।११६,२३११४४,३२११५३,६। १४६,१६१४७६,५१२०२,१५१६५,२३१२२०,३२१२२८,१६१२२६,१३१३२३,२६।

ट ठ की श्रशुद्धियाँ । २,६।१२,३।४६,१०।१६८,४ टि । १७७,६।२४३,७।३१४ १७।३४१,२६।३७४,१८। र ड की भूले ३७,१५ श्रोर ६०,१० में हैं ।

संभव है, दृष्टिदोष से कुछ श्रन्य श्रशुद्धियाँ छूट गयी हों। पाठक सुध समभ कर पढ़ने की कृपा करें।

## भृमिका की कुछ मुख्य अशुद्धियाँ -

पंक्ति पंकि थशुद्ध शुद्ध पृष्ठ अशुद्ध शुद्ध **TE** स्थ्रायी त्तग्रस्थायी ध संप्रक्तो संपृक्ती टि ७ २० ¥Ę काव्यांक विवेत विद्याः टि १० काव्याङ्ग १४ . ? 三子 दलित दलति मुल भूत टि ६ २३ २१ <u>50</u> चह द १८ कृती: कृती उद्घ द्ध 38 टि ३ स शब्दो ३४ तच्छब्दो दि १°